अभाग पं. अग्रत्मिक शिक्षा प्राची के प्रत्या अभिन्ति सादा के रिक्स सादा ४-११-४७

#### श्रीभगवत्-पुष्पदन्त-भृतबलि-प्रणीतः

# षट्खंडागमः

श्रीवीरसेनाचार्य-विरचित-धवला-टीका-समन्वितः। तस्य तृतीय-खंडः

## बन्ध-स्वामित्व-विचयः

हिन्दीभाषानुवाद-तुलनात्मक्रिटपण-प्रस्तावनानेकपरिशिष्टैः सम्पादितः

#### सम्पादकः

नागपुरस्थ-नागपुरमहाविद्यालय-संस्कृताध्यापकः एम्. ए., एल्. एल्. बी., डी. छिट्. इत्युपाधिधारी

#### हीरालालो जैनः

सहसभ्पादकः

बालचन्द्रः सिद्धान्तशास्त्री

38e4

संशोधने सहायको

व्या. वा., सा. सृ., पं. देवकीनन्दनः

सिद्धान्तशास्त्री

डा. नेमिनाथ-तनय-आदिनाथः उपाध्यायः, एम्. ए., डी. लिट्.

#### प्रकाशकः

श्रीमन्त शेठ शिताबराय लक्ष्मीचन्द्र

जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालयः

अमरावती (बरार)

वि. सं. २००४ )

वीर-निर्वाण-संवत् २४७३

( ई. स. १९४७

मूल्यं रूप्यक-दशकम्

प्रकाशक —

#### भीमन्त शेठ सिताबराय लक्ष्मीचन्द्र, जैन-साहित्योद्धारक-फंड-कार्यालय

अमरावती ( बरार )



मुद्रक— टी. एम्. पाटील मैनेजर सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, अमरावती.

# SATKHAŅĀGAMA

**O**F

#### PUȘPADANTA AND BHŪTABALI

WITH

THE COMMENTARY DHAVALA OF VĪRASENA

## VOL. VIII BANDHA-SWAMITVA-VICAYA

Edited

with introduction, translation, indexes and notes

BY

Dr. HIRALAL JAIN, M. A., LL. B., D. Litt., C. P. Educational Service, Nagpur-Mahavidyalaya, Nagpur.

ASSISTED BY

Pandit Balchandra Siddhanta Shastri.

with the cooperation of

Pandit DEVAKINANDAN Siddhanta Shastri

Dr. A. N. UPADHYE

M. A., D. LITT.

Published by

Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sāhitya Uddhārakā Fund Kāryālaya, AMRAOTI (Berar).

1947.

Price rupees ten only.

#### Published by-

# Shrimant Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sahitya Uddharaka Fund Kāryālaya. AMRAOTI [ Berar ].



Printed by—

T. M. Patil, Manager,

Saraswati Printing Press.

AMRAOTI (Berar)

## विषय-सूची

nillingille Confliguite

|          |                                 |              |      | पृष्ठ      |
|----------|---------------------------------|--------------|------|------------|
| \$       | प्राक्कथन<br>१<br>प्रस्तावना    | ••••         | •••• | ?          |
|          | Introduction                    |              |      |            |
| 8        | विषय-परिचय                      | ••••         | •••  | *          |
| २        | बन्ध-स्वामित्व-विचयकी विपय-सूची | ••••         | •••  | ९          |
| ३        | शुद्धि-पत्र                     | ••••         | •••• | १७         |
|          | ₹                               |              |      |            |
|          | मूल, अनुवाद और टिप्पण बन्ध-स्व  | गामित्व-विचय | ?-   | -३९८       |
| 8        | ओघकी अपेक्षा बन्धस्वामित्व      | •••          | •••• | 8          |
| २        | आदेशकी "                        | ***          | •••• | ५३         |
|          | <b>३</b><br>परिशिष्ट            |              |      |            |
| <b>?</b> | त्रन्ध-स्वामित्व-विचय-सूत्रपाठ  | ••••         | •••• | 8          |
| २        | अवतरण-गाथा-सूची                 | •••          | **** | <b>२</b> १ |
| ३        | न्यायोक्तियां                   | ••••         | •••• | "          |
| 8        | ग्रन्थोल्लेख                    | •••          | **** | २२         |
| 4        | पारिभापिक शब्द-सूची             | ••••         | •••• | "          |

#### प्राक्-कथन

Wattligates Statistificati

षट्खण्डागम सातवें भाग खुदाबन्धके प्रकाशित होनेके दो वर्ष पश्चात् यह आठवां भाग बन्धस्वामित्व-विचय पाठकोंके हाथ पहुंच रहा है । इस भागके साथ षट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्ड पूर्णतः विद्वत्संसारके सन्मुख उपस्थित हो गये। कागज, मुद्रण व व्यवस्थादि सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों व असुविधाओंके होते हुए भी यह कार्य गतिशील बना ही रहा है, इसका श्रेय प्रन्थमालाके संस्थापक श्रीमन्त सेठजी व अन्य अधिकारी, मेरे सहयोगी पं. बालचन्द्रजी शाखी तथा सरस्वती प्रेसके मैनेजर श्रीयुत टी. एम्. पाटीलको है जो इस कार्यको विशेष रुचि और अपनत्वके साथ निवाहते जा रहे हैं। इन सबका में हृदयसे अनुगृहीत हूं। उन्हींके सहयोगके बलपर आगका कार्य भी समुचित रूपसे चलता रहेगा, ऐसी आशा है। नवें भागका मुद्रण प्रारम्भ हो गया है।

भागपुर महाविषाळय, नागपुर ७-९-१९४७

**द्दीरालाल** 

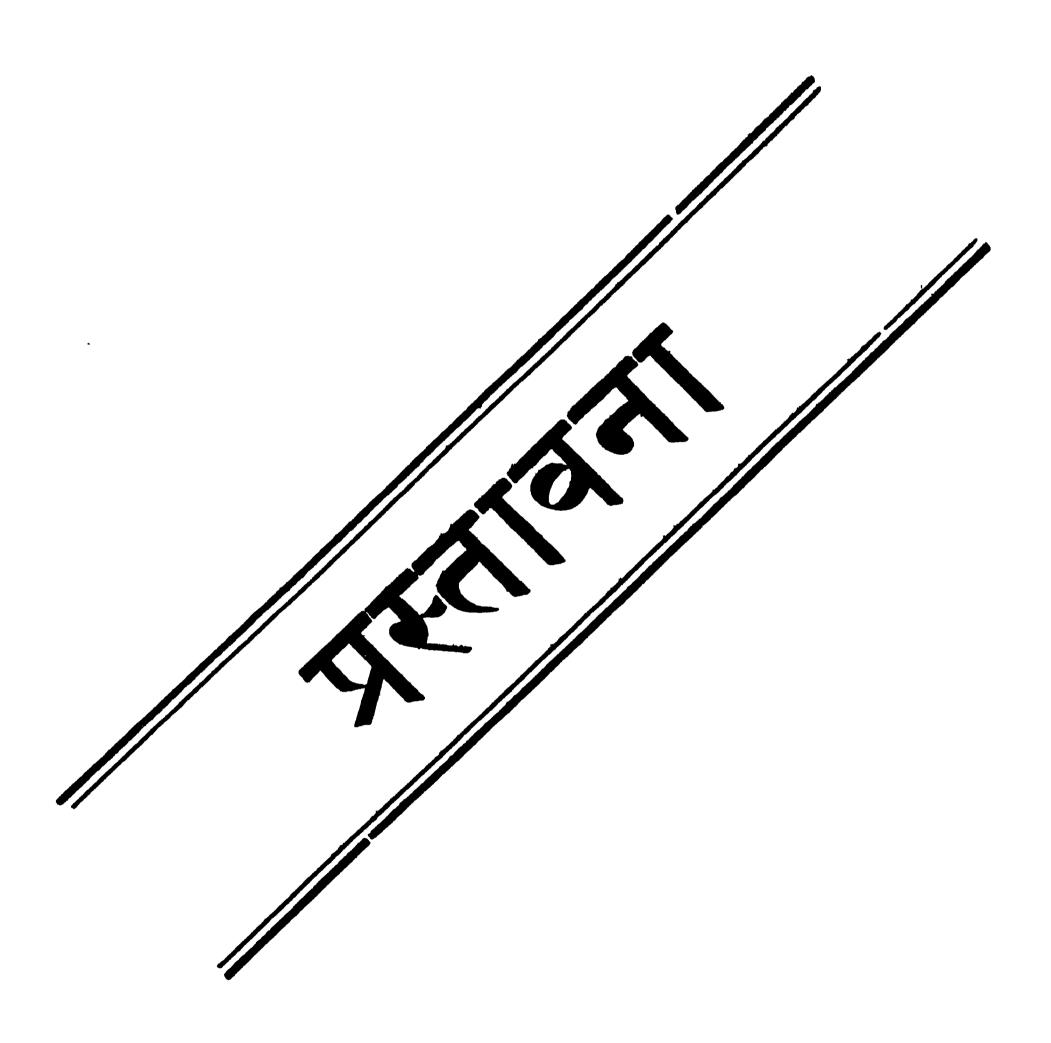

#### INTRODUCTION.

The present volume contains the complete third part (Khanda) of the Satkhandagama. It is called Bandha-samittavicaya which means 'Quest of those who bind the Karmas'. Out of the 148 varieties of Karmas, it is only 120 that are capable of being produced directly by the soul. The author of the Sutras has mentioned, in the form of questions and answers, the spiritual stages (Gunasthanas) and the detailed conditions of life and existence (Marganasthanas) in which specified Karmas may be forged, Fortytwo Sutras are devoted to the Gunasthana treatment, and the rest 282 to the Margana-sthana. The commentator has enlarged the scope of the treatment of the subject by raising twentythree questions and answering them in relation to all the Karmas. In this way, good many details about the Karma Siddhanta have been exposed and the whole work is very important for a thorough study of Jaina Philosophy.

### विषय-परिचय

इस खण्डका नाम बन्धस्वामित्व-विचय है, जिसका अर्थ है बन्धके स्वामित्वका विचय अर्थात् विचारणा, मीमांसा या परीक्षा। तदनुसार यहां यह विवेचन किया गया है कि की नसा कर्मबन्ध किस किस गुणस्थानमें व मार्गणास्थानमें सम्भव है। इस खण्डकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गई है —

कृति आदि चौवीस अनुयोगद्वारोंमें छठवें अनुयोगद्वारका नाम बन्यन है। बन्धनके चार भेद हैं —बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धिवधान। बन्धिवधान चार प्रकारका है —प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। इनमें प्रकृतिबन्ध दो प्रकारका है — मूछ प्रकृतिबन्ध और उत्तर प्रकृतिबन्ध। सत्प्रकृषणा पृष्ठ १२७ के अनुसार उत्तर प्रकृतिबन्ध भी दो प्रकारका है, एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध और अन्बोगाद् उत्तरप्रकृतिबन्ध। एकैकोत्तरप्रकृतिबन्ध समुद्धितनिविद्ध चौवीस अनुयोगद्वार हैं जिनमें बारहवां अनुयोगद्वार बन्धस्वामित्व-विचय है।

इस खण्डमें ३२४ सूत्र हैं। प्रथम ४२ सूत्रोंमें ओघ अर्थात् केवल गुणस्थानानुसार प्रक्रपण है, और रोप सूत्रोंमें आदेश अर्थात् मार्गणानुसार गुणस्थानोंका प्रक्रपण किया गया है। सूत्रोंमें प्रश्नोत्तर क्रमसे केवल यह बतलाया गया है कि कौन कौन प्रकृतियां किन किन गुणस्थानोंमें बन्धको प्राप्त होती हैं। किन्तु धवलाकारने सूत्रोंको देशामर्शक मानकर बन्धल्युच्छेद आदि सम्बन्धी तेवीस प्रश्न और उठाये हैं और उनका समाधान करके बन्धोदयल्युच्छेद, स्वोदय-परोदय, सान्तर-निरन्तर, सप्रलय-अप्रत्यय, गित-संयोग व गित-स्वामित्व, बन्धाध्वान, बन्धल्युच्छित्तिस्थान, सादि-अनादि व ध्रुव-अध्रुव बन्धोंकी व्यवस्थाका स्पष्टीकरण कर दिया है, जिससे विषय सर्वागपूर्ण प्रकृपित हो गया है। इस प्रकृपणाकी कुछ विशेष व्यवस्थाय इस प्रकार हैं—

सान्तरबन्धी—एक समय बंधकर द्वितीय समयमें जिनका बन्य विश्वान्त हो जाता है वे सान्तरबन्धी प्रकृतियां हैं। वे ३४ हैं — असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरित, शोक, मरकगित, एकेन्द्रियादि ४ जाति, समचतुरस्रसंस्थानको छोड़ शेप ५ संस्थान, वज्रर्थमनाराच-संहननको छोड़ शेष ५ संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तिविहायोगिति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, अस्थिर, अशुम, दुमग, दुस्वर, अनादेय और अयशकीर्ति।

निरन्तरबन्धी — जो प्रकृतियां जघन्यसे भी अन्तर्मुहूर्त काल तक निरन्तर रूपसे बंधती हैं वे निरन्तरबन्धी हैं। वे ५४ हैं — ध्रुवबन्धी ४७ (देखिय पृ. ३), आयु ४, तीर्थकर, आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग।

सान्तर-निरन्तरबन्धी— जो जघन्यसे एक समय और उत्कर्षतः एक समयसे लेकर अन्तर्मृहूर्तके आगे भी बंधती रहती हैं वे सान्तर-निरन्तरबन्धी प्रकृतियां हैं। वे ३२ हैं — सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रित, तिर्यगाति, मनुष्यगित, देवगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक- शरीर, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, बजर्षम- संहनन, तिर्यगात्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्ल्वास, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, नीचगोत्र और अंचगोत्र।

गतिसंयुक्त — प्रश्नके उत्तरमें यह बतलाया गया है कि विवक्षित प्रकृतिके बन्धके साथ चार गितयोंमें कौनसी गतियोंका बन्ध होता है। जैसे — मिथ्यादृष्टि जीव ५ ज्ञानावरणको चारों गितयोंके साथ, उच्चगोत्रको मनुष्य व देवगितिके साथ, तथा यशकीर्तिको नरकगितिके विना शेष ३ गितयोंसे संयुक्त बांधता है।

गतिस्वामित्वमें विविक्षित प्रकृतियोंको बांधनेवाले कीन कीनसी गितियोंके जीव हैं, यह प्ररूपित किया गया है। जैसे — ५ ज्ञानावरणको भिष्यादृष्टिसे असंयत गुणस्थान तक चारों गितियोंके, संयतासंयत तिर्यंच व मनुष्य गितिके, तथा प्रमत्तादि उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्यगितिके ही जीव बांधते हैं।

अध्वानमें विविधित प्रकृतिका बन्ध किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक होता है, यह प्रगट किया गया है। जैसे— ५ ज्ञानावरणका बन्ध भिष्यादृष्टिस छेकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक होता है।

सादि बन्ध — विवक्षित प्रकृतिके बन्धका एक वार व्युच्छेद हो जानेपर जो उपशमश्रेणीसे अष्ट हुए जीवके पुनः उसका बन्ध प्रारम्भ हो जाता है वह सादि बन्ध है। जैसे — उपशान्त-कष्माय गुणस्थानसे अष्ट होकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानकी प्राप्त हुए जीवके ५ ज्ञानावरणका बन्ध।

अनादि बन्ध — विविधित कर्मके बन्धके व्युच्छित्तिस्थानको नहीं प्राप्त हुए जीबके जो उसका बन्ध होता है वह अनादि बन्ध कहा जाता है। जैसे — अपने बन्धव्युच्छित्ति-स्थान रूप सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयसे नीचे सर्वत्र ५ ज्ञानाबरणका बन्ध।

ध्रुव बन्ध — अभव्य जीवोंके जो ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध होता है वह अनादि-अनन्त होनेसे ध्रुव बन्ध कहलाता है।

ध्रुवबन्धी प्रकृतियां ४७ हैं — ५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, भिध्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और ५ अन्तराय ।

अध्रुव बन्ध — भव्य जीवोंके जो कर्मबन्ध होता है वह विनश्वर होनेसे अध्रुव बन्ध है।
अध्रुवबन्धी प्रकृतियां — ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंसे शेष ७३ प्रकृतियां अध्रुवबन्धी हैं।
इनमें ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार तथा शेष
प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध ही होता है।

उक्त व्यवस्थायं यथासम्भव आगेकी तालिकाओंमें स्पष्ट की गई हैं—

#### बन्धोदय-तालिका

| संख्या       | प्रकृति             | स्वोद् <b>यबन्धी</b><br>आदि | सान्तरबन्धी<br>आदि | बन्ध किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>तक | उदय किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>तक | े प्रश्न |
|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| <b>१-</b> ५. | ज्ञानावरण ५         | स्वा- बन्धी                 | निरन्तरबन्धी       | १ -१०                                        | १-१२                                        | •        |
| ६-९          | चक्षुदर्शनावरणादि ४ | "                           | "                  | "                                            | "                                           | 79       |
| 80-88        | निद्रा, प्रचला      | स्व-परो.                    | "                  | १-८                                          | "                                           | ३५       |
| १२-१४        | निद्रानिद्रादि ३    | "                           | "                  | १–२                                          | १–६                                         | ३०       |
| १५           | सातावेदनीय          | ,,                          | सा. निर.           | 8-83                                         | <b>१-</b> १8                                | 35       |
| १६           | असातावेदनीय         | "                           | सान्तरबन्धी        | १-६                                          | "                                           | 80       |
| १७           | मिथ्यात्त्र         | स्वो.                       | नि.                | १                                            | १                                           | 83       |
| १८-२१        | अनन्तानुबन्धी ४     | स्व-परो.                    | ,,                 | १–२                                          | १–२                                         | ३०       |
| २२-२५        | अप्रत्याख्यान।वरण 8 | <b>"</b>                    | "                  | <b>\$</b> −·8                                | 6-8                                         | 88       |
| २६-२९        | प्रत्याख्यानावरण ४  | "                           | ,,                 | ۶                                            | 8-4                                         | 40       |
| ₹0-3/₹       | संज्वलनकोधादि ३     | ,,                          | "                  | १-९                                          | १-९                                         | 42,44    |
| 44:          | संज्वलनलोभ          | ,,                          | "                  | ,,                                           | 8-80                                        | 146      |

| संस्था        | प्रकृति                 | स्वोदयबन्धी<br><b>आ</b> दि | सान्तरबन्धी<br>आदि | बन्ध किस<br>गुणस्थानस<br>किस गुणस्थान<br>तक | उदय किसं<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>तक | মূত্ৰ      |
|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>३</b> ४-३५ | हास्य, रति              | स्व-परो.                   | सा. निर.           | १-८                                         | १-८                                          | ९५         |
| ३६-३७         | अरति, शोक               | "                          | सा.                | १–६                                         | "                                            | 80         |
| ३८-३९         | मय, जुगुप्सा            | 27                         | नि.                | १-८                                         | "                                            | ५९         |
| 80            | नपुंसकवेद               | "                          | सा.                | १                                           | १–९                                          | ४२         |
| 8 \$          | स्रीवेद                 | ,,                         | "                  | १–२                                         | "                                            | ३०         |
| ४२            | पुरुषवेद                | ,,                         | सा. नि.            | १–९                                         | "                                            | ५२         |
| ४३            | नारकायु                 | परा.                       | नि.                | १                                           | 8-8                                          | ४२         |
| 88            | तिर्यगायु               | स्व-परे।.                  | ,,                 | १–२                                         | <b>१</b> -५                                  | ३०         |
| 84            | मनुष्यायु               | "                          | <b>"</b>           | १, २, ४                                     | <b>१-१8</b>                                  | ६१         |
| ४६            | देवायु                  | परो.                       | "                  | १-७<br>(३को छोड़)                           | <b>\$</b> -8                                 | ६४         |
| 80            | नरकगति                  | •                          | सा.                | 9                                           |                                              | ४२         |
| 86            | तिर्यगाति               | "<br>स्व-परो.              | सा. नि.            | १-२                                         | ۶ دم<br>ای                                   | ३०         |
| ४९            | मनुष्यगति               |                            |                    | ₹-8                                         | <b>6-68</b>                                  | 86         |
| <b>u</b> 0    | देवगति                  | "<br>परा                   | "                  | १-८                                         | <b>6</b> -8                                  | ६६         |
| 49.48         |                         | स्व-परो.                   | <i>"</i><br>सा.    | ٤                                           | 8                                            | ४२         |
| બહ            | पंचेन्द्रिय जाति        | >>                         | सा. नि.            | 8-6                                         | <b>१</b> –१8                                 | ६६         |
| <b>પ</b> ્રદ  | औदारिकशरीर              | "                          | "                  | <b>6</b> -8                                 | १-१३                                         | 88         |
| ५७            | वैक्रियिकशरीर           | परो.                       | ))                 | 8-6                                         | 8-8                                          | ६६         |
| 46            | आहारकशरीर               | 1,                         | न.<br>नि.          | 9-6                                         | · E                                          | <b>૭</b> ૄ |
| ५९            | तैजसशरीर                | स्वा.                      | <b>79</b>          | १-८                                         | <b>१-</b> १३                                 | ૬૬         |
| ६०            | कार्मणदारीर             | ,,                         | "                  | "                                           | <b>5</b> 7                                   | 39         |
| ६१            | औदारिकअंगोपांग          | स्व-परो.                   | सा. नि.            | <b>6</b> –8                                 | "                                            | ४६         |
| - ६३          | वैकियिकअंगे।पांग        | परे।.                      | ,,                 | 8-6                                         | 8-8                                          | ६६         |
| 41            | <b>आह</b> ार्वाअंगोपांग | ,,                         | नि.                | 9-6                                         | Ę                                            | ७१         |

#### विषय-परिचय

| <b>Ę8</b>  | निर्माण                   | स्वा.       | नि.             | 1-6         | १-१३            | <b>\$\$</b>     |
|------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| ६५         | समचतुर <b>स्रसंस्</b> थान | स्त्र-परेा. | सा. नि.         | "           | <b>"</b>        | "               |
| ६६         | न्यप्रेधिपरिमण्डलसंस्थान  | "           | सा.             | १–२         | <b>2)</b>       | ३०              |
| ६७         | स्वातिसंस्थान             | "           | "               | ,<br>))     | "               | <b>)</b>        |
| ६८         | कुब्जकसं <b>स्</b> थान    | स्व-परा.    | सा.             | १–२         | १ -१३           | ३०              |
| ६९         | वामनसंस्थान               | "           | "               | ,,          | <b>79</b>       | 77              |
| 90         | <b>हुण्ड</b> कसंस्थान     | <b>,</b> ,  | "               | १           | "               | ४२              |
| ५९         | वज्रवृषभनाराचसंहनन        | "           | सा. नि.         | <b>\$-8</b> | "               | ४६              |
| ७२         | वज्रनाराचसंहनन            | "           | सा.             | १–२         | 8-88            | ३०              |
| ७३         | नाराचसंहनन                | "           | "               | "           | "               | 77              |
| <i>હ</i> 8 | अर्धनारा चसंहनन           | "           | "               | "           | e-9             | "               |
| ৩५         | कीलितसंहनन                | "           | "               | 79          | "               | "               |
| ७६         | असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन   | ,,          | **              | 8           | "               | ४२              |
| ୯୯         | स्पर्श                    | स्वा.       | नि.             | १-८         | 8-83            | ६६              |
| 92         | रस                        | 22          | <b>"</b>        | ,,          | <b>&gt;&gt;</b> | "               |
| ७९         | गन्ध                      | ,,          | 21              | ,,          | <b>,,</b>       | "               |
| 60         | वर्ण                      | "           | 77              | "           | "               | "               |
| < ?        | नरकगत्यानुपूर्वी          | परा.        | सा.             | १           | १, २, ४         | 83              |
| ८२         | तिर्यग्गत्यानुपूर्वी      | स्त्र-परो.  | सा. नि.         | १–२         | "               | ३०              |
| ८३         | मनुष्यगत्य।नुपूर्वी       | 37          | "               | <b>१−</b> 8 | "               | ४६              |
| <b>58</b>  | देवगत्यानुपूर्वी          | परो.        | "               | <b>१</b> -८ | ,,              | ६६              |
| ८५         | अगुरुलघु                  | स्त्रा.     | नि.             | <b>73</b>   | <b>१</b> -१३    | <b>77</b>       |
| ८६         | उपघात 🔻                   | स्व-परा.    | "               | <b>"</b>    | "               | "               |
| <b>6</b>   | परघात                     | <b>"</b>    | सा. नि.         | "           | <b>,,</b>       | 33              |
| 66         | आताप                      | "           | सा.             | १           | <b>१</b>        | ४२              |
| ८९         | उद्योत                    | <b>"</b>    | <b>"</b>        | १–२         | १-५             | ₹•              |
| ९०         | <b>उच्छ्</b> वास          | <b>55</b>   | सा. नि.         | <b>१</b> -८ | १-१३            | <b>q</b> q      |
| ९१         | प्रशस्तिष्ट्रायोगति       | ,,          | <b>&gt;&gt;</b> | 22          | "               | <b>&gt;&gt;</b> |

| संख्या       | प्रकृति                            | स्वे।व्यवन्धी<br>भादि | सान्तर बन्धी<br>आदि | बन्ध किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्थान<br>तक | उदय किस<br>गुणस्थानसे<br>किस गुणस्था<br>तक | . के       |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| ९२           | अप्रशस्तिविहायोगिति                | स्व-परो.              | सा.                 | १-२                                          | 1-63                                       | ३०         |
| ९३           | प्रत्ये <b>कश</b> रीर <sup>-</sup> | "                     | सा. नि.             | १-८                                          | 77                                         | <b>६६</b>  |
| 98           | साधारणशरीर                         | <b>5</b> 7            | सा.                 | १                                            | 8                                          | ४२         |
| ९५           | त्रस                               | <b>)</b>              | सा. नि.             | १-८                                          | 6-68                                       | ६६         |
| ९६           | स्थावर                             | "                     | सा.                 | १                                            | 8                                          | ४२         |
| ९७           | सुभग                               | >>                    | सा. नि.             | १-८                                          | 4-48                                       | ६६         |
| 96           | दुर्भग                             | "                     | सा.                 | १-२                                          | 6-8                                        | ३०         |
| <b>९९</b> .  | सुस्वर                             | "                     | सा. नि.             | १-८                                          | १-१३                                       | <b>६</b> ६ |
| 800          | दुस्वर                             | "                     | सा.                 | <b>१</b> –२                                  | "                                          | ३०         |
| 808          | হ্যুদ                              | स्वा.                 | सा. नि.             | 8-6                                          | "                                          | ६६         |
| १०२          | अशुभ                               | 77                    | सा.                 | १–६                                          | "                                          | 80         |
| १०३          | बादर                               | स्व-परो.              | सा. नि.             | १-८                                          | <b>१</b> –१४                               | ६६         |
| 808          | सूक्ष्म                            | 27                    | सा.                 | 8                                            | १                                          | ४२         |
| १०५          | पर्याप्त                           | ,,                    | सा. नि.             | १-८                                          | <b>6-68</b>                                | ६६         |
| १०६          | अपर्याप्त                          | ,,                    | सा.                 | 8                                            | 8                                          | ४२         |
| १०७          | स्थिर                              | स्वे।.                | सा. नि.             | 8-6                                          | 8-83                                       | ६६         |
| १०८          | अस्थिर                             | >7                    | सा.                 | १–६                                          | "                                          | 80.        |
| १०९          | आदेय                               | स्व-परो.              | सा. नि.             | 8-6                                          | 4-48                                       | <b>§</b> § |
| ११०          | अनादेय                             | ,,                    | सा.                 | १-२                                          | <b>\$-8</b>                                | ३०         |
| 999          | यशकीर्ति                           | "                     | सा. नि.             | १-१०                                         | 4-48                                       | G.         |
| ११२          | अयशकीर्ति                          | 77                    | सा.                 | १–६                                          | <b>\$-8</b>                                | 80         |
| ११३:         | तीर्थंकर                           | परोः                  | नि.                 | 8-5                                          | 13-68                                      | ७३         |
| <b>११</b> 8: | उष्चमोत्र∵                         | स्व-परो.              | सा- नि.             | १-१0                                         | 5-68                                       | 9          |
| ११५          | नीचगोत्र                           | ,<br>,,               | 23                  | <b>१-</b> २                                  | 8-4                                        | ₹ o.       |
| ११६-२०       | अन्तराय ५                          | स्वो.                 | नि.                 | 8-80                                         | 8-83                                       | •          |

### प्रत्यय-तालिका ( पृ. १९–२४ )

| गुणस्थान                | मिध्यात्व<br>प | अविरति<br>१२                     | <b>कच</b> ।य<br>२५                        | <b>बोग</b><br>१५                                           | समस्त     |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| मिष्यात्व               | ٧              | १२                               | २५                                        | <b>१३</b><br>आहारद्विकसे रहित                              | ५५        |
| सासादन                  | •••            | <b>37</b>                        | 77                                        | 77                                                         | 90        |
| मिश्र                   | •••            | 77                               | २१<br>अनन्तानुबन्धिचतुष्यसे रहित          | १०<br>आ. द्विक, औ. मि., वै. मि.<br>व कार्भणसे रहित         | 84        |
| असंयत                   | •••            | <b>&gt;</b> >                    | >>                                        | <b>१३</b><br>आहारद्विकसे रहित                              | ४६        |
| देशसंयत                 | ••••           | <b>११</b><br>त्रसअसं-<br>यम रहित | १७<br>अप्रत्याख्यानचतुष्कसे र <b>हि</b> त | <b>९</b><br>आ. द्विक, औ. मि., वै. द्वि.<br>व कार्मणसे रहित | ₹ %       |
| प्रमत्त                 | •••            | •••                              | १३<br>प्रत्याख्यानचतुष्कसे रहित           | ११<br>आहारदिकसे सहित<br>उपर्युक्त                          | 78        |
| अप्रमत्त                | ••••           | • • • •                          | 77                                        | ९<br>आहारदिकसे रहित<br>उष्रयुक्त                           | <b>२२</b> |
| अपूर्वकरण               | ••••           | ••••                             | "                                         | <b>"</b>                                                   | 77        |
| अनिवृत्ति-<br>करण मा. १ | ••••           | ••••                             | ७<br>नोकषाय ६ से हीन                      | "                                                          | १६        |
| भा. २                   | ••••           | ••••                             | ६<br>नपुंसकवेदसे <b>ही</b> न              | ***                                                        | १५        |

| hardinana managalana    | 1                     |              | 1                                    |                                                     |             |
|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| गुणस्थान                | मिथ्यार <b>व</b><br>५ | अविरति<br>१२ | <b>कवाव</b><br>२५                    | योग<br><b>१</b> ५                                   | समस्त<br>५७ |
| अनिषृत्ति-<br>करण भा. ३ | •••                   | ••••         | <b>५</b><br>स्रीवेदसे हीन            | ९<br>आ. द्विक, औ. मि., वे. द्वि.<br>व कार्मणसे रहित | ₹8          |
| भा ४                    | • • •                 | ••••         | पुरुपवेदसे हीन                       | >>>                                                 | १३          |
| भा. ५                   | •••                   | ••••         | <b>३</b><br>संज्यलनकोधसे <b>ही</b> न | 55                                                  | १२          |
| भा. 🖣                   | • • •                 | ••••         | २<br>संख्वलनमानसे हीन                | <b>,,,</b>                                          | ११          |
| भा. ७                   | • • • •               | •••          | <b>१</b><br>संज्वलनमायासे हीन        | "                                                   | १०          |
| सूक्ष्मसाम्प-<br>राय    | ••••                  | ••••         | <b>&gt;&gt;</b>                      | <b>,</b> ,,                                         | "           |
| उपशान्त-<br>कषाय        | •••                   | ••••         | ••••                                 | <b>?</b> 7                                          | ९           |
| क्षीणमोह                | ••••                  | ••••         | ••••                                 | <b>77</b>                                           | ,,          |
| सयोग-<br>केवडी          | •••                   | ••••         | •••                                  | ७<br>सत्य व अनुभय मन और<br>वचन, औ. द्विक., कार्मण   | 9           |
| अयोग-<br>केवली          | •••                   | ••••         | ••••                                 | ••••                                                | ••••        |
|                         |                       |              |                                      |                                                     |             |

## विषय-सूची

Mittigutten Outplittettim

| ऋम | ा नं. विषय                                      |                 | पृष्ठ | क्रम नं.            | विषय                                              | <b>রি</b>            |
|----|-------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| १  | धवलाकारका मंगलाच                                | र्ण             | १     | १४ ध्रुववन          | धी प्रकृतियोंका निर्दे                            | হা                   |
| ঽ  | . वन्ध-स्वामित्व-विचयव<br>प्रकारसे निर्देश      | त दा            | ,,    | १५ निरन्त<br>विशेष  | रबन्ध और घुवर<br>ता                               | ान्धमें<br>"         |
|    | वन्ध-स्वामित्व-विचयक                            |                 | ર     | १६ मूल औ<br>प्ररूपण | ोर उत्तर प्रत्ययोंकी वि<br>।।                     | वस्तृत<br>१ <b>९</b> |
|    | बन्ध व मोक्षका स्वरूप<br>बन्ध-स्वामित्व-विचयक   |                 | સ     | १७ गतिसं<br>उत्तर   | योगादिविपयक प्र                                   | श्लोंका<br>२८        |
| દ્ | त्त्रपर्थ<br>ओघसे वन्ध-स्वामित्व                | _               | "     | तियोंके             | नेद्रादिक पश्चीस<br>वन्धस्वामित्व आ               |                      |
| હ  | चौदह जीवसमासेंका<br>चौदह गुणस्थानोंमें प्र      | •               | ૪     | १९ निद्धाः          | :<br>और प्रचला प्रकृति <del>दे</del>              | ३०<br>वंध-           |
|    | व्युच्छेदकी प्रतिश्वा                           |                 | ų     | स्वामि              | त्व आदिका विचार                                   | ₹.4                  |
| <  | व्युच्छेदके भद और<br>निरुक्त्यर्थ               | <b>उनका</b>     | "     |                     | यदनीयके बन्धस्व<br>हा विचार                       | ांमेत्व<br>३८        |
|    | ओघकी अपेक्षा बन्धस्वा                           | मित्व ७-        | ९२    |                     | ावेदनीय आदि<br>योंके बन्धस्व                      | छह<br>ामित्व         |
| ९  | पांच ज्ञानावरणीय<br>बन्धकोंकी प्ररूपणामे        |                 |       |                     | त विचार<br>त्व आदि सोलह प्र                       | <b>४</b> ०           |
|    | प्रश्लोका उद्भावन                               |                 | G     | योंके               | बन्धस्वामित्व आ                                   | <b>ादिका</b>         |
|    | प्रकृतियोंकी उदयब्युचि<br>प्रकृतियोंके वन्धोदय  |                 | ९     | विचार<br>२३ अप्रका  | :<br>ाख्यानावरणीय आ                               | <b>ਖ</b> ੨<br>ਫ਼ਿੜੀ  |
| 71 | परता                                            | ના પૂર્વા       | ११    | <b>1</b>            | योंके बन्धस्व                                     |                      |
| १२ | पांच ज्ञानावरणीयाद्वि                           |                 |       | ı                   | त विचार                                           | 8६                   |
|    | स्वामी व उसके व्युच्छे ।<br>प्ररूपणा करते हुए उ |                 |       |                     | यानावरणचतुष्कके<br>त्व आदिका विचार                | बन्ध<br>५०           |
|    | प्रश्लोंका उत्तर                                |                 | १२    | 1                   | द और संज्वलन                                      |                      |
| १३ | सान्तर, निरन्तर और                              | _               |       | 1                   | वामित्व आदिका वि                                  |                      |
|    | निरन्तर रूपसे ह                                 | <b>ाधनवा</b> ली | 05    |                     | हन मान और मायाके<br>ज्या भा <del>विता</del> विकास |                      |
|    | प्रकृतियोका निर्देश                             |                 | १६    | । स्वाम             | त्व आदिका विचार                                   | • બહ                 |

| क्रम       | नं विषय                                                             | पृष्ठ    | क्रम नं. विषय                                                                              | पृष्ठ                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| २७         | संज्वलन लोभके बन्धस्वामित्व<br>आदिका विचार                          | 46       | ४१ तीर्थकर प्रकृतिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                            | १०३                        |
| २८         | हास्य, रति, भय और जुगुप्साके<br>बन्धस्वामित्व आदिका विचार           | ५९       | ४२ प्रथम तीन पृथिवियोंमें बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                       | १०४                        |
|            | मनुष्यायुके बन्धस्वामित्व<br>आदिका विचार                            | ६१       | ४३ चतुर्थ, पंचम और छठी पृथिवीमें<br>बन्धस्वामित्व आदिका विचार                              | १०५                        |
|            | देवायुके बन्धस्वामित्व आदिका<br>विचार                               | દ્દેય    | ४४ सातवीं पृथिवीमें ज्ञानावरणीय<br>आदिके बन्धस्वामित्वका विचार                             | ,,                         |
| 38         | देवगति आदि सत्ताईस प्रकृति-<br>योंके बन्धस्वामित्व आदिका<br>विचार   | દ્દ      |                                                                                            | १०९                        |
| ३२         | आहारकदारीर और आहारक-<br>दारीरांगोपांगके बन्धस्वामित्व               |          | ४६ सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्व<br>आदिके बन्धस्वामित्वका विचार                               | १११                        |
| ३३         | आदिका विचार<br>तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धस्वामित्व                     | ७१       | तिर्यगातिमें—<br>४७ निर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचे-<br>द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचे- |                            |
| રેક        | आदिका विचार<br>तीर्थंकर प्रकृतिके विशेष कारणेंकी<br>आशंका           | ७३<br>७६ | द्रिय तियच योनिमतियोंमें<br>ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-                                        |                            |
| ३५         | तीर्थकर प्रकृतिके बन्धके सोलह<br>कारणोंकी प्ररूपणा                  | 96       | स्वामित्वका विचार<br>४८ निद्रानिद्रा आदिके बन्ध-                                           | ११२                        |
| <b>३</b> ६ | तीर्थकर प्रकृतिके उद्यका<br>माहात्म्य                               | ९१       | स्वामित्वका विचार<br>४९ मिथ्यात्व आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                         | <b>११</b> ९<br><b>१</b> २३ |
|            | आदेशकी अपेक्षा बन्धस्वामित्व ९३-३                                   | १९८      | ५० अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बंध-<br>स्वामित्वका विचार                                     | १२५                        |
| ३७         | गतिमार्गणा<br>नरकगातेमें ज्ञानावरणीय आदिके<br>बन्धस्वामित्वका विचार | ९३       |                                                                                            | १२६                        |
| ३८         | निद्रानिद्रादिके बन्धस्वामित्वका<br>विचार                           | 96       | ज्ञानावरणीय आदिके <b>ब</b> न्ध<br>स्वामित्वका विचार                                        | १२७                        |
| ३९         | मिथ्यात्व आदिके बन्धस्वामित्वका<br>विचार                            | १०१      | मनुष्यगतिमें —<br>५३ मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त और                                             |                            |
| So         | मनुष्यायुके बन्धस्वामित्वका<br>विचार                                | १०२      | मनुष्यनियोंमें ओघके समान<br>बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा                                       | १३०                        |

| श्रम नं. विषय                                                                                   | पृष्ठ | क्रम नं. विषय                                                                                                                          | पृष्ठ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ५४ मनुष्य अपर्याप्तोंमें पंचेन्द्रिय<br>तिर्यच अपर्याप्तोंके समान बन्ध-<br>स्वामित्वकी प्ररूपणा | १३४   | ६६ मनुष्यायुके बन्धस्वामित्वका<br>विचार<br>६७ तीर्थकर प्रकृतिके बन्ध-                                                                  | <b>१</b> ५୫ |
| देवगतिमें —                                                                                     |       | स्वामित्वका विचार<br>६८ अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि                                                                                 | 79          |
| ५५ देवेंमिं पांच ज्ञानावरणीय आदिके<br>बन्धस्वामित्व आदिका विचार                                 | १३७   | तक पांच ज्ञानावरणीय आदिक<br>बन्धस्वामित्वका विचार                                                                                      | १५५         |
| ५६ निद्रानिद्रा आदिके <b>ब</b> न्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                        | १४१   | इन्द्रियमार्गणा                                                                                                                        |             |
| ५७ मिथ्यात्व आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                                   | १४३   | ६९ एकेन्द्रिय, वादर, सृक्ष्म, पर्याप्त<br>अपर्याप्त, विकलत्रय पर्याप्त                                                                 |             |
| ५८ मनुष्यायुके बन्धस्वामित्वका<br>विचार                                                         | ૧૪૪   | अपर्याप्त, तथा पंचेन्द्रिय अप-<br>र्याप्तोंमें पंचेन्द्रिय तिर्यंच अप-<br>र्याप्तोंके समान बन्धस्वामित्वकी                             |             |
| ५९ तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धस्वामित्व<br>आदिका विचार                                              | १४५   | प्ररूपणा                                                                                                                               | १५८         |
| ६० भवनवासी, वानव्यन्तर और<br>ज्योतिपी देवोंमें कुछ विशेषताके<br>साथ सामान्य देवेंकि समान        | ,-,   | ७० पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंमें<br>पांच श्वानावरणीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वके विचारमें बन्धक<br>आदि विषयक तेईस प्रश्लोंके |             |
| बन्धस्वामित्व आदिकी प्ररूपणा<br>६१ सौधर्म और ईशान कल्पवासी                                      | १४६   | एक-द्विसंयोगादि भंगोंकी प्ररू-<br>पणा                                                                                                  | १७०         |
| देवोंमें सामान्य देवोंके समान<br>बन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा                                       | १४७   | ७१ उक्त जीवें।में निद्रानिद्रा आदिके<br>बन्धस्वामित्वका विचार                                                                          | १७३         |
| ६२ सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार<br>कल्प तकके देवोंमें प्रथम पृथि-                                   |       | ७२ निद्रा और प्रचलाके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                                                                       | १७७         |
| वीस्थ नारिकयोंके समान बन्ध-<br>स्वामित्वकी प्ररूपणा                                             | १४८   | ७३ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका<br>विचार                                                                                               | "           |
| ६३ आनत कल्पसे लेकर नौ प्रेवेयक<br>तक पांच ज्ञानावरणीय आदिके                                     |       | ७४ असातावेदनीय आदि छह<br>प्रकृतियोंके बन्धस्वामित्वका                                                                                  | •           |
| बन्धस्वामित्वका विचार                                                                           | १४९   | विचार                                                                                                                                  | १७८         |
| ६४ निद्रानिद्रा आदि के बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                               | १५२   | ७५ मिथ्यात्व आदिके वन्धस्वामि-<br>त्वका विचार                                                                                          | १८०         |
| ६५ मिथ्यात्व आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                                   | १५३   | ७६ अप्रत्याख्यानावरणीय आदिके<br>बन्धस्वामित्वका विचार                                                                                  | १८२         |

### पद्खंडागमकी प्रस्तावना

| कार  | <b>ा नं</b> . हि                                          | प्रेषयं             | <b>E</b> B | क्रम                                         | नं.              | वि                    | षय                                    | वृष्ठ                            |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| UU   | प्रत्याख्यानावरणः<br>स्वामित्वका विच                      |                     | १८४        |                                              |                  |                       | गमार्गणा<br>-:                        |                                  |
| 92   | पुरुषवेद और व<br>बन्धस्वामित्वका                          |                     | ,          | 64                                           | और               | काययोर्ग              | पांच वचन<br>रे जीवोंमें<br>बन्धस्वामि | सब                               |
| GQ.  | संज्वलन मान<br>बन्धस्वामित्वका                            |                     | १८५        | ९०                                           |                  | समान प्र<br>विंमें सा | ारूपणा<br>तावदनीय                     | २०१<br>विष-                      |
| ૮૦   | संज्वलन लोभके<br>विचार                                    | वन्यस्वामित्वका     | <b>"</b>   |                                              |                  | बन्बस्वा              | मित्वकी                               | कुछ<br><b>२</b> ०२               |
| ८१   | हास्य, रति, भय<br>बन्धस्वामित्वका ।                       |                     | १८६        | <b>८</b> १                                   | गतिके            | समान                  | गियोंमें म<br>बन्धस्वामि              | त्वकी                            |
| ૮ર   | मनुष्यायुके<br>विचार                                      | बन्धस्वामित्वका     | "          | ९२                                           |                  | जीवोंमे               | सातावेदन                              |                                  |
|      | देवायुके बन्धस्वा<br>देवगति आदिके                         |                     | १८७        | 0.3                                          | समान             | प्ररूपणा              | मनोयोगि<br>ाययोगियों                  | २०५                              |
|      | विचार<br>आहारकदारीर<br>अंगोपांगके                         |                     | <b>,</b>   | <b>\                                    </b> | पांच श           |                       | य आदिके                               |                                  |
|      | विचार                                                     |                     | १९१        | <b>९</b> ૪                                   |                  | द्रा अ<br>काविच       |                                       | वन्ध <sup>.</sup><br>२० <b>९</b> |
|      | तीर्थकर प्रकृतिके<br>विचार                                | बन्धस्वामित्वका     | ,,         | ९५                                           | सातावे<br>विचार  | दनीयके                | बन्धस्व(मिर                           | त्वका<br>२१२                     |
| ون ح | कायः<br>पृथिवीकायिक,                                      | मार्गणा<br>जलकायिक. |            | ९६                                           | मिथ्यात<br>विचार | व आदिके               | बन्धस्वामि                            | त्वका<br><b>२</b> १३             |
|      | वनस्पतिकायिक,<br>बादर सूक्ष्म पय                          | निगोद जीव           |            | ९७                                           | देवचतुः<br>विचार | क्सके                 | बन्धस्वामि                            | त्वका<br><b>२</b> १४             |
|      | तथा बादर व<br>प्रत्येकदारीर पर्याः<br>पंचेन्द्रिय तिर्येच |                     |            | ९८                                           | _                |                       | गियोंमें<br>बन्धस्वामि                | देव-<br>त्वकी<br>२१५             |
|      | समान बन्धस्वामि                                           | ात्वकी प्ररूपणा     | १०२        | ९९                                           | विकिथि           | कामिश्रक              | ाययो।गेयों <b>मे</b>                  | वंदेव-                           |
| 66   | तेजकायिक व वा                                             | पर्याप्तोंमें कुछ   |            |                                              | प्ररूपण          | τ                     | वन्धस्वामि                            | <b>२२२</b>                       |
|      | विशेषताके स                                               | के समान बन्ध-       |            | १००                                          | मनुष्या          | युके                  | तिर्यगायु<br>बन्धाभ                   |                                  |
|      | सामित्यकी प्ररूप                                          | ाणा                 | १९९        |                                              | विशेषत           | TT .                  |                                       | <b>२</b> २९                      |

| श्रम           | नं. विषय                                                                             | वृष्ठ               | क्रम नं. विषय                                                                | वृष्ठ       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १०१            | आहारक व आहारकमिश्र काय-<br>योगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय<br>आदिक बन्धस्वामित्वका विचार | २५९                 | ११४ हास्य व रितसे छेकर तीर्थकर<br>प्रकृति तक ओघके समान<br>प्ररूपणा           | રપય         |
| १०२            | कार्मणकाययोगियोंमें पांच<br>ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार             | <b>ર</b> ુર         | ११५ अपगतवेदियोंमें पांच ज्ञाना-<br>वरणीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार    | ૨૬૬         |
|                | निद्रानिद्री आदिके <b>ब</b> न्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                | <b>૨</b> રૂહ        | ११६ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका<br>विचार                                    | २६५         |
| १०४            | सातावेदनीयके वन्धस्वामित्वका<br>विचार                                                | २३८                 | ११७ संज्वलनकोधके बन्धस्वामित्वका<br>विचार                                    | २६६         |
|                | मिथ्यात्व आदिके वन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                           | २३९                 | ११८ संज्वलन मान और मायाके<br>बन्धस्वामित्वका विचार                           | २६७         |
| १०६            | देवगति आदिके वन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                              | રકર                 | ११९ संज्वलनलोभके बन्धस्वामित्वका<br>विचार                                    | २६८         |
|                | वेदमार्गणा                                                                           |                     | कषायमार्गणा                                                                  |             |
| १०७            | स्त्री, पुरुष और नपुंसकवेदियोंमें<br>पांच ज्ञानावरणीय आदिके<br>बन्धस्वामित्वका विचार | રકર                 | १२० क्रोधकपायी जीवोंमें पांच श्वाना-<br>वरणीय आदिके बन्धस्वामित्वका<br>विचार | २६९         |
| १०८            | निद्रानिद्रा थादि द्विस्थानिक<br>प्रकृतियोंके वन्धस्वामित्वकी                        |                     | १२१ द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके<br>समान प्ररूपणा                           | २७२         |
| १०९            | ओघके समान प्ररूपणा<br>निद्रा और प्रचलाकी ओघके                                        | २४५                 | १२२ निद्रासे लेकर प्रत्याख्यानावरण-<br>चतुष्क तक ओघके समान                   |             |
|                | समान प्ररूपणा                                                                        | રકટ                 | प्ररूपणा<br>१२३ पुरुपवेदादिकी ओघके समान                                      | २७४         |
| ११०            | असातावेदनीयकी ओघके<br>समान प्ररूपणा                                                  | २४९                 | प्ररूपणा<br>१२४ हास्य व रितसे लेकर तीर्थकर                                   | २७५         |
| १११            | मिथ्यात्व आदिक एकस्थानिक<br>प्रकृतियोंकी ओघके समान                                   |                     | प्रकृति तक ओघके समान<br>प्ररूपणा                                             | "           |
| ११२            | प्ररूपणा<br>अप्रत्याख्यानावरणीयकी ओघके                                               | 3)<br>510 B         | १२५ मानकपायी जीवोंमें पांच<br>- ज्ञानावरणीय आदिके बन्ध                       |             |
| 883            | समान प्ररूपणा<br>प्रत्याख्यानावरणीयकी ओघके                                           | <b>૨</b> ५ <b>१</b> | स्वामित्वका विचार<br>१२६ द्विस्थानिक आदि प्रकृतियोंकी                        | "           |
| \$ \$ <b>*</b> | समान प्रह्मणा                                                                        | २५४                 |                                                                              | <b>३७</b> ६ |

| _           |                                                                         | •         |                   |                                                                     |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| क्रम        | नं. विषय                                                                | वृष्ठ     | ऋम नं.            | विषय                                                                | वृष्ठ        |
|             | हास्य रति आदिकी ओघके<br>समान प्ररूपणा<br>मायाकषायी जीवोंमें पांच        | ২৩৩       | वरा               | :पर्ययज्ञानियोंमें पांच ज्ञाना-<br>गीय आदिके बन्ध-<br>मित्वका विचार | ६९५          |
| ***         | ज्ञानावरणीय आदिके वन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                            | ,,        | 4                 | ा और प्रचलाके <b>ब</b> न्ध-<br>मित्वका विचार                        | ,,           |
| १२९         | द्विस्थानिक आदिकी ओघके<br>समान प्ररूपणा                                 | <b>99</b> |                   | गवेदनीयके बन्धस्वामित्व-<br>विचार                                   | ६९६          |
| १३०         | हास्य-रति आदिकी ओघके<br>समान प्ररूपणा                                   | २७८       | पता               | प्रकृतियोंकी कुछ विशे-<br>के साथ ओघके समान                          |              |
| १३१         | लोभकषायी जीवोंमें पांच<br>ज्ञानावरणीय आदिके वन्ध-                       |           | १४४ केव           | पणा<br>छज्ञानियोंमें सातावेदनीयके                                   | ))<br>50.0   |
| <b>१</b> ३२ | स्वामित्वका विचार<br>होष प्रकृतियोंकी ओघके समान                         | "         |                   | स्वामित्वका विचार<br>संयममार्गणा                                    | <i>६</i> ०,७ |
| १३३         | प्ररूपणा<br>अकपायी जीवोंमें सातावेद-                                    | ,,        | यज्ञा             | त जीवोंमें मन पर्य-<br>नियोंक समान बन्ध-                            |              |
|             | नीयके वन्धस्वामित्वका विचार<br>ज्ञानमार्गणा                             | ,,        |                   | मित्वकी प्ररूपणा<br>।विदनीयके बन्धस्वामित्वमें                      | <b>२९८</b>   |
| १३४         | मतिअज्ञानी, श्रुतअज्ञानी और                                             |           |                   | विशेषता<br>।यिक-छेदोपस्थापनशुद्धि-                                  | ,,           |
|             | विभंगञ्चानियोंमें पांच ज्ञानावर-<br>णीय आदिके बन्धस्वामित्वका<br>विचार  | २७२       | संयर              | तोंमें पांच ज्ञानावरणीय<br>कि बन्धस्वामित्वका विचार                 | <b>,</b> ,   |
| १३५         | एकस्थानिक प्रकृतियोंकी ओघके                                             |           |                   | प्रकृतियोंके बन्ध-<br>मेत्वकी मनःपर्ययज्ञानियों-                    |              |
| १३६         | समान प्ररूपणा आभिनियोधिक, श्रुत और                                      | २८५       | के स              | मान प्ररूपणा<br>(रिशुद्धिसंयतोंमें पांच                             | ३००          |
|             | अवधिक्षानी जीवंभें पांच<br>क्षानावरणीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार | 2/5       |                   | वरणीय आदिके बन्ध-                                                   | ३०३          |
| १३७         | निद्रा व प्रचलाकी ओघके                                                  | २८६       |                   | तावेदनीय आदिके बन्ध-<br>मेत्वका विचार                               | ३०५          |
|             | समान प्ररूपणा सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका                              | २८७       | १५८ देवार्<br>विच | युके बन्धस्वामित्वका<br>ार                                          | ३०६          |
|             | विचार<br>शेष प्रकृतियोंकी ओघके                                          | 266       |                   | ारदारीर और आहार-<br>रांगोपांगके बन्धस्वामित्व-                      |              |
|             | समान प्ररूपणा                                                           | २८९       | का                | वेचार                                                               | <b>Vo</b> §  |

१५

| ऋम           | नं. विषय                                                                      | पृष्ठ               | ऋम नं. विषय                                                           | £2  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| १७९          | भव्यमार्गणा<br>भव्य जीवोंमें ओघके समान                                        |                     | १९१ सातावेदनीयके बन्धस्वामित्वका<br>विचार                             | ३७५ |
| १८०          | बन्धस्त्रामित्वकी प्ररूपणा<br>अभव्य जीवोंमें पांच क्वाना-<br>यरणीय आदिक बन्ध- | ३५८                 | १९२ असातावेदनीय आदिके बन्धस्वामित्वका विचार १९३ अप्रत्याख्यानावरणीयकी | ३७६ |
|              | स्वामित्वका विचार                                                             | ३५९                 | अवधिज्ञानियोंक समान<br>प्ररूपणा                                       | ,,  |
| १८१          | सम्यत्तवमार्गणा<br>सम्यग्दप्टि और क्षायिकसम्य-                                |                     | १९४ उक्त जीवोंमें आयुक्त बन्धका<br>अभाव                               | ३७७ |
|              | ग्हाप्र जीवोंमें आभिनिवाधिक-<br>श्रानियोंके समान बन्ध-                        |                     | १९५ प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार               | "   |
| १८२          | स्वामित्वकी प्रक्रपणा<br>सातावेद्नीयके बन्धस्वामित्वमें                       | <b>३</b> ६ <b>३</b> | १९६ पुरुषवेद और संज्वलनकोधके<br>बन्धस्वामित्वका विचार                 | "   |
| <b>१</b> ८३  | कुछ विशेषता<br>वदकसम्यग्दिष्योंमं पांच                                        | <b>રે</b> દ્ધ<br>!  |                                                                       | ३७८ |
| <b>9</b> 413 | श्वानावरणीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                  | "                   | १९८ संज्वलनलोभके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                           | "   |
|              | असातावेदनीय आदिके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                                  | ३६७                 | १९९ हास्य, रति, भय और<br>जुगुप्साके बन्धस्वामित्वका<br>विचार          | ३७९ |
|              |                                                                               | ३६९                 | २०० देवगति आदिके वन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                           | ,,  |
|              | प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके बन्ध-<br>स्वामित्वका विचार                           | ३७०                 | २०१ आहारकदारीर और आहारक-<br>दारीरांगोपांगके बन्धस्वामित्व-            | ,,  |
|              | देवायुके वन्धस्वामित्वका<br>विचार                                             | ३७१                 | का विचार<br>२०२ सासादनसम्यग्दि धर्योकी मति-                           | ३८० |
|              | आहारकदारीर और आहारक<br>द्यारीरांगोपांगके बन्धस्वामित्वका<br>विचार             | ३७२                 | ज्ञानियोंके समान प्ररूपणा<br>२०३ सम्योग्मिथ्यादिष्टियोंकी असं-        | "   |
| १८९          | उपरामसम्यग्दिष्योंमें पांच<br>ज्ञानावरणीय आदिक वन्ध-                          |                     | यतोंके समान प्ररूपणा<br>२०४ मिथ्यादृष्टियोंकी अभव्य जीवोंके           | ३८३ |
|              | शामावरणाय जादक पन्य<br>स्वामित्वका विचार<br>निद्रा और प्रचलाके बन्ध-          | ,,                  | समान प्ररूपणा<br>२०५ संज्ञी जीवोंमें ओघके समान                        | ३८६ |
|              | स्वामित्वका विचार                                                             | ३७४                 | बन्धस्वाभित्वकी प्ररूपणा                                              | 7,5 |

### शुद्धि-पत्र

**युष्ठ** शुद भशुद्ध किस गुणस्थानसे किस गुणस्थान तक किस गुणस्थान तक १८ 9 उववसो उचएसो 8 बोच्छिजंदि १३ 9 वोच्छिज्जिद् बज्झति बज्झंति 24 ६ 18 बंधमाणाणि । वंघमाणाणि बंघति १२ बंधंति २५-२६ दश प्रकृतियां तथा दर्शनावरणकी दश प्रकृतियों तथा दर्शनावरणकी चार ही प्रकृतियोंको बांधनेबाछे सब ···· स्वोदयसे ही बंधती हैं, गुणस्थान स्वोदयसे ही बांधते हैं, १६ ६ पुच्छणं पिडवण्णं। पुच्छाणं पश्चिषणं वुच्चवे । २२ ये तीन प्रश्न प्राप्त होते हैं। इन तीन प्रश्नोंका उत्तर कहते हैं। 35 6 द्यथ इत्थि २३ अञ्चभ, पीच अशुभ पांच 97 विद्यायोगति स्थावर 38 विद्यायोगित तथा स्थाबर 17 दुर्वावीसा दु बाबीसा २४ 6 २० २५ उदयबोच्छेदो 12 उदयवोच्छेदादो U कदि गदिया 34. A. कदिगदिया वुचरें 38 वुच्चदे 3

| १८              | षट्खंडागमकी प्रस्तावना |                                                        |                                                            |  |  |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| पृष्ठ           | ů.                     | अशुद्ध                                                 | शुद्ध                                                      |  |  |
| ४३              | ११ *                   | णिरयगद्गपाओग्गाणुपुञ्चि                                | णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुन्वि                               |  |  |
| "               | २६                     | नारकायु और                                             | नारकायु, नरकगित और                                         |  |  |
| કર              | U                      | धुवबंघो।                                               | धुवबंधो                                                    |  |  |
| "               | १७-२१                  | सर्व काल "क्यों नहीं पाया                              | शंका — सर्व काल औदारिक शरीरका                              |  |  |
|                 |                        | जाता ?                                                 | ध्रुव बन्ध और अनादिक बन्ध भी क्यें।<br>नहीं पाया जाता ?    |  |  |
| <b>3</b> 7      | <b>२</b> ३             | अनादि रूपसे ध्रुव बन्धका                               | अनादि एतं ध्रुव बन्धका                                     |  |  |
| 40              | ક                      | बंघा ॥ २०॥                                             | बंघा। एदे बंघा, अवसेसा अवंघा॥२०॥                           |  |  |
| 77              | १५                     | बन्धक हैं ॥ २०॥                                        | बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, रोप अवन्धक                        |  |  |
|                 |                        |                                                        | हैं ॥ २० ॥                                                 |  |  |
| ५२              | 4                      | दुविहाभावादो                                           | धुवियाभावादो <sup>¹</sup>                                  |  |  |
| 27              | 16                     | दो प्रकारके बन्धका                                     | भ्रुव बन्धका                                               |  |  |
| <b>9</b> 9      | • •                    | ×××                                                    | २ प्रतिषु दुविहामावादो इति पाठः ।                          |  |  |
| ५४              | ६                      | गयपञ्चओ                                                | सगपञ्चओ'                                                   |  |  |
| <b>&gt;&gt;</b> | २०                     | गतप्रस्य है, अर्थात् उसका प्रस्य जपर बतला ही चुके हैं, | स्वनिमित्तक है,                                            |  |  |
| 97              | २३                     | अनुभागोदयसे अथवा अनन्तगुण-<br>हानिसे हीन               | अनुभागोदयकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन                          |  |  |
|                 | ३०                     | ×××                                                    | १ प्रतिषु 'गयपच्चओ ' इति पाठः ।                            |  |  |
|                 |                        | क्योंकि, वहां                                          | क्योंकि, [ मिथ्यात्व और सासादन गुण-स्थानमें ]              |  |  |
| 96              | <b>{8</b>              | <b>अ</b> न्तर्दीपक                                     | अन्तदीपक                                                   |  |  |
| ९१              | १०                     | लोकस्स                                                 | लोगस्स                                                     |  |  |
| <b>5</b> 5      | "                      | अच्चणिज्जा वंदणिज्जा                                   | अच्चणिज्जा पूजणिज्जा वंदणिज्जा                             |  |  |
| 27              | १५                     | अर्चनीय, वंदनीय,                                       | अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय,                                   |  |  |
| ९२              | १९                     | पांच मुष्टियों अर्थात् अंगोंसे                         | पांच मृष्टियों अर्थात् पांच अंगों द्वारा<br>भूमिस्पर्शसे   |  |  |
| ९९              | ន                      | वंघो .                                                 | बंघो .                                                     |  |  |
| <b>१ 0</b> 8    | २२                     | द्वितीय दण्डकमें (?)                                   | द्वितीय दण्डक अर्थात् निदानिदा आदि दिस्थानिक प्रकृतियोंमें |  |  |

| यृष्ड        | ч́.       | अशुद्ध                                     | शुद्ध                                                                                            |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०६          | 3         | जसकित्ति णिमिण                             | जसकित्ति-अजसकित्ति-णिमिण                                                                         |
| 11           | १६        | यशकीर्ति, निर्माण                          | यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण                                                                     |
| ११३          | ११        | अत्थगदीप                                   | अत्थ गदीए                                                                                        |
| 17           | २५        | अर्थगातिसे                                 | इस गतिमें                                                                                        |
| <b>१</b> २१  | ९         | उपण्णाणं सणक्कुमारादि                      | उप्पण्णाणं, ओरालियसरीरअंगोवंगरस<br>सणक्कुमारादि <sup>'</sup>                                     |
| <b>१</b> २१  | २४        | जीवोंके, और सनत्कुमारादि                   | जीवोंके उपर्युक्त प्रकृतियोंका, तथा औदा-<br>रिकशरीरांगोपांगका सनत्कुमारादि                       |
| 77           | 77        | भी इनका निरन्तर                            | भी निरन्तर                                                                                       |
| <b>१</b> २२  | U         | मणुस्साउ-मणुसगइपाओग्गाणु-<br>पुन्वीओ       | मणुस्साउ- [ मणुसगइ- ] मणुसगइ-<br>पाओग्गाणुपुन्वीओ                                                |
| "            | 4         | तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओ-<br>ग्गाणुपुव्वीओ   | तिरिक्खाउ - [तिरिक्खगद्द - ] तिरिक्ख-<br>गद्दपाओग्गाणुपुव्वीओ                                    |
| 91           | २१        | मनुष्यायु एवं                              | मनुष्यायु, [ मनुष्यगति ] एवं                                                                     |
| 77           | २२        | तिर्यगायु, तिर्यग्गतिष्रायोग्यानु-         | तिर्यगायु, [ तिर्यगाति ], तिर्यगाति-                                                             |
| ••           |           | <b>पू</b> र्वी                             | प्रायोग्यानुपूर्वी                                                                               |
| १२७          | ø         | पज्जत्त-पत्तेय                             | पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय                                                                          |
| "            | १९        | पर्याप्त, प्रत्येक                         | पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक                                                                    |
| १३०          | 3         | धुवबंधित्तादो । × × ×                      | धुवबंधित्तादो । अवसेसाणं सादि-<br>अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो ।                                      |
| ***          | १५        | भ्रुवबन्धी हैं। x x x                      | ध्रुवबन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका सादि<br>और अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे<br>अध्रुवबन्धी हैं। |
| <b>१३</b> ४  | <b>११</b> | णवदंसणा-सोलसकसाय-                          | णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-<br>सोलसकसाय-                                                      |
| <b>:१</b> ३६ | ९         | [ तिर्यग्गइ-तिर्यग्गइपाओगाणु-<br>पुव्वी- ] | [ तिरिक्खगद्द-तिरिक्खगद्दपाओग्गाणु-<br>पुर्वी-]                                                  |
| १४९          | 4         | णिमिण पंचंतराइयाणं                         | णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं                                                                      |
| 77           | २०        | निर्माण और                                 | निर्माण, उच्चगोत्र और                                                                            |
| १६०          | १०        | साादासाद                                   | सादासुद                                                                                          |
| <b>१७३</b>   | १२        | पविक्ख                                     | पडिवक्ख                                                                                          |

| षृष्ड           | ч          | अशुद्ध                          | गुर                              |
|-----------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| १७४             | 8          | सांतर-णिरंतरो।                  | सांतर-णिरंतरो,                   |
| १९४             | 4          | आवेज्ज-जसकिचि                   | आदेज्ज- [अणादेज्ज-] जसकिति       |
| <b>27</b>       | १७         | आदेय, यशकीर्ति                  | आदेय, [ अनादेय ], यशकीर्ति       |
| १९७             | 3          | अत्थगईए                         | अत्थ गईए                         |
| <b>)</b>        | <b>{</b> • | अर्थापत्तिसे                    | इस पर्यायमें                     |
| १९९             | ધ          | पञ्जसापस्जापं                   | पज्जत्तापञ्जत्ताणं               |
| <b>२३</b> ४     | 6          | मिच्छरहीसु                      | मिण्छाइद्वीसु                    |
| 206             | \$\$       | 11 204 11                       | ॥ २०५ ॥                          |
| ३१०             | ર          | रदि-सोग                         | रदि-अरदि-सोग                     |
| 77              | १५         | रति, शोक                        | रतिं, अरति, शोक                  |
| ₹१६             | २४         | नरकगगति                         | नरकगति                           |
| 346             | ន          | बेच्छिज्जिदि                    | <b>यो</b> च्छिज्जदि              |
| <b>७३</b> ६     | १०         | जसकिंतिणामाणं                   | अजस <b>कित्तिणामाणं</b>          |
| "               | २७         | अयशिकति                         | <b>अ</b> यशकीर्ति                |
| ३८०             | 8          | असंजसम्मादिद्विप् <b>वडु</b> डि | <b>अ</b> संजदसम्मादिद्विष्पहुडि  |
| ))              | १२         | मद्भिणाणिशंगो                   | मदिअण् <del>याणिभंगो'</del>      |
| <b>&gt;&gt;</b> | २ <b>३</b> | मतिज्ञानियोंके                  | मतिअज्ञानियोंके                  |
| 97              | 28         | ×××                             | १ प्रतिषु मदिणाणिमंगो इति पाठः । |



#### सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भूदबलि-पणीदो

## छक्खंडागमो

सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो तस्स तदियखंडो

### बंधसामित्तविचओ

साहृवज्झाइरिए अरहंते वंदिऊण' सिद्धे वि । जे पंच लोगवाले वोच्छं बंधस्स सामित्तं ॥

## जो सो बंधसामित्तविचओ णाम तस्स इमो दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य ॥ १ ॥

किमद्दि सुत्तं बुच्चदे ? संबंधाभिंहयँ-पञाजणपदुप्पायणद्वं । जो सो बंधसामित्तविचओ

साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरहंत और सिद्ध, ये जो पंच ले।कपाल अर्थात् लेकित्म परमेष्ठी हैं उनको नमस्कार करके वंधके स्वामित्वको कहते हैं।

जो बंधस्वामित्वविचय है उसका यह निर्देश ओघ और आदेशकी अपेक्षांस दो प्रकार है ॥ १॥

शंका—यह सूत्र क्यों कहा जाता है ?

समाधान—सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनके बतलानके लिये उक्त सूत्र कहा गया है।

' जो वह बंधस्वामित्वविचय है ' इससे सम्बन्ध कहा गया है। वह इस प्रकार

१ प्रतिपु 'बर्टिऊण ' इति पाठः । । २ अ-आप्रत्योः 'लोकचाले ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' संबंधाभिहिय- ' इति पाठः ।

णामेत्ति एदेण संबंधो किहदो । तं जहा— किद-वेदणादिचदुवीसअणिओगद्दारेसु तत्थ बंधण-मिदि छट्टमणिओगद्दारे । तं चउव्विहं बंधो बंधगा बंधिणज्ञं बंधिवहाणमिदि । तत्थ बंधो णाम जीवस्स कम्माणं च संबंधं णयमिस्सिद्ण परूवेदि । बंधगा ति अहियारो एक्कारसअणिओगद्दारेहि बंधगे परूवेदि । बंधिणज्ञं णाम अहियारो तेवीसवग्गणाहि बंधजोग्गमवंधजोग्गं च पोग्गठदव्वं परूवेदि । जं तं बंधिवहाणं तं चउव्विहं पयि -िहिदि-अणुभाग-पदेसबंधो चेदि । तत्थ पयि बंधो दुविहो मूलपयि बंधो उत्तरपयि बंधो चेदि । जो सो मूलपयि बंधो सो दुविहो एगेगमूलपयि बंधो अव्वोगाहमूलपयि बंधो चेदि । जो सो अव्वोगाहमूलपयि बंधो सो दुविहो सुजगारबंधो पयि हिहाणबंधो चेदि । तत्थ उत्तरपयि बंधस्स समुक्कित्तणाओ चदुवीसअणिओग-द्दाराणि भवंति । तेसु चदुवीसअणिओगद्दारेसु बंधसामित्तं णाम अणिओगद्दारं । तस्सेव बंध-सामित्तिवचओ ति सण्णा । जो सो वंधसामित्तिवचओ बंधण-बंधिवहाणप्यसिद्धो [ सो ] पवाहसरूवेण अणाइणिहणो । जो सो ति वयणेण जेण सो संभाठिदो तेण एसो णिदेसो संबंधपरूवओ । एसो चेव अभिहेर्यपरूवओ वि । तं जहा— जीव-कम्माणं मिन्छत्तासंजम-कसाय-जोगेहि एयत्तपरिणामो बंधो । उत्तं च—

है— हाति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारोंमें वन्धन नामक जो छठा अनुयोगद्वार है वह चार प्रकार है— वंध, वंधक,वन्धनीय और वन्धविधान। उनमें वन्ध नामक अधिकार जीव और कर्मोंके सम्बन्धका नयकी अपेक्षा करके निरूपण करता है। बन्धक अधिकार ग्यारह अनुयोगद्वारोंसे वन्धकोंका निरूपण करता है। वन्धनीय नामक अधिकार तेईस वर्गणाओंसे बन्धयोग्य और अवन्धयोग्य पुद्गल द्रव्यका प्ररूपण करता है। जो बन्ध-विधान है वह चार प्रकार है— प्रकृतिबंध, स्थितिबंन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशवन्ध। उनमें प्रकृतिवन्ध दो प्रकार है— मूलप्रकृतिवन्ध और उत्तरप्रकृतिवंध। जो मूलप्रकृतिवन्ध है वह दो प्रकार है— एक-एकमूलप्रकृतिवन्ध और अव्वोगाढमूलप्रकृतिबन्ध । जो अव्वागादमूलप्रकृतिबन्ध है वह दो प्रकार है— भुजगारवंध और प्रकृतिस्थानवन्ध। इनमें उत्तरप्रकृतिबन्धके समुत्कीर्तन करनेवाले चौबीस अनुयोगद्वार हैं। उन चौबीस अनुयागद्वारोंमें बन्धस्वामित्व नुामक अनुयागद्वार है। उसका ही नाम वन्धस्वामित्वविचय है। जो बन्धस्वामित्वविचय बन्धन अनुयोगद्वारके अन्तर्गत बन्धविधान अधिकारके भीतर प्रसिद्ध है वह प्रवाहरूपसे अनादिानधन है। 'जो सो 'इस वचनसे चूंकि उसका स्मरण कराया गया है इसीलिये यह निर्देश सम्बन्धका निरूपक है, और यही अभिधेयका भी निरूपक है। वह इस प्रकार है— जीव और कमींका मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगोंसे जो एकत्व परिणाम होता है उसे बन्ध कहते हैं। कहा भी है—

१ प्रतिषु ' अभिहिय ' इति पाठः।

बंधेण य संजोगो पोगगलदन्त्रेण होइ जीवस्स । बंधो पुण विण्णेओ बंधविओओ पमोक्खो दु॥ १॥

एदस्स बंधस्स सामित्तं बंधसामित्तं, तस्स विचओ [ बंधसामित्तविचओ, विचओ ] विचारणा मीमांसा परिक्खा इदि एयद्दे । तस्स बंधसांमित्तविचयस्स इमो दुविहो णिदेसो ति जेणदं सुत्तं देसामासियं तेणत्थ पओजणं पि परुवेदव्वं । किमद्दमेत्थ बंधस्स सामित्तं उच्चदे ? संत-दव्व-खेत्त-फोसण-कालंतर-भावप्पाबहुव-गइरागइबंधगत्तेण अवगयाणं चोद्दसगुणद्दाणाणं अणवगदे वंधविसेसे बंधगत्तं बंधकारणगइरागईओ च सम्मं ण णव्वंति ति काऊण चोद्दस-गुणद्दाणाणि अहिकिच्च अप्पाउआणमणुगहद्वं बंधविसेसो उच्चदे । तस्स णिदेसो दुविहो ओधोदसभेएण । तिविहो किण्ण होदि ? ण, वयणपओगो हि णाम परदे । ण च परो वि दुणयवदिरित्तो अत्थि जेण तिविहा एयविहा वा परुवणा होज्ज ति । ओघणिदेसो दव्व-दियणयाणुग्गहकरो, इयरो वि पज्जवदियणयस्स ।

जीवका पुद्गल द्रव्यसे जो वन्ध सिहत संयोग होता है उसे बन्ध और बन्धके वियोगको मोक्ष जानना चाहिय॥१॥

इस वन्धका जो स्वामित्व है वह बन्धस्वामित्व है। उसका जो बिचय है वह वन्धस्वामित्विवचय है। विचय, विचारणा, मीमांसा और परीक्षा, ये समानार्थक शब्द हैं। 'उस वन्धस्वामित्विवचयका यह दो प्रकारका निर्देश हैं 'चूंकि यह सूत्र देशामर्शक हैं इस लिये यहां प्रयोजन भी कहना चाहिये।

शंका—यहां बन्धके स्वामित्वको किस लिये कहा जाता है ?

समाधान—सत्त्व, द्रव्य, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व और गत्या-गति वन्धक रूपसे जाने गये चौदह गुणस्थानों के बन्धविशेषके अज्ञात होनेपर बन्धकत्व ष बन्धनिमित्तक गति-आगतिका भले प्रकार ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा जानकर चौदह गुणस्थानों का अधिकार करके अल्पायु शिष्यों के अनुग्रहके लिये बन्धविशेष कहा जाता है। उसका निर्देश ओघ और आदेशके भेदसे दो प्रकार है।

शंका-वह निर्देश तीन प्रकारका क्यों नहीं होता ?

समाधान—नहीं होता, क्योंकि वचनका प्रयोग परके लिये होता है, और पर भी दो नयोंको छोड़कर है नहीं जिससे तीन प्रकार या एक प्रकार प्ररूपणा होसके।

ओधनिर्देश द्रव्यार्थिक नयवालोंका और इतर अर्थात् आदेशनिर्देश पर्यायार्थिक नयवालोंका अनुग्रहकर्ता है।

१ प्रतियु 'पमोक्खा ' इति पाउः ।

## ओघेण बंधसामित्तविचयस्य चोद्दसजीवसमासाणि णादव्वाणि भवंति ॥ २॥

'जहा उद्देसो तहा णिद्देसो 'ति जाणावण इमोघेणेति उत्तं । बंधसामित्तविचयस्सेति संबंधे छट्टी दहव्वा । अधवा, बंधसामित्तविचए इदि विसयलक्खणसत्तमीए छट्टीणिद्देसो कायव्वो । पुव्वमवगया चेव चेद्दिसजीवसमासा, पुणे। ते एत्थ किमद्वं परूविज्जंते ? ण एस दोसो, विस्सरणालुअसिस्ससंभालण इत्तादो ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी सम्माभिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरणपइट्टउवसमा खवा अणियट्टिबादरसांपराइयपइट्टउवसमा खवा सुहुमसांपराइयपइट्ट-उवसमा खवा उवसंतकसायवीयरागछदुमत्था खीणकसायवीयरायछदु-मत्था सजोगिकेवली अजोगिकेवली ॥ ३॥

आंघकी अपेक्षा बन्धस्वामित्वविचयके चौदह जीवसमास जानने योग्य हैं।। २।।

'जैसा उद्देश वेसा निर्देश है।ता है 'इसके ज्ञापनार्थ 'ओघसे 'ऐसा कहा है। 'बन्धस्वामित्विवचयके 'यह सम्बन्धमें पष्ठी विभक्ति जानना चाहिय। अथवा 'बन्ध-स्वामित्विवचयमें 'इस प्रकार विपयाधिकरण लक्षण सप्तमी विभक्तिके स्थानमें पष्ठी विभक्तिका निर्देश करना चाहिय।

शंका—चौदह जीवसमास पूर्वमें जाने ही जा चुके हैं, फिर उनकी यहां प्ररूपणा किसलिये की जाती है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, यह कथन विस्मरणशील शिष्योंके स्मरण करानेके लिये है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अपृर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक, अनिवृत्तिबादरसाम्परायिक-प्रविष्ट उपशमक व क्षपक, स्क्ष्मसाम्परायिकप्रविष्ट उवशमक व क्षपक, उपशान्तकपाय वीत-रागछद्मस्य, क्षीणकषाय वीतरागछद्मस्य, सयोगिकेवली और अयोगिकेवली, ये चौदृह जीव-समास हैं ॥ ३ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्था जहा जीवडाणे वित्थरेण परूविदे। तहा एत्थ परूवेदव्वो, विसेसाभावादो । एवं चोद्दसण्हं जीवसमासाणं सरूवं संभाठिय बंधसामित्तपरूवणडमुत्तरसुत्तं भणदि—

#### एदेसिं चोद्दसण्हं जीवसमासाणं पयडिबंधवोच्छेदो कादव्वो भवदि ॥ ४॥

जित जीवसमासाणं पयि इंधवे छिदो चेव उच्चिद तो एदस्स गंथस्स बंधसामित्त-विचयसण्णा कधं घडदे ? ण एस दोसो, एदिम्म गुणहाणे एदासिं पयडीणं बंधवो छेदो होिदि त्ति किहदे हेिहल्लगुणहाणाणि तािसं पयडीणं बंधसािमयािण त्ति सिद्धीदो । किंच वो छेदो दुविहो उप्पादाणु छेदो अणुप्पादाणु छेदो चेदि । उत्पादः सत्वं, अनु छेदो विनाशः अभावः नीरूपितां इति यावत् । उत्पाद एव अनु छेदः उत्पादानु छेदः, भाव एव अभाव इति यावत् । एसो दव्विहयणयव्ववहारे। । ण च एसो एयंतेण च प्रलेओ, उत्तरकाले अप्पिदप जायस्स

इस सूत्रका अर्थ जैसे जीवस्थानमें विस्तारसे कहा गया है वैसे ही यहां भी कहना चाहिये, क्योंकि, जीवस्थानसे यहां कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार चौदह जीवसमासोंके स्वरूपका स्मरण कराकर वन्धस्वामित्वके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

इन चौदह जीवसमासोंके प्रकृतिबन्धव्युच्छेदका कथन करने योग्य है ॥ ४ ॥

शंका—यदि यहां जीवसमासोंका प्रकृतिबन्धव्युच्छेद ही कहा जाता है तो फिर इस ग्रन्थका 'वन्धस्वामित्व 'यह नाम कैसे घाटित होगा ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें इतनी प्रकृतियोंका वन्धन्युच्छेद होता है, ऐसा कहनेपर उससे नीचेके गुणस्थान उन प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी हैं, यह स्वयमेव सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह है कि व्युच्छेद दो प्रकारका है— उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद। उत्पादका अर्थ सत्व और अनुच्छेदका अर्थ विनाश, अभाव अथवा नीक्षपीपना है। 'उत्पाद ही अनुच्छेद उत्पादानुच्छेद '(इस प्रकार यहां कर्मधारय समास है)। उक्त कथनका अभिप्राय भावको ही अभाव बतलाना है। यह द्रव्यार्थिक नयके आश्रित व्यवहार है। और यह एकान्त क्रपसे अर्थात् सर्वथा मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि, उत्तरकालमें विवक्षित पर्यायके विनाशसे विशिष्ट द्रव्य पूर्व

१ प्रतिषु ' निरूपिता ' इति पाउः ।

विणासेण विसिद्धद्वस्स पुव्विल्लकाले वि उवलंभादे। द्व्विद्धयणयम्मि संताणं पज्जायाणं कथमभावे। को भणिद तेसिं तत्थाभावे। ति, किंतु ते तत्थ अप्पहाणा अविविक्खिया अणिपया इदि तेसिं द्व्वत्तमेव ण तत्थ पज्जायत्तं। कथमित्थयवसेण अद्व्वाणं पज्जयाणं द्व्वत्तं ? ण, द्व्वदे। एयंतेण तेसिं पुधभृदाणमणुवलंभादो, द्व्वसहावाणं चेवुवलंभा। जिद एवं तो भावस्स दुचिरमादिसु समएसु चिरमसमए इव अभावववहारे। किण्ण कीरदे ? ण एस दोसो, दुचिरमादीणं चिरमसमयस्सेव अभावेण सह पच्चासत्तीए अभावादे।। द्व्विद्धयस्स कथमभावव्ववहारो ? ण एस दोसो, 'यदिस्त न तद् द्वयमितलंघ्य वर्त्तत' इति दो वि णए अविलंबिऊण द्विदणेगमणयस्स भावाभावव्ववहारिवरोहाभावादे।। अनुत्यादः असत्वं, अनुच्छेदो

#### कालमें भी पाया जाता है।

शंका-इन्यार्थिक नयमें विद्यमान पर्यायांका अभाव कैसे होता है ?

समाधान—यह कौन कहता है कि उनका वहां अभाव हेता है, किन्तु वे वहां अप्रधान, अविवक्षित अथवा अनर्पित हैं, इसिलिये उनके द्रव्यपना ही है, पर्यायपना वहां नहीं है।

शंका - द्रव्यार्थिक नयके वशसे द्रव्यसे भिन्न पर्यायोंके द्रव्यत्व कैसे सम्भव है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, पर्याये द्रव्यसे सर्वथा भिन्न नहीं पायी जातीं, किन्तु द्रव्यस्वरूप ही वे उपलब्ध होती हैं।

शंका—यदि ऐसा है तो फिर पदार्थके अन्तिम समयके समान द्विचरमादि समयोंमें भी अभावका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, द्विचरमादिक समयोंके आन्तम समयके समान अभावके साथ प्रत्यासात्ति नहीं है।

शंका—द्रव्याधिककी अपेक्षा पर्यायोंमें अभावका व्यवहार कैसे होता है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, 'जो है वह दोनोंका अतिक्रमण कर नहीं रहता 'इस लिये दोनों नयोंका आश्रयकर स्थित नैगमनयके भाव व अभाव रूप व्यवहारमें कोई विरोध नहीं है।

अनुत्पादका अर्थ असत्व और अनुच्छेदका अर्थ विनाश है। अनुत्पाद ही अनुच्छेद

६ प्रतिषु 'तथाभावो ' इति पाठः ।

विनाशः, अनुत्पाद एव अनुच्छेदः ( अनुत्पादानुच्छेदः ) असतः अभाव इति यावत्, सतः असत्विरोधात् । एसो पज्जवद्दियणयव्ववहारो । एत्थ पुण उप्पादाणुच्छेदमस्सिद्ण जेण सुत्तकारेण अभावव्ववहारो कदो तेण भावो चेव पयडिबंधस्स परूविदो । तेणेदस्स गंथस्स बंधसामित्तविचयसण्णा घडदि त्ति ।

# पंचण्णं णाणावरणीयाणं चदुण्हं दंसणावरणीयाणं जंसिकति-उच्चागोद-पंचण्हमंतराइयाणं को बंधो को अबंधो? ॥५॥

वंधो वंधगो ति भणिदं होदि । पयिडसमुिकत्तणाए णाणावरणादीणं सरूवं परूविदमिदि णेह परूविज्जदे, पउणरुत्तियादो । को बंधो को अबंधओ ति णिद्देसादो एदं पुच्छासुत्तमासंिकयसुत्तं वा । किं मिच्छाइडी बंधओ किं सासणसम्माइडी किं सम्मामिच्छाइडी किं
असंजदसम्माइडी एवं गंतूण किं अजोगी किं सिद्धो बंधओ ति तेणेवं पुच्छा कायव्वा । एदं
देसामासियसुत्तं । किं बंधो पुव्वं वोच्छिज्जिद किमुदओ पुव्वं वोच्छिज्जिद किं दो वि समं
वोच्छिज्जिति, किं सोदएण एदासिं बंधो किं परोदएण किं स-परोदएण, किं सांतरे। बंधो किं

अर्थात् असत्का अभाव होता है, क्योंकि सत्के असःवका विरोध है। यह पर्यायार्थिक नयके आश्रित व्यवहार है। यहांपर चूंकि सूत्रकारने उत्पादानुच्छेदका आश्रय करके ही अभावका व्यवहार किया है, इसिलिये प्रकृतिवन्धका सद्भाव ही निरूपित किया गया है। इस प्रकार इस प्रनथका 'वन्धस्वामित्विवचय ' नाम संगत ही है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगात्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक है ? ॥ ५ ॥

'वन्ध ' शब्द से यहां वन्धकका अभिप्राय प्रकट किया गया है। चूंकि प्रकृतिसमु-त्कीर्तन चूलिकामें ज्ञानावरणादिकोंका स्वरूप कहा जा चुका है, अत एव अव उनका स्वरूप यहां नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसा करनेसे पुनरुक्ति दोष आवेगा। 'कौन वन्धक और कौन अवन्धक ' इस निर्देशसे यह पृच्छासूत्र अथवा आशंकासूत्र है, ऐसा समझना चाहिये। इस्तीलिये क्या मिथ्यादृष्टि वन्धक है, क्या सासादनसम्यग्दृष्टि वन्धक है, क्या सम्यग्मिथ्यादृष्टि वन्धक है, क्या असंयतसम्यग्दृष्टि वन्धक है, इस प्रकार जाकर क्या अयोगी बन्धक है, क्या सिद्ध जीव बन्धक है, ऐसा यहां प्रकृत करना चाहिये। यह देशामर्शक सूत्र है। इसलिय यहां क्या बन्धकी पूर्वमें व्युच्छित्ति होती है (१) क्या उदयकी पूर्वमें व्युच्छित्ति होती है (१) क्या उदयकी पूर्वमें व्युच्छित्ति होती है (१) क्या अपने उदयके साथ इनका बन्ध होता है (१) या अपने व पर दोनोंके उदयसे इनका बन्ध होता है (६)

णिरंतरो बंधो किं सांतरणिरंतरो, किं सपच्चओ किमपच्चओ, किं गइसंजुत्तो किमगइसंजुत्तो, किदिगदिया सामिणो असामिणो, किं वा बंधद्धाणं, किं चिरमसमए बंधो वोच्छिज्जिद किं पढम-समए किमपढमअचिरमसमए बंधो वोच्छिज्जिद, किं सादिगो बंधो किं अणादिओ, किं धुवो किमद्धवो ति, तेणदाओ तेवीसपुच्छाओ पुञ्चिल्लपुच्छाए अंतन्भूदाओ ति दढ्दव्वाओ । एत्थुवउज्जंतीओ आरिसगाहाओ—

बंधो बंधिवही पुण सामित्तद्राण पच्चयिवही य ।
एदे पंचिणिओगा मग्गणठाणेसु मग्गेज्जा ।। २ ॥
बंधोदय पुन्वं वा समं व णियएण करस व परेण ।
अण्णदरस्सुदएण व सांतरिवगयंतरं का च ॥ ३ ॥
पच्चय-सामित्तिविही संजुत्तद्राणएण तह चेय ।
सामित्तं णेयव्वं पयडीणं ठाणमासिज्ज ॥ ४ ॥
बंधोदय पुन्वं वा समं व स-परोदए तदुभएण ।
सांतर णिरंतरं वा चिरमेदर सादिआदीया ॥ ५ ॥

क्या सान्तर बन्ध होता है (७) क्या निरन्तर बन्ध होता है (८) या सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है (९) क्या सनिमिक्तक वन्ध होता है (१०) या अनिमिक्तक (११) क्या गितसंयुक्त बन्ध होता है (१२) या गितसंयोगसे रहित (१३) कितनी गितवाले जीव स्वामी हैं (१४) और कितनी गितवाले स्वामी नहीं है (१५) बन्धाध्वान कितना है अर्थात् बन्धकी सीमा किस गुणस्थान तक है (१६) क्या अन्तिम समयमें बन्धकी व्युच्छित्ति होती है (१७) क्या प्रथम समयमें बन्धकी व्युच्छित्ति होती है (१८) या बीचके समयमें (१९) बन्ध क्या सादि है (२०) या क्या अनादि (२१) क्या भ्रव वन्ध होता है (२२) या अभ्रव (२३) ये तेईस प्रश्न पूर्वीक प्रश्नके अन्तर्गत हैं, ऐसा जानना चाहिये। यहां उपयुक्त आर्ष गाथायें—

बन्ध, बन्धविधि, बन्धस्वामित्व, अध्वान अर्थात् बन्धसीमा और प्रत्ययविधि, ये पांच नियोग मार्गणास्थानोंमें खोजने योग्य हैं ॥ २ ॥

बन्ध पूर्वमें है, उदय पूर्वमें हैं, या दोनों साथ हैं, किस कर्मका बन्ध निजके उदयके साथ होता है, किसका परके साथ, और किसका अन्यतरके उदयके साथ, कौन प्रकृति सान्तरबन्धवाली है, और कौन निरन्तरबन्धवाली, प्रत्ययविधि, खामित्वविधि तथा गित-संयुक्त बन्धाध्वानके साथ प्रकृतियोंक स्थानका आश्रयकर खामित्व जानना चाहिये ॥३-४॥

बन्ध पूर्वमें, उदय पूर्वमें या दोनों साथ होते हैं, वह बन्ध खोदयसे परोदयसे या दोनोंके उदयसे होता है, उक्त बन्ध सान्तर है या निरन्तर, वह अन्तिम समयमें होता है या इतर समयमें, तथा वह सादि है या अनादि है ॥ ५॥

१ प्रतिषु 'मग्गेज्जो ' इति पाठः ।

एत्थ एदासु पुच्छासु विसमपुच्छाणमत्था वुच्चदे । तं जहा— बंधवोच्छेदो एत्थेव सुत्तिसिद्धो ति तं मोत्तृण पयडीणमुदयवोच्छेदं ताव वत्तइस्सामा । मिच्छत-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डिरियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्ञत्त-साहारणाणं दसण्हं पयडीणं मिच्छाइहिस्स चिरमसमयिम्म उदयवोच्छेदो । एसो महाकम्मपयिडपाहुड उववसो । चुण्णिसुत्तैकत्ताराणमुवएसेण पंचण्णं पयडीणमुदयवोच्छेदो, चदुजादि-थावराणं सासणसम्मादिहिम्हि उदयवोच्छेदो । सम्मा-भिच्छत्तस्स सम्मामिच्छाइहिम्हि उदयवोच्छेदो । सम्मा-मिच्छत्तस्स सम्मामिच्छाइहिम्हि उदयवोच्छेदो । अपचक्खाणावरणकोह-माण-माया-लोह-णिरयाउ-देवाउ-णिरयगइ-देवगइ-वेउिव्वयसरीर-वेउिवयसरीरअंगोवंग-चत्तारिआणुपुव्वि-दुभग-अणादेज्ज-अजसिकत्तीणं सत्तारसण्णमेदासिं पयडीणं असंजदसम्मादिहिम्हि उदयवोच्छेदो । पचक्खाणा-वरणकोह-माण-माया-लोह-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-उज्जोव-णीचागोदाणमुहण्णं पयडीणं संजदा-संजदिम्म उदयवोच्छेदो । णिद्दाणिद्दा-पयलप्यला-थीणगिद्धि-आहारसरीरदुगाणं पंचण्णं पयडीणं

इन प्रश्नोंमें विषम प्रश्नोंका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— चूंकि बन्ध-न्युच्छेद यहां ही सूत्रसे सिद्ध है अत एव उसको छोड़कर प्रकृतियोंके उदयन्युच्छेदको कहते हैं। मिथ्यात्व, एकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन दश प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद मिथ्यादृष्टि गुण-स्थानके अन्तिम समयमें होता है। यह महाकर्मप्रकृतिप्राभृतका उपदेश है। चूर्णिसूत्रोंके कर्ता यतिवृपभाचार्यके उपदेशसे मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमें पांच प्रकृतियोंका उदयन्युच्छेद होता है, क्योंकि, चार जाति और स्थावर प्रकृतियोंका उदयन्युच्छेद सासादनसम्यग्दि गुणस्थानमें माना गया है। अनन्तानुबन्धी ऋोध, मान, माया और लेभिका उदयब्युच्छेद सासादनसम्यग्दाप्टि गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है । सम्यग्मिथ्यात्वका उदयव्युच्छेद सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें होता है। अप्रत्याख्याना-वरण क्रोध, मान, माया, लेभि, नारकायु, देवायु, नरकगाती, देवगति, वैक्रियिकदारीर, वैिक्रियिकशरीरांगोपांग, चार आनुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और अयशकीर्ति, इन सुत्तरह प्रकृतियोंका उद्यव्युच्छेद असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें होता है । प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लेभि, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, उद्योत और नीच गोत्र, इन आठ प्रकृतियोंका उद्यव्युच्छेद संयतासंयतगुणस्थानमें होता है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, आहाररारीर और आहाररारीरांगोपांग, इन पांच प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद प्रमत्तसंयत

१ प्रतिषु 'णमिऊणकत्ताराण- ' इति पाठः ।

२ मिच्छे मिच्छादावं सहुमतियं सासणे अणेइंदी। थावरवियलं मिस्से मिस्सं च य उदयवोच्छिण्णा॥ गो. क. २६५.

३ अयदे विदियकसाया वेगुव्वियक्कक णिरय-देवाऊ । मणुय-तिरियाणुपुव्वी दुन्भगणादेज्न अज्जसयं ॥ गो. क. २६६.

<sup>♥,</sup> वं. २.

पमत्तसंजदिम्म उदयवोच्छेदो । अद्भणारायण-खिित्य-असंपत्तसेवद्टसरीरसंघडण-वेदगसम्मत्ताणं चदुण्हं पयडीणं अप्पमत्तसंजदिम्म उदयवोच्छेदो । हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछाणं छण्णं पयडीणमपुव्वकरणम्म उदयवोच्छेदो । इत्थि-णवुंसय-पुरिसवेद-कोह-माण-मायासंजलणाणं छण्णं पयडीणमणियद्दिम्हि उदयवोच्छेदो । लोभसंजलणस्स एक्कस्स चेव सुहुमसांपराइयचरिमसमयिम्म उदयवोच्छेदो । वज्जणारायण-णारायणसरीरसंघडणाणं दोण्णं पयडीणं उवसंतकसायिम्म उदयवोच्छेदो । णिद्दा-पयलाणं दोण्हं पि खीणकसायदुचरिमसमयिम्म उदयवोच्छेदो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं चोद्दसण्णं पयडीणं खीणकसायचरिमसमयिम्म उदयवोच्छेदो । ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्ञरिसहवइर-णारायणसरीरसंघडण-वण्ण-गंघ-रस-फास-अगुरुअलहुअ—उवघाद-परघादुस्सास—दोविहायगिदि पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुस्सर-दुस्सर-णिमिणाणमेगुणतीसपयडीणं सजोगिकेविलिम्ह उदय-

गुणस्थानमें होता है। अर्धनाराच, कीलित, असंप्राप्त स्पाटिक संहनन और वेदकसम्यक्त इन चार प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें होता है। हास्य, रित, अराति. शोक, भय और जुगुप्सा, इन छह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अपूर्वकरण गुणस्थानमें होता है। स्त्री, नपुंसक और पुरुषवेद, संज्वलन कोध, मान और माया, इन छह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होता है। केवल एक संज्वलन लोभका उदयव्युच्छेद स्कृतसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। वज्रनाराच और नाराच शरीरसंहनन, इन दो प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद उपशान्तकषाय गुणस्थानमें होता है। निद्रा और प्रचला दोनों प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद श्रीणकषाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें होता है। पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन चौदह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद श्रीणकषाय गुणस्थानके द्विचरम समयमें होता है। यांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन चौदह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद श्रीणकषाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें होता है। औदारिक, तैजस और कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपमनाराचसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुकल्युक, उपधात, परघात, उच्छ्वास, दो विहायोगितियां, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुखर, दुखर और निर्माण, इन उनतीस प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद सयोगिकेवली गुणस्थानमें होता है। दो वेदनीय, मनुप्यायु,

१ देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोव-णीच-तिरियगदी। छट्टे आहारदुगं थीणतियं उदयवोच्छिण्णा॥ गो. क. २६७.

२ अपमत्ते सम्मत्तं अंतिमतियसंहर्दा यऽपुव्विम्ह । छच्चेव णोकसाया अणियद्वीभागभागेसु ॥ वेदतिय कोह-माणं मायासंजलणमेव सहुमंते । सहुमो लोहो संते वज्जणाराय-णारायं ॥ गो. क. २६८–२६९

३ खीणकसायदुचरिमे णिद्दा पयला य उदयवोच्छिण्णा। णाणंतरायदसयं दंसणचत्तारि चरिमिन्ह।। गो. क. २७०.

वोच्छेदो' । दोवेदणीय-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-गंचिंदियजादि-तस-बादर-पञ्जत्त-सुभग-आदेज्ज-जसगित्ति-तित्थयर-उच्चागोदाणं तेरसण्हं पयडीणमजोगिकेवलिम्हि उदयवोच्छेदो' । एत्थ उवसंहारगाहा—

> दस चदुरिगि सत्तारस अट्ट य तह पंच चेव चउरो य । छच्छक्क एग दुग दुग चोदस उगुतीस तेरसुदयविहीं ॥ ६ ॥

एवमुदयवोच्छेदं पर्वविय कासिं पयडीणं बंधो उदए फिट्टे वि होदि, कासिं पयडीणं बंधे फिट्टे वि उदओ होदि, कासिं बंधोदया समं वोच्छिज्जंति ति बुच्चदे । तं जहा—देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्व-आहारदुग—अजसिकत्तीण-महण्णं पयडीणं पढममुदओ वोच्छिज्जदि पच्छा बंधो । एतथ उवसंहारगाहा—

देवाउ-देवचउक्काहार दुंअं च अजसमहण्हं । पदममुदओ विणस्सदि पच्छा बंधो मुणयेक्वो ॥ ७ ॥

मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यदाकीर्ति, तीर्थंकर और उच्चगोत्र, इन तेरह प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद अयोगिकेवली गुणस्थानमें होता है। यहां उपसंहारगाथा—

द्रा, चार, एक, सत्तरह, आठ, पांच, चार, छह, छह, एक, दो, दो, चौदह, उनतीस और तेरह, (इस प्रकार क्रमशः मिथ्यादि आदि चौदह गुणस्थानोंमें उद्यब्युि छन्न प्रकृतियोंकी संख्या है)॥६॥

इस प्रकार उदयव्युच्छेदकी कहकर अब किन प्रकृतियोंका वन्ध उदयके नष्ट होनेपर भी होता है, और किन प्रकृतियोंका उदय वन्धके नष्ट होनेपर भी होता है, और किन प्रकृतियोंका बन्ध व उदय दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, इस बातकी कहते हैं। वह इस प्रकार है— देवायु, देवगित, वैक्षियिकशारीर, वैक्षियिकशांगोपांग, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आहारकशारीर, आहारकशांगोपांग और अयशकीर्ति, इन आठ प्रकृतियोंका प्रथम उदयका विच्छेद होता है, पश्चात् बन्धका। यहां उपसंहारगाथा—

देवायु, देवचतुष्क अर्थात् देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक-आंगोपांग, तथा आहारकशरीर, आहारक आंगोपांग एवं अयशकीर्ति, इन आठ प्रकृतियोंका पहिले उदय नए होता है, पश्चात् बन्ध, ऐसा जानना चाहिये॥ ७॥

१ तदियेक्कवञ्ज-णिमिणं थिर-सुह-सर-गदि-उराल-तेजदुगं । संठाणं वण्णागुरुचउक्क-पत्तेय जोगिम्हि ॥ गो. क. २७१.

२ तिदयेक्कं मणुवगदी पंचिंदिय-सुभग-तस-तिगादेज्जं। जस-तित्थं मणुवाऊ उच्चं च अजोगिचरिमिन्हि॥ गो. क. २७२. 💮 💖 ३ गो. क. २६३.

४ देवचउक्काहारदुगज्जसदेवाउगाण सो पच्छा । गो. क. ४००

मिच्छत्त-अणंताणुवंधिचउक्क-अपच्चक्खाणावरणचउक्क-पच्चक्खाणावरणचउक्क-तिण्णि-संजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चडरिंदियजादि-मणुसगइ-पाओग्गाणुपुव्वि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्ञत्त-साहारणाणं एकक्तीसपयडीणं बंधोदया समं वोच्छि-ज्जंति । एत्थ उवसंहारगाहाओ—

मिच्छत्त-भय-दुगुंछा-हस्स-रई-पुरिस-थावरादावा । सुहुमं जाइचउक्कं साहारणयं अपज्जत्तं ॥ ८॥ पण्णरस कसाया विणु लोहेणक्केण आणुपुच्ची य। मणुसाणं एदासिं समगं बंधोदबुच्छेदो ॥ ९॥

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-दोवयणीय-लोहसंजलण-इत्थि-णवुंसयवेद-अरइ-सोग-णिरयाउ-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-णिरयगइ-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-पंचिंदियजाइ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंडघण-वण्णच उक्क-णिरयगइ-तिरिक्खगइपाओ-ग्गाणुपुव्वि-अगुरुअलहुअच उक्क-उज्ञोव-दोविहायगइ-तस-बादर-पज्ञत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहा-सुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज जसगित्ति-णिमिण-तित्थयर-णीचुच्चगोद-पंचं-

मिथ्यात्व, चार अनन्तानुबन्धी, चार अप्रत्याख्यानावरण, चार प्रत्याख्यानावरण, तीन संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियज्ञाति, मनुप्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इन इकतीस प्रकृतियोंका बन्ध व उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। यहां उपसंहारगाथायें—

मिथ्यात्व, भय, जुगुप्सा, हास्य, रित, पुरुषवेद, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, साधारण, अपर्याप्त, संज्वलनलोभके विना पन्द्रह कपाय और मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेद और उदयव्युच्छेद साथ ही होता है॥८-९॥

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, दो वेदनीय, संज्वलनलेशि, स्रविद, नपुंसक-वेद, अरित, शोक, नारकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु, नरकगित, तिर्यगिति, मनुष्यगित, पंचे-न्द्रियजाित, औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, वर्णादिक चार, नरकगित्यानुपूर्वी, तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीित, निर्माण, तीर्थकर, नीचगोत्र, उच्चगोत्र

१ अप्रतो ' दुगुंछाणमेगिंदिय- ' इति पाठः ।

२ मिच्छत्तादावाणं णराणु-थावरचउक्काणं । पण्णरकसाय-भयदुग-हस्सदु-चउजाइ-पुरिसवेदाणं । सम-मेक्कत्तीसाणं सेसिगसीदाण पुष्वं तु ॥ गो. क. ४००-४०१.

तराइयाणमेगासीदिपयडीणं पढमं बंधो वोच्छिज्जदि, पच्छा उदओ । एत्थ उवसंहारगाहा-

पुन्वुत्तवसेसाओ एगासीदी हवंति पयडीओ । ताणं बंधुच्छेदो पुन्वं पच्छोदउच्छेदो ॥ १० ॥

सेसाणं जहावसरमत्थं भणिस्सामा ।

# मिच्छादिट्टिणहुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उवसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाएं चरिमसमयं गंतूण बंधो बोच्छिजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ६ ॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा— 'मिच्छाइडिप्पहुडि जाव सुहुमसांपराइय-खवगा 'ति एदेण वयणेण अद्धाणं जाणाविदं । 'एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ति 'एदेण बंधस्स सामित्तं जाणाविदं । 'सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चिरमसमयं गंतूण बंधो वोच्छि-ज्ञदि 'ति एदेण वि 'किं चिरमसमए बंधो वोच्छिज्जिदि ति ' पुच्छाए पढम-[ अपढम- ] अचिरमपिडिसेहमुहेण पिडिउत्तरो दिण्णो । अवसेसाणं पुच्छाणं ण पिरच्छेओ कदो । तेणेदं

और पांच अन्तराय, इन इक्यासी प्रकृतियोंका पहिले बन्ध नष्ट होता है, पश्चात् उदय । यहां उपसंहारगाथा—

पूर्वोक्त प्रकृतियोंसे शेष जो इक्यासी प्रकृतियां रहती हैं उनका बन्धव्युच्छेद पहिले और उदयव्युच्छेद पश्चात् होता है॥ १०॥

शेप प्रश्नोंका अर्थ यथावसर कहेंगे-

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत उपशामक व क्षपक तक उपर्युक्त ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके बन्धक हैं। सूक्ष्मसाम्परायिककालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युछिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। ६।।

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— 'मिध्या एपिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपक तक' इस वचनसे बन्धा ध्वान झापित किया है। 'ये बन्धक हैं, रोष अबन्धक हैं ' इससे बन्धका स्वामित्व झापित किया है। 'सूक्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसंयतकाल के अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है ' इससे भी 'क्या चरम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है ' इससे भी 'क्या चरम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है ' इस प्रश्नका प्रथम और [अप्रथम-] अचरम समयके प्रतिषेधमुखसे प्रत्युक्तर दिया गया है। रोष प्रश्नोंका निर्णय यहां सूत्रमें नहीं किया गया। इसीलिये यह देशामर्शक

१ प्रतिषु 'संजदाए ' इति पाढः।

देसामासियसुत्तं, तम्हा एत्थ लीणत्थाणं पर्वणं कस्सामो । तं जहा— किं बंघो पुव्वं वोच्छिज्ञदि, किमुदओ पुव्वं वोच्छिज्ञदि, किं दो वि समं वेच्छिज्ञित, एदासिं तिण्णं पुच्छाणं वृत्तरो वृच्दे । एदासिं सोलसण्णं पयडीणं वंघो पुव्वं वोच्छिज्ञिद सुहुमसांपराइयचिरमसमए, उदओ पच्छा वोच्छिज्जिदः पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं खीणकसाय-चिरमसमए, जसिकित उच्चागोदाणमजोगिचिरमसमए उदयवोच्छेददंसणादो । किं सोदएण, किं परोदएण, किं सोदयपरोदएण एदासिं बंघो ति पुच्छमिसदूण वृच्दे । एत्थ ताव एदेण संबंधेण सोदएण परोदएण सोदय-परोदएण बज्झमाणपयिडिपर्व्वणं कस्सामो । तं जहा—णिरयाउ-देवाउ-णिरयगइ-देवगइ-वेउिज्वयसरीर-आहारसरीर-वेउिज्वय-आहारसरीरंगोवंग-णिरयगइ-देवगइ-पाओग्गाणुपुिंव-तित्थयरिनिदे एदाओ एक्कारसपयडीओ परोदएण बज्झित । एत्थ उव-संहारगाहा—

तित्थयर-णिरय-देवाउअ-वेडिवयछकंक दो वि आहारा। एककारसपयडीणं वंघो हु परादण वृत्तो ॥ ११॥

पंचणाणावरणीय- [ च उदंसणावरणीय- ] मिच्छत्त-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णच उक्कं अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयमिदि एदाओ सत्तवीसपयडीओ सोदएण

सूत्र है और देशामर्शक होनेसे यहां लीन अर्थात् अन्तिनिहित अर्थांकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— क्या वन्ध पूर्वमें व्युच्छित्र होता है, क्या उदय पूर्वमें व्युच्छित्र होता है, या क्या दोनों साथ व्युच्छित्र होते हैं? इन तीन प्रश्नोंका उत्तर कहते हैं— इन सोलह प्रकृतियोंका वन्ध उदयव्युच्छित्तिसे पहिल स्क्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें व्युच्छित्र होता है, तत्पश्चात् उदयकी व्युच्छित्ति होती है: क्योंकि पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन चौदह प्रकृतियोंका क्षीणकपाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें, तथा यशकीर्ति व उच्चगोत्र इन दो प्रकृतियोंका अयोगिकेवलीके अन्तिम सययमें उदयव्युच्छेद देखा जाता है। 'क्या खोदयसे, क्या परोदयसे, या क्या खोदयपरोदयसे इनका वन्ध होता है?' इस प्रश्नका आश्चयकर उत्तर कहते हैं। अव यहां पहिले इस सम्बन्धसे खोदय, परोदय और खोदय-परोदयसे वंधनवाली प्रकृतियोंका निरूपण करते हैं। वह इस प्रकार है— नारकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगेपांग, आहारकशरीरांगेपांग, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थकर, ये ग्यारह प्रकृतियां परोदयसे वंधती हैं। यहां उपसंहारगाथा—

तीर्थंकर, नारकायु, देवायु, वैकियिकदारीरादि छह और दोनों आहारक, इन
स्यारह प्रकृतियोंका बन्ध परोदयसे कहा गया है ॥ ११ ॥

पांच ज्ञान।वरणीय, [चार दर्शन।वरणीय], भिध्यात्व, तेजस और कार्मण शरीर, ज्ञणीदिक चार, अगुरुकलघुक, स्थिर,अस्थिर,शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, ये

बज्झंति । पंचदंसणावरणीय-दोवदणीय सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-एईदिय बीइंदिय-तीइंदिय-च अरिंदिय-पंचिंदियजादि—ओरिलयसरीर छ— संठाण-ओरित्यसरीरअंगोवंग-छ संघडण-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुव्वि-उवघाद-परघाद— उस्सास-आदाव-उज्जोव-दोविहायगदि-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साधारण-सरीर-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिंति-अजसिंति-णीचुच्चागोदिमिदि एदाओ वासीदिपयडीओ सोदय-परोदएण बज्झित'। एत्थ उवसंहारगाहाओ —

> णाणंतराय-दंसण-थिरादिच उ-ते जक समदेहाई । णिमिणं अगुरुवल हुअं वण्णच उक्कं च मिच्छत्तं ॥ १२ ॥ सत्तावीसेदाओ बङ्गंति हु सीदण्ण पयडीओ । सीदय-परोदण्ण वि बङ्गंतवसेसियाओ हु ॥ १३ ॥

एत्थ णाणावरणंतराइयदसपयडीओ दंसणावरणस्स चत्ति। पयडीओ चेव बंधमाणाणि । सव्वगुणहाणाणि सोदएण चेव बंधित, मिच्छाइहिप्पहुडि जाव खीणकसाया ति एदासिं णिरंतरोदयादो सोदएण बज्झमाणपयडीणमन्भंतरे पादादो वा । जसिकित्तिं मिच्छाइहिप्पहुडि

सत्ताईस प्रकृतियां खोदयसे वंधती हैं। पांच दर्शनावरणीय, दो वेदनीय सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगाय, मनुष्याय, तिर्यगाति, मनुष्यगित, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रस, स्थावर, वादर, सृक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण शरीर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्र, य व्यासी प्रकृतियां स्वाद्य-परोद्य दोनों प्रकारसे वंधती हैं। यहां उपसंहारगाथायें—

पांच ज्ञानावरण, पांच अन्तराय, द्र्ञानावरण चार, स्थिर आदिक चार, तैजस और कार्मण शरीर, निर्माण, अगुरुकलघुक, वर्णादिक चार और मिथ्यात्व, ये सत्ताईस प्रकृतियां तो स्वोदयसे बंधती हैं और शेप प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं ॥ १२-१३॥

यहां ज्ञानावरण व अन्तरायकी दश प्रकृतियां तथा दर्शनावरणकी चार ही प्रकृतियां वंधनेवाली हैं। ये अपने बन्ध योग्य सब गुणस्थानों में स्वोदयसे ही वंधती हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान तक इनका निरन्तर उदय रहता है, अथवा इनका पतन स्वोदयसे वंधनेवाली प्रकृतियों के भीतर है। यशकीर्ति प्रकृतिको मिथ्यादृष्टिसे

१ सुर-णिरयाक तित्थं वेगुव्वियक्टकहारमिदि जेसिं। परउदयेण य बंधो मिच्छं सुहुमस्स घादीओ ॥
तेजदुगं वण्णचक थिर-सुहजुगलगुरु-णिमिण-धुवउदया।सोदयबंधा सेसा वासीदा उभयबंधाओ॥गो.क.४०२-४०३.

जाव असंजदसम्माइहि त्ति सोदएण वि परोदएण वि बंधित, एदेसु दोण्णं एक्कदरस्सुदय-त्तादो । उविरमा सोदएण चेव बंधित, संजदासंजदप्पहुडिउविरमेसु गुणहाणेसु अजसिकति-उदयाभावादो । उच्चागोदं मिच्छाइहि प्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति एदे सोदएण परोदएण वि बज्झेति, एत्थ दोण्णं गोदाणमुदयसंभावादो । उविरमा पुण सोदएण चेव बंधित, तत्थ णीचागोदस्सुदयाभावादो । तम्हां जसिकत्ति-उच्चागोदाणि सोदय-परोदयबंधा इदि सिद्धं ।

एदासिं बंधो किं सांतरो किं णिरंतरो किं सांतर-निरंतरो ति एदासिं पुच्छणं पडिवण्णं । एत्थ एदण अत्थसंबंधेण ताव सांतर-णिरंतर-सांतरणिरंतरेण बज्झमाणपयडीओ जाणावेमो । तं जहा— पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-आउचउक्क-आहार-तेजा-कम्मइयसरीर-आहारसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-तित्थयर-पंचंतराइयमिदि एदाओ चउवण्णं पयडीओ णिरंतरं बज्झंति । तत्थ उवसंहारगाहा—

सत्तेताल ध्वाओ तित्ययराहार-आउचतारि । च उवण्णं पयडीओ बज्झंति णिरंतरं सन्वार् ॥ १४ ॥

लेकर असंयतसम्यग्दि तक स्वोद्यसे भी बांधते हैं और परोद्यसे भी बांधते हैं, क्योंिक, इन गुणस्थानों में यशकीित और अयशकीित में किसी एकका उदय रहता है। असंयत-सम्यग्दि अपरके गुणस्थानवर्ती जीव सोद्यसे ही बांधत हैं, क्योंिक, संयतासंयतसे लेकर उपिम गुणस्थानों में अयशकीित जा उद्य नहीं रहता। उच्चगोत्रको मिथ्यादि से लेकर संयतासंयत तकके जीव स्वोद्यसे और परोद्यसे भी बांधते हैं, क्योंिक, यहां दोनों गोत्रोंका उदय सम्भव है। परन्तु इससे ऊपरके जीव स्वोद्यसे ही बांधते हैं, क्योंिक, वहां नीचगोत्रका उदय नहीं रहता। इस कारण यशकीित और उच्चगोत्र प्रकृतियां स्वोदय-परोद्यसे बंधनेवाली हैं, यह सिद्ध होता है।

अव ' उक्त सोलह प्रकृतियोंका बन्ध क्या सान्तर है, क्या निरन्तर है, और क्या सान्तर-निरन्तर है ? ' य तीन प्रश्न प्राप्त होते हैं। यहां इस अर्थसम्बन्धसे पहिल सान्तर, निरन्तर और सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधनेवाली प्रकृतियोंका बोध कराते हैं। वह इस प्रकार है—पांच ब्रानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा आयु चार, आहारकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, आहारकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुकलघुक, उपघान, निर्माण, तीर्थकर और पांच अन्तराय, ये चौवन प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं। यहां उपसंहारगाथा—

सैंतार्लास ध्रुवप्रकृतियां, तीर्थकर, आहारकशरीर, आहारकशरीरांगोपांग और चार आयु, ये सब चौवन प्रकृतियां निरंतर बंधती हैं॥ १४॥

१ प्रतिषु 'तं जहा ' इति पाठः । २ सत्तेताल धुवा वि य तित्थाहाराउगा णिरंतरगा। गो. क. ४०४.

काओ धुवबंधियपयडीओ ? एदाओ चेव आउचउक्क-तित्थयराहारदुयविरहिदाओ । एदासि परूवणगाहाओ—

णाणंतरायदसयं दंसण णव मिच्छ सोलस कसाया।
भयकम्म दुगुंच्छा वि य तेजा कम्मं च वण्णचद् ॥ १५॥
अगुरुअलहु-उवघादं णिमिणं णामं च होति सगदालं।
बंधो चउन्वियणो धुवबंधीणं पयडिबंधों।॥ १६॥

णिरंतरबंधस्स धुवबंधस्स को विसेसो ? जिस्से पयडीए पच्चओ जत्थ कत्थ वि जीवे अणादि-धुवभावेण ठब्भइ सा धुवबंधपयडी । जिस्से पयडीए पच्चओ 'णियमेण सादि-अद्धुओ अंतोमुहुत्तादिकालावद्वाई सा णिरंतरबंधपयडी । जिस्से जिस्से पयडीए अद्धाक्खएण बंधवोच्छेदो संभवइ सा सांतरबंधपयडी । असादावेदणीय-इत्थि-णवुंसयवेद-अरइ-सोग-णिरयगइ-जाइचउक्क-हिद्दिमपंचसंठाण-पंचसंघडण-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वि-आदावुज्जोव-अप्पसत्थविहायगइ-थावर-

शंका - ध्रुववन्धी प्रकृतियां के।नसी हैं ?

समाधान—चार आयु, तीर्थकर और दो आहारसे रहित ये उपर्युक्त प्रकृतियां ही ध्रवप्रकृतियां हैं। इन प्रकृतियोंकी निरूपक गाथायें—

श्वानावरण और अंतरायकी दश, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भयकर्म जुगुप्सा, तैजस और कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुकलघु, उपघात और निर्माण नामकर्म, ये सैंतालीस ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं। इनका प्रकृतिवन्ध सादि, अनादि, ध्रुव एवं अध्रुव रूपसे चार प्रकारका होता है॥ १५-१६॥

शंका---निरंतरवंध और ध्रुववंधमें क्या भेद है ?

समाधान—जिस प्रकृतिका प्रत्यय जिस किसी भी जीवमें अनादि एवं ध्रुव भावसे पाया जाता है वह ध्रुववंधप्रकृति है, और जिस प्रकृतिका प्रत्यय नियमसे सादि एवं अध्रुव तथा अन्तर्मुहृत आदि काल तक अवस्थित रहनेवाला है वह निरन्तरवन्धप्रकृति है।

जिस जिस प्रकृतिका कालक्षयसे वन्धन्युच्छेद सम्भव है वह सान्तरवन्धप्रकृति है। असातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अर्रात, शोक, नरकगित, जाित चार, अधस्तन पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तविहायो-

१ घादिति-मिच्छ-कसाया भय-तेजगुरुदुग-णिमिण-वण्णचओ । सत्तेतालधुवाणं चदुधा सेसाणयं तु दुधा ॥ गो. क. १२४.

२ प्रतिपु 'पओ ज्जत्थ ' इति पाठः । ३ प्रतिपु 'पंचओ ' इति पाठः । । इ. मं. ३.

सुहुम-अपज्जत्तः साहारण-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणाएज्ज-अजसिकत्ती एदाओ चोत्तीसपय-डीओ सांतरं बज्झंति । अवसेसाओ बत्तीस पयडीओ सांतर-णिरंतरं बज्झंति । तासिं णामणिद्देसो कीरदे । तं जहा — सादावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-देवगइ-पंचिंदिय-जादि-ओरालिय-वेउव्वियसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोवंग - वज्जिरसह -वहरणारायणसरीरसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्व-परघादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-सुरसर-आदेज्ज-जसिकत्ति-णीचुचागोद -मिदि सांतर-णिरंतरेण बज्झमाणपयडीओ । एत्थ उवसंहारगाहाओ—-

> इथि-णउंसयेवदा जाइचउक्कं असाद-णिरयदुगं । आदाउउजोवारइ-सोगासुह पंचसंठाणा ॥ १०॥ पंचासुहसंवडणा विहायगइ अपसिथया अण्णे । थावर-सुहुमासुहदस चोत्तीसिह सांतरा वंधा ॥ १८॥

गति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुखर, अनादेय और अयदाकीर्ति, ये चौंतीस प्रकृतियां सान्तर रूपसे बंधती हैं। रोप वक्तीस प्रकृतियां सान्तर-निरन्तर रूपसे बंधती हैं। उनका नामनिर्देश किया जाता है। वह इस प्रकार है— सातावेदनीय, पुरुपवेद, हास्य, राति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, वैकियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, विकियिकशरीरांगोपांग, वर्ज्जपभवज्जनाराचशरीरसंहनन, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, पर्यात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, नीचगोत्र और उच्चगोत्र, ये सान्तर-निरन्तर रूपसे वंधनेवाली प्रकृतियां हैं। यहां उपसंहारगाथायें—

स्त्रीवद, नपुंसकवद, जाति चार, असातावदनीय, नरकगित, नरकगितप्रायागु-पूर्वी, आताप, उद्योत, अराति, शोक, अशुभ, पांच संस्थान, पांच अशुभ संहनन, अप्रशस्त विहायोगित स्थावर, सूक्ष्म एवं अशुभ आदि अन्य दश, इस प्रकार ये चौतीस प्रकृतियां यहां सान्तर वन्धवाळी है।। १७-१८।।

१ णिरयदुग-जाइचउक्कं संहदि-संठाणपणपणगं ॥ दुग्गमणादावदुगं थावरदसगं असादसंदित्था । अरदी-सोगं चेदे सांतरगा होति चोर्चासा ॥ गो. क. ४०४-४०५

२ प्रतिषु ' सुरसर-दुरसर-आंदेज्ज- ' इति पाठः।

३ सुर-णर-तिरियोरालिय-वेगुन्वियदुग-पसत्थगदि-वर्जा। परघाददु-समचउरं पंचिदिय तसदसं सादं॥ हस्स-रिद-पुरिस-गोददु सप्पडिवक्खम्मि सांतरा होति। णहे पुण पडिवक्खे णिरंतरा होति बत्तीसा॥ गोनकः ४०६-४०७.

सांतरणिरंतरेण य बत्तीसवसेसियाओ पयडीओ । बज्ज्ञंति पच्चयाणं दुपयाराणं वसगयाओ ॥ १९॥

एत्थ पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयपयडीओ णिरंतरं बज्झंति, धुव-बंधितादो । जसिकत्ती सांतर-णिरंतरं बज्झदि' । कुदो ? मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तो ति सांतर-णिरंतरं बज्झइ, पडिवक्खअजसिकत्तीए वंधसंभवादो । उविर णिरंतरं बज्झइ जसिकत्ती, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । तेण जसिकत्ती बंधेण सांतर-णिरंतरा । उच्चागोदं मिच्छाइडि-सासणसम्माइडिणो सांतरं वंधित, पडिवक्खपयडीए तत्थ बंधसंभवादो । उविरमा पुण णिरंतरं बंधित, पडिवक्खपयडीए तत्थ वंधाभावादो । भोगभूमीसु पुण सव्वगुणहाणजीवा उच्चागोदं चेव णिरंतरं बंधित, तत्थ पज्जतकाले देवगइं मोत्तृण अण्णगईणं बंधाभावादो । तेण उच्चागोदं पि वंधेण सांतर-णिरंतरं ।

एदासिं पयडीणं किं सपचओं बंधो किमपचओं ति पुच्छिदे उच्चदे— सपच्चगों बंधों, ण णिक्कारणे। एत्थं ताव पच्चयपरूवणा कीरदे। तं जहा— मिच्छत्तासंजम-कसाय-

रोप वत्तीस प्रकृतियां मृल व उत्तर भेद रूप दो प्रकार प्रत्ययोंके वशीभूत होकर सान्तर-निरन्तर रूपसे वंधती हैं ॥ १९ ॥

यहां पांच क्षानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तराय प्रकृतियां निरन्तर बंधनी हैं, क्योंकि, ये प्रकृतियां ध्रुववन्धी हैं। यशकीर्तिको जीव सान्तर-निरन्तर रूपसे वांधने हैं। इसका कारण यह है कि मिध्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक यह प्रकृति सान्तर-निरन्तर बंधती है, क्योंकि, यहां इसकी प्रतिपक्षी अयशकीर्तिका बन्ध सम्भव है। प्रमत्त गुणस्थानसे ऊपर यशकीर्ति प्रकृति निरन्तर बंधती है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके वन्धका अभाव है। इसीलियं यशकीर्ति वन्धसे सान्तर-निरन्तर है। उच्चगोत्रको मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव सान्तर बांधते हैं, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। परन्तु उपरितन गुणस्थानवर्ती जीव उसे निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका वन्ध सम्भव है। परन्तु उपरितन गुणस्थानवर्ती जीव उसे निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका वन्ध नहीं रहता। तथा भोगभूमियोंमें सर्व गुणस्थानवर्ती जीव केवल उच्चगोत्रको ही निरन्तर वांधते हैं, क्योंकि, वहां पर्याप्तकालमें देवगातिको छोड़कर अन्य गतियोंका वन्ध नहीं होता। इसलिये उच्चगोत्र भी बन्धसे सान्तर-निरन्तर है।

'इन प्रकृतियोंका क्या सप्रत्यय अर्थात् सकारण बंध होता है या क्या अप्रत्यय अर्थात् अकारण वन्ध होता है ? 'इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— इन प्रकृतियोंका बन्ध सकारण होता है, अकारण नहीं। यहां पहिले प्रत्ययोंकी प्ररूपणा की जाती है। वह इस

१ अप्रतो 'बज्झंति 'इति पाठः।

जोगा इदि एदे चत्तारि मूलपचया। संपदि उत्तरपचयपरूवणं कस्सामे। मिच्छाइहिआदिगुणहाणेसु ढोएदूणं— मिच्छत्तं पंचिवहं एयंतण्णाण-विवरीय-वेणइ्य-संसइयमिच्छत्तमिदि। तत्थ
अत्थि चेव, णित्थ चेव; एगमेव, अणगमेव; सावयवं चेव, णिरवयवं चेव; णिच्चमेव, अणिच्चमेव; इच्चाइओ एयंताहिणिवेसो एयंतिमच्छत्तं। विचारिज्जमाणे जीवाजीवादिपयत्था ण संति
णिच्चाणिच्चिवयप्पेहि, तदो सन्वमण्णाणमेव, णाणं णित्थ त्ति अहिणिवेसो अण्णाणिमच्छत्तं। हिंसालियवयण चोज्ज-मेहुण-पिरगह-राग-दोस-मोहण्णाणिह चेव णिच्चई होइ ति अहिणिवेसो विवरीयमिच्छत्तं। अइहिय-पारित्तयसुहाइं सच्वाइं पि विणयादो चेव, ण णाण-इंसण-तवोववासिकलेसेहिंतो त्ति अहिणिवेसो वेणइयमिच्छत्तं। सच्वत्थ संदहो चेव णिच्छओ णित्थि ति

प्रकार है— मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योग, ये चार मूल प्रत्यय हैं। अब उत्तर मत्ययोंका निरूपण मिथ्यादि आदि गुणस्थानोंमें लाकर करते हैं— एकान्त, अज्ञान, विपरीत, वैनियक और सांशियक मिथ्यात्वक भेदसे मिथ्यात्व पांच प्रकार है। इनमें सत् ही है, असत् ही है। एक ही है, अनेक ही है। सावयव ही है, निरवयव ही है। नित्य ही है, अनित्य ही है; इत्यादिक एकान्त अभिनिवेशको एकान्तमिथ्यात्व कहते हैं। नित्यानित्य विकल्पोंसे विचार करनेपर जीवाजीवादि पदार्थ नहीं हैं, अत एव सब अज्ञान ही है, ज्ञान नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको अज्ञानमिथ्यात्व कहते हैं। हिंसा, अलीक वचन, चौर्य, मेथुन, परिग्रह, राग, द्रेप, मोह और अज्ञान, इनमे ही मुक्ति होती है, ऐसा अभिनिवेश विपरीत-मिथ्यात्व कहलाता है। ऐहिक एवं पारलोकिक सुख सभी विनयसे ही प्राप्त होते हैं, निक कान, दर्शन, तप और उपवास जिनते केशोंसे, ऐसे अभिनिवेशको संशयमिथ्यात्व कहते मिथ्यात्व है। सर्वत्र संदेह ही है, निश्चय नहीं है, ऐसे अभिनिवेशको संशयमिथ्यात्व कहते

१ अप्रती 'दौएदण 'इति पाठः ।

२ तत्र इदंगव इत्थमंत्रेति धर्मिधर्मयोरिमिनिवश एकान्तः । सः सिः ८, १, तः राः ८, १, ६८. थत्राभिसिनिवेशः स्यादत्यन्तं धर्मिधर्मयोः । इदमंबत्थमेवति तदेकान्तिकमुच्यते ॥ तः साः ५, १.

३ हिताहितपरीक्षाविरहोः ज्ञानिकत्वम् । सः सिः ८, १ तः राः ८, १, २८ः हिताहितविवेकस्य यत्रात्यन्तम-दर्शनम् । यथा पशुबधो धर्मस्तदाज्ञानिकमुच्यते ॥ तः साः ५, ७.

४ पुरुष एवंदं सर्वभिति वा, नित्यमेवति [वा अनित्यमेवति वा], सम्रन्थां निर्मन्थः, केवली कवलाहारी, स्त्री सिद्धचर्तात्येवमादिः विपर्ययः। स. सि. ८, १. पुरुष एवंदं सर्वभिति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति, सम्रन्थों निर्मन्थः, केवली कवलाहारी, स्त्री सिद्धचर्तात्येवमादिर्विपर्ययः। त. रा. १, ८, २८ सम्रन्थोः पि च निर्मन्थों मासाहारी च केवली क्विंखंविधा यत्र विपरीतं हि तत्समृतम् ॥ त. सा. ५, ६.

५ सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शनं वेनियकम् । सः सिः ८, १., तः राः ८, १, २८. सर्वेषामिष देवानां समयानां तथेव च । यत्र स्यात् समदर्शित्वं इत्यं वेनियकं हि तत् ॥ तः साः ५, ८.

#### अहिणिवेसो संसयमिच्छत्तं । एवमेदे मिच्छत्तपच्चया पंच ! ५ ।

असंजमपन्चओ दुविहो इंदियासंजम-पाणासंजमभएण । तत्थ इंदियासंजमो छिब्बिहो पिरस-रस-रूव-गंध-सइ-णोइंदियासंजमभएण । पाणासंजमो वि छिव्विहो पुढिवि-आउ-ते उ-वाउ-वणप्फिदि-तसासंजमभएण । असंजमसव्वसमासो बारस ११२ । कसायपन्चओ पंचवीसिबहो सोलसकसाय-णवणोकसायभएण । कसायपन्चयसमासो एसो १२५ । जोगपन्चओ तिविहो मण-विच कायजोगभएण । सन्च-मोस-सन्चमोस-असन्चमोसभएण चउिबहो मणजोगो । विचिजोगो वि चउिविहो सन्च-मोस-सन्चमोस-असन्चमोसभएण । कायजोगो सत्तिविहो ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउिव्वय-वेउिव्वयमिस्स-आहार-आहारिमस्स-कम्मइयकाय-जोगभएण । एदेसिं सव्वसमासो पण्णारस १९५ । सव्वपन्चयसमासो सत्तावण्ण

#### हैं। इस प्रकार ये मिथ्यात्व प्रत्यय पांच (५) हैं।

असंयम प्रत्यय इन्द्रियासंयम और प्राण्यसंयमके भेदसे दो प्रकार है। उनमें इन्द्रियासंयम स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, शब्द और नोइन्द्रिय जनित असंयमके भेदसे छह प्रकार है। प्राण्यसंयम भी पृथिवी, अप, तेज, वायु, वनस्पित और त्रस जीवोंकी विराधनासे उत्पन्न असंयमके भेदसे छह प्रकार है। सब असंयम मिलकर बारह (१२) होते हैं।

कपायप्रत्यय सोलह कपाय और नौ ने।कपायके भेदसे पच्चीस प्रकार है। यह कपाय प्रत्ययोंका योग पच्चीस (२५) हुआ।

योगप्रत्यय मन, वचन और काय योगके भेदसे तीन प्रकार है। मनोयोग चार प्रकार है— सत्यमनोयोग, मृपामनोयोग, सत्य-मृपामनोयोग और असत्य-मृपामनोयोग। वचनयोग भी सत्यवचनयोग, मृपावचनयोग, सत्य-मृपावचनयोग और असत्य-मृपावचनयोग भेदसे चार प्रकार है। काययोग औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, आहारक, आहारकमिश्र, और कार्मण काययोगके भेदसे सात प्रकार है। इनका सर्वयोग पन्द्रह (१५) होता है। सव प्रत्ययोंका योग सत्तावन (५७) हुआ।

१ सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि किं मोक्षमार्गः स्याद्वा नवेत्यन्यतरपक्षापरित्रहः संशयः । स. सि. ८, १. सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः किं स्याद्वा न विति मितिद्वेतं संशयः । त. रा. ८, १,२८, किं वा भवेष वा जेने। धर्मोऽहिंसादिलक्षणः । इति यत्र मितद्वेधं भवेत् सांशयिकं हि तत् । त. सा. ५, ५.

२ अप्रतो 'सच्चमोस असच्चमोस ससम्चमोस सदसच्चमोसभेएण चउव्विहो मणजोगो । विचजोगो वि चउव्विहो सच्चमोस सम्चमोस ससम्चमोस सदसच्चमोसभेएण '; कप्रतो 'सच्चमोस असच्चमोस सम्बमोस सम्बमोस सम्ब-मोस असच्चमोस असच्चमोसभेएण चउव्विहो वि मण-विचजोगो ' इति पाठः ।

पिष् । एत्थ आहारदुगमवणिदे मिच्छाइहिपिडवद्धपच्चया पंचवंचास होंति पिष् । एदेहि पच्चएिह मिच्छाइही सुत्तुत्तसोलसपयडीओ बंघिद । एत्थ पंचिमच्छत्तपच्चयेसु अविषेत्स पंचासपच्चया होंति पिष् । एदेहि पच्चएिह सासणसम्माइही सुत्तृत्तसोलसपयडीओ बंधिद । पंचासपच्चएसु ओरालियिमस्स वेउव्वियमिस्स कम्मइय-अणंताणुवंधिचउनकेसु अविषेत्सु तेदालं पच्चया होंति हि । एदेहि पच्चएिह सम्मामिच्छाइही सोलसपयडीओ वंधिद । तेदालपच्चएसु ओरालियिमस्स वेउव्वियमिस्स कम्मइयपच्चएसु पिष्त्रतेसु छादालं पच्चया हि । एदेहि पच्चएिह असंजदसम्माइही अप्पिदसोलसपयडीओ वंधिद । एदेसु असंजदसम्माइहि पच्चएसु अपच्चक्खाणचउनक-ओरालियिमस्स-नेउव्विय-वंउव्वियमिस्स-कम्मइय तसासंजमेसु अविषेदेसु सत्ततीसपच्चया होंति हि । एदेहि पच्चएिह संजदासंजदे अप्पिदसोलसपयडीओ वंधिद । एदेसु संजदासंजदस्स सत्ततीसपच्चएसु पच्चक्खाणचउनक एक्कारस-असंजमपच्चएसु अविषदेसु अवसेसा वावीस, तत्थ आहारदुगे पिक्खते चउवीस पच्चया होंति हि । एदेसु चउवीस-पच्चएसु अविषदेसु अवसेसा वावीस, तत्थ आहारदुगे पिक्खते चउवीस पच्चया होंति हि । एदेसु चउवीस-पच्चएसु आहारदुगमविषदे वावीस पच्चया होति हि । एदेहि पच्चएिह अप्पमत्तसंजदा अप्पिदसोलसपयडीओ वंधिद । एदेसु चउवीस-पच्चएसु आहारदुगमविषदे वावीस पच्चया होति हि । एदेहि पच्चएिह अप्पमत्तसंजदा

इनमेंसे आहारक और आहारकमिश्रक अलग करदेनपर मिध्यादिएसे सम्बद्ध प्रत्यय पचवन (५५) होते हैं। इन प्रत्ययोंसे मिध्याद्य स्त्रोक्त से। छह प्रकृतियोंको वांधता है। इनमेंसे पांच मिथ्यात्वप्रत्ययोंको अलग करदेनेपर पचास (५०) प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययोंसं सासादनसम्यग्द्धि स्त्रांक सीलह प्रकृतियोंकी बांधता है। इन पद्मास प्रत्ययोंमेंस औदारिकमिश्र, विकिथिकमिश्र, कार्मण और चार अनन्तानुवन्धी प्रत्ययोंको अलग करदेनेपर नेतालीस प्रत्यय होते हैं ( ४३ )। इन प्रत्ययोंसे सम्यग्मिश्यादि सीलह प्रकृतियोंको बांधता है। ततालीस प्रत्ययोंमें औदारिकमिश्र, विक्रियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको मिलादेनेपर छयालीस प्रत्यय होते हैं (४६)। इन प्रत्ययोंसे असंयतसम्यग्हाप्र विवक्षित सोछह प्रकृतियोंका वांधता है। इन असंयतसम्यग्दिष्टके प्रत्ययोंमेंसे चार अप्रत्याख्यानावरण, औदारिकमिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, कार्मण और त्रसासंयम. इन नौ प्रत्ययोंको कम करदेनेपर सेंतीस प्रत्यय होते हैं (३७)। इन प्रत्ययोंसे संयतासंयत विवक्षित सोलह प्रकृतियें।को वांधता है। इन संयतासंयतक सैंतीस प्रत्ययांमेंस चार प्रत्याख्यान और ग्यारह असंयम प्रत्ययोंको कम करदेनपर रोप वाईस रहते हैं, उनमें आहारक और आहारकमिश्रको मिला देनेपर चौवीस प्रत्यय होते हैं (२४)। इन प्रत्ययोसे प्रमत्तसंयत विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है। इन चौवीस प्रत्ययोंमेंसे आहारक-द्विकको कम करदेनेपर बाईस प्रत्यय होते है (२२)। इन प्रत्ययोंसे अप्रमत्तसंयत और

अपुन्वकरणपद्दुउवसमा स्वा च अप्पिदसीलसपयडीओ बंधित । एदेसु चेव छण्णोकसाएसु अवाणिदेसु सीलस होंति | १६ | । एदेहि पचएहि पहमअणियटी सीलस पयडीओ बंधित । एत्थ णवुंसयवेदे अवाणिदे पण्णारस होंति | १५ | । एदेहि पच्चएहि बिदियअणियटी अप्पिदपयडीओ बंधित । एदेसु इत्थिवेदे अवाणिदे चोद्दस होंति | १४ | । एदेहि पच्चएहि तिदयअणियटी अप्पिदपयडीओ बंधित । एत्थ पुरिसवेदे अविणिदे तेरह होंति | १३ | । एदेहि पच्चएहि चउत्थअणियटी अप्पिदपयडीओ बंधित । एत्थ पुरिसवेदे अविणिदे तेरह होंति | १३ | । एदेहि पच्चएहि चउत्थअणियटी अप्पिदपयडीओ बंधित । पुणो एत्थ कोधसंजलेण अविणिदे बारस होंति | १२ | । एदेहि बारसपच्चएहि पंचमअणियटी अप्पिदपयडीओ बंधित । पुणो एत्थ माण-संजलेण अविणिदे एक्कारस होंति | ११ | । एदेहि पच्चएहि छट्टअणियटी अप्पिदपयडीओ बंधित । एदेहि चेव दसिह पचएहि सुहुमसांपराइयो वि अप्पिदसोलसपयडीओ बंधित । एदेहि चेव दसिह पचएहि सुहुमसांपराइयो वि अप्पिदसोलसपयडीओ बंधित । दससु लोभसंजलेण अविणिदे णव होंति । १ । एदे उवसंतकसाय-स्वीणकसाएहि बज्जमाणपयडीणं पच्चया । एदेहिंतो मिज्जस्पदो-दोमणविच्जोगे अविणय ओरालियिमस्स-

अपूर्वकरणप्रविष्ट उपदामक एवं क्षपक जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको वांधत हैं। इन्हीं प्रत्ययोंमेंसे छह नोकपायोंको अलग करदेनपर सोलह होते हैं (१६)। इन प्रत्ययोंसे प्रथम अनिवृक्तिकरण सोलह प्रकृतियोंको वांधता है। इनमेंसे नपुंसकवेदको अलग करदेनपर पन्द्रह होते हैं (१५)। इन प्रत्ययोंसे द्वितीय अनिवृक्तिकरण विवक्षित प्रकृतियोंको वांधता है। इनमेंसे स्त्रीवदको कम करदेनपर चौदह होते हैं (१५)। इन प्रत्ययोंसे तृतीय अनिवृक्तिकरण विवक्षित प्रकृतियोंको वांधता है। इनमेंसे पुरुपवेदको अलग करदेनपर तरह होते हैं (१३)। इन प्रत्ययोंसे चतुर्थ अनिवृक्तिकरण विवक्षित प्रकृतियोंको वांधता है। पुनः इनमेंसे कोधसंज्वलको। अलग करदेनपर वारह होते हैं (१२)। इन वारह प्रत्ययोंसे पंचम अनिवृक्तिकरण विवक्षित प्रकृतियोंको वांधता है। पुनः इनमेंसे मानसंज्वलको कम करदेनपर ग्यारह होते हैं (१०)। इन प्रत्ययोंसे एचम अनिवृक्तिकरण विवक्षित प्रकृतियोंको वांधता है। इन्हों दश प्रत्ययोंसे सहमसामपरायिक मी विवक्षित सेलह प्रकृतियोंको वांधता है। इन्हों दश प्रत्ययोंसे सहमसामपरायिक भी विवक्षित सेलह प्रकृतियोंको वांधता है। इन्हों दश प्रत्ययोंसे सहमसामपरायिक भी विवक्षित सेलह प्रकृतियोंको वांधता है। इन्हों दश प्रत्ययोंसे लेशसंज्वलको। अलग करदेनपर नो प्रत्यय होते हैं (९)। ये नो उपशान्तकपाय और क्षिणकपाय जीवोंके द्वारा वांधी जोनवाली प्रकृतियोंक प्रत्यय हैं। इनमेंस मध्यम

१ अप्रतो ' अपुव्वकरणपइट्टस्सुवसमा ' इति पाटः ।

२ प्रतिषु '-सांपराइया ' इति पाठः ।

कम्मइयकायजोगेसु पिक्खत्तेसु सत्त होंति । एदेहि सत्तिहि पच्चएहि सजोगिजिणो षंधदि । एत्थ उवसंहारगाहाओ —

चदुपच्चइगो बंधो पढमे उत्ररिमतिए तिपचइओ'।

मिस्मगिबिदिओ उत्ररिमदुगं च सेसेगद्भिम्हिं।। २०॥

उत्ररिल्छपंचए पुण दुपच्चओ जोगपच्चओ तिण्णं।

सामण्णपच्चया खलु अटुण्णं होंति कम्माणं ॥ २१॥

पणवण्णा इर वण्णा तिदाल छादाल सत्ततीसा य।

चदुवीस दु बाबीसा सोलस एगूण जाव णव सत्तं ॥ २२॥

संपधि एगसमइयउत्तरुत्तरपच्चएं चोद्दसजीवसमासेसु भिणस्सामे। तं जहा-

दो दो अर्थात् मृषा और सत्यमृषा मन और वचन योगोंको अलग करके औदारिकमिश्र व कार्मण काययोगको मिला दंनेपर सात होते हैं (७)। इन सात प्रत्ययोंसे सयोगी जिन [एक सातावेदनीयको ] बांधते हैं। यहां उपसंहारगाथायें—

प्रथम गुणस्थानमें चारों प्रत्ययोंसे बन्ध होता है। इससे ऊपर तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वको छोड़कर रोप तीन प्रत्ययसंयुक्त वन्ध होता है। देशसंयत गुणस्थानमें मिश्रक्षप अर्थात् विरताविरतक्षप द्वितीय प्रत्यय और कपाय व योग ये रोप दोनों उपरिम प्रत्यय रहते हैं। इसके ऊपर पांच गुणस्थानोंमें कपाय और योग इन दे। प्रत्ययोंके निमित्तसे बन्ध होता है। पुनः उपशान्तमोहादि तीन गुणस्थानोंमें कवल योगनिमित्तक वन्ध होता है। इस प्रकार गुणस्थान कमसे आठ कमींके ये सामान्य प्रत्यय हैं॥ २०-२१॥

पचवन', पचास', तेतालीस', छयालीस', सैंतीस', चौबीस', दो वार बाईस'', सेंलह' और इसके आगे नो तक एक एक कम अर्थात् पन्द्रह, चौद्रह, तेरह, बारह, खारह, दश, दश', नौ'', भौर सात'', इस प्रकार क्रमसे मिथ्यात्वादि अपूर्वकरण तक आठ गुणस्थानोंमें, अनिवृत्तिकरणके सात भागोंमें तथा सूक्ष्मसाम्परायादि सयोग-केंबली तक दोष गुणस्थानोंमें बन्धप्रत्ययोंकी संख्या है ॥ २२ ॥

अब एक समयमें होनेवाले उत्तरोत्तर प्रत्ययोंको चौदह जीवसमासीमें कहते हैं।

१ अप्रतो ' उवरिमतिएवपच्चइओ ', काप्रतो ' उवरिमतिए चेच पच्चइओ ' इति पाठः ।

२ अप्रतो 'सेसेगदेसेहिं', काप्रतो 'देसेकदेसेहिं' इति पाठः । चदुपच्चइगो बंधो पटमे णंतरितगे तिपच्चइगो । मिस्सगिवदियं उवरिमदुगं च देसकक्षदेसिम्म ॥ गो. क. ७८७.

३ गो. क. ७८८.

४ पणवण्णा पण्णासा तिदाल छादाल सत्तत्तीसा य । चर्डवीसा बार्वासा बार्वासयपुव्वकरणो ति ॥ श्रूले सोलसपहुदी एगूणं जाव होदि दस ठाणं । सुहुमादिस दस णवयं जोगिम्हि सत्तेत्रा ॥ गो. क.७८९=७९०.

५ अप्रतो '-पच्चएहि ' इति पाठः ।

तत्थ ताव मिच्छाइडिस्स जहण्णेण दस पच्चया। पंचसु मिच्छत्तेसु एक्को। एक्केण इंदिएण एक्कं कायं जहण्णेण विराहेदि [ति] दोण्णि असंजमण्च्चया। अणंताणुवंधिच्युक्कं विसंजोजिय मिच्छतं गयस्स आवित्यमेत्तकालमणंताणुवंधिच्युक्कस्सुद्याभावादो बारससु कसाएसु तिण्णि कसायपच्चया। तिसु वदेसु एक्को। हस्स रिद-अरिद-सोगदोसु जुगलेसु एक्कदरं जुगलं। दससु जोगेसु एक्को जोगो। एवमदे सव्वे वि जहण्णेण दस पच्चया | १० |। पंचमु मिच्छतेसु एक्को। एक्कण इंदिएण छकाए विराहेदि ति सत्त असंजमपच्चया। सोलसेसु कसाएसु चत्तारि कसायपच्चया | ४ |। तिसु वदेसु एक्को। हस्स-रिद-अरिद-सोगदोज्जगलेसु एक्के जुगलं। भय-दुगुंछाओ दोण्णि। तेरसेसु जोगपच्चएसु एक्को। एक्नेपेद सव्वे वि अहारस होति | १८ |। एवमेदेहि दस-अहारसजहण्णुक्कस्सपच्चएहि मिच्छा-इट्टी अप्पिदसेललसपयडीओ बंधइ।

एक्केणिदिएण एक्कं कायं विराहेदि ति दोअसंजमपन्चया । सोलसेसु कसाएसु चत्तारि कसायपन्चया । तिसु वेदेसु एक्का वेदपन्चओ । हस्स-रदि-अरदि-सोगदोजुगलेसु एक्कदरं जुगलं । तेरससु जागसु एक्का । एवं जहण्णेण सासणस्स दस पच्चया होति | १० | । उक्कसेण सत्तरस पन्चया होति, मिन्छत्तस्सुदयाभावादे। | १७ | । एवमदेहि जहण्णुक्कस्स-

वह इस प्रकार है— उनमें मिथ्य। दृष्टिक जघन्यसे दृदा प्रत्यय है। ते हैं। पांच मिथ्यात्वों में से एकः मिथ्यादृष्टि एक इन्द्रियसे एक कायकी जघन्यसे विराधना करता है, इस प्रकार दो असंयम प्रत्ययः अनन्तानुविध्चनुष्ट्यका विसंयोजन करके मिथ्यात्वका प्राप्त हुए जीवके आवलीमात्र काल तक अनन्तानुविध्चनुष्ट्यका उद्ग्य न रहनेसे वारह कपायों में तीन कपाय प्रत्यय, तीन वेदों में एक, हास्य-रित और अरित-शोक इन दो युगलों में से एक युगल, तथा दृदा योगों में एक योग, इस प्रकार ये सब ही जघन्यसे दृदा प्रत्यय होते हैं (१०)। पांच मिथ्यात्वों में एक, एक इन्द्रियस छह कार्यों की विराधना करता है, अतः सात असंयम प्रत्यय, सेलह कपायों में चार कपाय प्रत्यय, तीन वेदों में एक, हास्य रित और अरित-शोक इन दो युगलों में एक युगल, भय व जुगुज्या दे।, तरह योग प्रत्ययों में एक, इस प्रकार ये सभी अठारह होते हैं (१८)। इस प्रकार इन जघन्य दृदा और उत्कृष्ट अठारह प्रत्ययों से मिथ्यादृष्टि जीव विविध्नत सेलह प्रकृतियों को वांधना है।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, सोलह कपायोंमें चार कपाय प्रत्यय, तीन वदोंमें एक वद प्रत्यय, हास्य-रित और अरित-शोक इन दो युगलोंमें एक युगल, तेरह योगोंमें एक योग, इस प्रकार सासादनसम्यग्दिष्टें जघन्यसे दश (१०) और उत्कर्षसे सत्तरह प्रत्यय होते हैं; क्योंकि, उसके मिध्यात्वका उद्य नहीं रहता (१७)। इस प्रकार क्रमसे इन जघन्य और उत्कृष्ट दश व सत्तरह प्रत्ययोंसे इ. इ. ४.

#### दस-सत्तारसपच्चएहि सासणसम्मादिङ्घी अप्पिदसोलसपयडीओ बंधदि ।

एक्केणिदिएण एक्कं कायं विराहेदि त्ति दो असंजमपच्चया। अणंताणुबन्धिचदुक्कविदिरत्तबारसकसाएसु तिण्णि कसायपच्चया। तिसु वेदेसु एक्को। हस्स रिद अरिदसोगदोजुगलेसु एक्कं। दससु जोगेसु एक्को। एवमेदे सच्वे वि णव होंति | ९ |।
एक्केणिदिएण छक्काए विराहेदि ति सत्त असंजमपच्चया। अणंताणुबंधिविरहिदबारसकसाएसु
तिण्णि कसायपच्चया। तिसु वेदेसु एक्को। हस्स रिद-अरिद-सोगदोजुगलेसु एक्कयरं
जुगलं। दो भय-दुगुंछाओ। दससु जोगेसु एक्को। एवमेदे सोलस पच्चया | १६ |। एदेहि
जहण्णुक्कस्सणव सोलसपच्चएहि सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी च अप्पिदसोलसपयडीओ
बंधिद।

#### सासादनसम्यग्दप्रि विवक्षित से।लह प्रकृतियांकी बांधता है।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, अनन्तानुविध्यनुष्ट्यको छोड़कर रोप वारह कपायोंमें तीन कपाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य-रित और अरित-रोक इन दो युगलोंमेंसे एक, दश योगोंमेंसे एक, इस प्रकार ये सभी नौ प्रत्यय होते हैं (९)। एक इन्द्रियसे छह कायोंकी विराधना करता है इस प्रकार सात असंयम प्रत्यय, अनन्तानुवन्धीसे रिहत वारह कपायोंमें तीन कपाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य-रित और अरित-रोक इन दो युगलोंमें एक युगल, भय और जुगुप्सा ये दो, दश योगोंमें एक, इस प्रकार ये सोलह प्रत्यय होते हैं (१६)। इन जधन्य और उत्कृष्ट नो और सोलह प्रत्ययोंसे सम्यिग्ध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट जीव विविक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है।

एक इन्द्रियसे एक कायकी विराधना करता है इस प्रकार दो असंयम प्रत्यय, अनन्तानुबन्धिचतुष्ट्य और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ट्यसे रहित आठ कपायोंमें दो कपाय प्रत्यय, तीन वेदोंमें एक, हास्य-रित और अरित-शोक इन दो युगलोंमें एक, नो योगोंमें एक, इस प्रकार ये आठ प्रत्यय होते हैं (८)। एक इन्द्रियसे पांच कायोंकी विराधना करता है इस प्रकार छह असंयम प्रत्यय, दो कपाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्य-रित और अरित-शोक इन दो युगलोंमेंसे एक, भय और जुगुप्सा, तथा नो योगोंमेसे एक, इस

दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं । भय-दुगुंछाओ । णवजोगेसु एक्को । एवमेदे चोद्दस <u>। १४।</u> । एदेहि जहण्णुक्कस्सअट्ट-चोद्दसपच्चएहि संजदासंजदो अप्पिदसोलसपयडीओ बंधदि ।

चदुसंजलणेसु एक्को कसायपच्चओ । तिसु वेदेसु एक्को । हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोण्हं जुगलाणमेक्कदरं । णवसु जोगेसु एक्को । एवमेदे पंच जहण्णेण पच्चया । ५ । । एक्को कसायपच्चओ । एक्को वेदपच्चओ । हस्स रदि-अरदि-सोगदोण्णं जुगलाणमेक्कदरं । भयदुगुंछाओ । णवसु जोगेसु एक्को । एवमेदे सत्तुक्कस्सपच्चया । ७ । । एवमेदेहि जहण्णुक्कस्सपंच-सत्त-पच्चएहि पमत्तसंजदे। अप्यमत्तसंजदे। अपुव्वकरणे। च अप्पिदपयडीओ बंधदि ।

एक्को संजलणकसाओ । एक्को जोगो । एक्मेंद्र जहण्णेण दो पच्चया <u>। २</u>। । उक्कस्सेण तिण्णि वेदेण सह <u>। ३।</u>। एदि जहण्णुक्कस्सदो-तिण्णिपच्चएहि अणियद्दी अध्यदसोलसपयडीओ बंधदि ।

लोभकसाओ एकको । [एकको ] जोगपच्चओ । एवमेदेहि जहण्णेण उक्कस्सेण वि दोहि पच्चएहि सुहुमसांपराइओ अप्पिदपयडीओ बंधिद । उविर उवसंतकसाओ खीणकसाओ सजोगी च एक्केण चेव जोगेण बंधित । एत्थ उवसंहारगाहा—

प्रकार ये चौदह प्रत्यय हैं। इन जघन्य और उत्कृष्ट आठ व चौदह प्रत्ययोंसे संयतासंयत जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको वांधता है।

चार संज्वलनों में से एक कपाय प्रत्यय, तीन वदों में से एक, हास्य-रित और अरिति हो कि इन दो युगलों में से एक, तथा नौ योगों में से एक, इस प्रकार जघन्यसे य पांच प्रत्यय हैं (५)। एक कपाय प्रत्यय, एक वद प्रत्यय, हास्य-रित और अरित-होक इन दो युगलों में से एक युगल, भय और जुगुण्सा, तथा नौ येगों में से एक, इस प्रकार ये सात उत्कृष्ट प्रत्यय हैं (७)। इस प्रकार इन जघन्य और उत्कृष्ट पांच व सात प्रत्ययों से प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ता जीव विविक्षित प्रकृतियों को बांधता है।

एक संज्जलनकवाय और एक योग इस प्रकार ये जघन्यसे दो प्रत्यय (२), तथा उत्कर्षसे वेदके साथ तीन (३), इस प्रकार इन जघन्य और उत्कृप्ट दो व तीन प्रत्ययोंसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्ती जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियोंको बांधता है। लोभकषाय एक और एक योग प्रत्यय, इस प्रकार इन जघन्य व उत्कर्षसे भी दो प्रत्ययोंसे सूक्ष्मसाम्परायिक जीव विवक्षित प्रकृतियोंको बांधता है। इससे ऊपर उपशान्तकषाय, श्लीणकषाय भीर सयोगिकेवली केवल एक योगसे ही बन्धक हैं। यहां उपसंहारगाधा—

दस अट्ठारस दस्यं सत्तरह णव सोलसं च दोण्णं तु । अट्ठ य चोदस पणयं सत्त निए दु ति दु एयमेयं च' ॥ २३ ॥

किंगइसंजुत्ते ? एदिस्से पुच्छाए चोइसजीवसमासपिडबद्धे। उत्तरो वुच्चदे । तं जहा— मिच्छाइडी चदुगिदसंजुत्तं बंधिद । णविर उच्चागोदं णिरय-तिरिक्खगई मोत्तृण दुगिदसंजुत्तं बंधिद । जसिकित्तं णिरयगिदं मोत्तृण तिगिदसंजुत्तं बंधिद । सासणो चोइस-पयडीओ णिरयगई मोत्तृण तिगिदसंजुत्तं बंधिद । उच्चागोदं णिरय-तिरिक्खगईओ मोत्तृण दुगिदसंजुत्तं बंधिद । जसिकित्तं पुण णिरयगई मोत्तृण तिगइसंजुत्तं बंधिद । सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्माइडी च तेलसपयडीओ णिरयगइ-तिरिक्खगईओ मोत्तृण दुगइसंजुत्तं बंधिद । संजदासंजदप्पहुडि जाव अपुव्वकरणद्धाण संखेडि भाग गंतृण दिदा ति अप्पिदसोलसपयडीओ देवगिदसंजुत्तं बंधित । उविरमा अगदिसंजुत्तं वंधित ।

कदिगदीया सामिणो ? एदिस्से पुच्छाए परिहारे। वुच्चदे — मिच्छादि ही चदुगदिया

मिथ्यात्व गुणस्थानमें दश व अठारह, सासादनमें दश व सत्तरह, दो गुणस्थानोंमें अर्थात् मिश्र और अविरतसम्यग्दिष्टमें ने। व सोलह, संयतासंयतमें आठ और चौदह, प्रमत्तसंयतादिक तीनमें पांच व सात, अनिवृत्तिकरणमें दो व तीन, सूक्ष्म-साम्परायमें दो, तथा उपशान्तकपाय, श्लीणकपाय एवं सर्यागिकेवली गुणस्थानोंमें एकमात्र, इस प्रकार एक जीवके एक समयमें जधन्य व उत्कृष्ट वन्धप्रत्यय पाय जाते हैं ॥ २३ ॥

'कौनसी गिनसे संयुक्त वन्धक है ?' इस प्रश्नका चौदह जीवसमासोंसे सम्बद्ध उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है— मिथ्यादृष्टि जीव चारों गितयोंसे संयुक्त उक्त प्रकृतियोंका वन्धक है। विदाप इतना है कि उच्चगात्रकें। नरकगित और तिर्यगितिकों छोड़कर दोप दें। गितयोंसे संयुक्त बांधता है। यशकीर्तिका नरकगितकों। छोड़कर तीन गितयोंसे संयुक्त बांधता है। सासादन गुणस्थानमें चौदह प्रकृतियोंको नरकगितिकों छोड़ दोष दो गितयोंसे संयुक्त बांधता है। सासादन गुणस्थानमें चौदह प्रकृतियोंको नरकगितिकों छोड़ दोष दो गितयोंसे संयुक्त बांधता है। किन्तु यशकीर्तिकों नरकगितकों छोड़ दोप तीन गितयोंसे संयुक्त बांधता है। किन्तु यशकीर्तिकों नरकगितकों छोड़ दोप तीन गितयोंसे संयुक्त बांधता है। सम्यिगमध्यादाप्टि और असंयतसम्यग्दिष्ट जीव सोलह प्रकृतियोंको नरकगित व तिर्यगितिकों छोड़ दो गितसंयुक्त बांधते हैं। संयतासंयतसे लेकर अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर स्थित जीव विवक्षित सें।लह प्रकृतियोंको देवगितसंयुक्त बांधते हैं। इससे ऊपरके जीव अगितसंयुक्त वांधते हैं।

' उक्त प्रकृतियोंके कितने गतिवाले जीव स्वामी होते हैं ?' इस प्रश्नका परिहार कहते हैं — मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्या-

२ प्रतिषु ' असंजदसम्माइडिणो ' इति पाठः ।

सामिणो । सासणसम्माइही सम्मामिन्छाइही असंजदसम्माइहिणो वि चदुगदिया सामिणो । दुगदिसंजदासंजदा सामिणो । उविरमा मणुसगदिया चेव । अद्धाणं सुत्तसिद्धं । पढम-अपढमचिरम-चिरमैसमयबंधवोच्छेदपुच्छाविसयपरूवणा वि सुत्तसिद्धा चेव ।

किं सादिओ किमणादिओ किं धुवो किमद्धुवो बंधो ति एदिस्से पुच्छाए बुच्चदे— चोद्दसपयडीणं बंधो मिच्छाइहिस्स सादिओ, उवसमसेडिम्हि बंधवोच्छेदं कादूण हेट्ठा ओदिरय बंधस्सादिं किरय पिडवण्णिमच्छत्ताणं सादियबंधोवलंभादो । अणादिगो, उवसम-सेडिमणारूढिमच्छादिद्विजीवाणं बंधस्स आदीए अभावादो । धुवो बंधो, अभिवयिमच्छादिद्वीणं बंधस्स वोच्छेदाभावादो । अद्भुवो, उवसम-खवगसेडिं चडणपाओग्गमिच्छाइट्ठिबंधस्स धुवत्ता-भावादो । जसिकित्ति-उच्चागोदाणं पि एवं चेव । णविर अणादि धुवबंधा णित्थ, अजसिकित्ति-णीचागोदाणं पिडविक्खाणं संभवादो । सञ्बगुणहाणेसु सेसेसु चोद्दसध्वपयडीओ सादि-अणादि-अद्भुविमिदि तिहि वियप्पेहि बज्झंति । धुवभंगो णित्थ, तेसिं भिवयाणं णियमेण बंधवोच्छेद-

दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि भी चारों गितयोंके जीव स्वामी हैं । दो गितयोंके संयतासंयत जीव स्वामी हैं । उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्यगितके ही जीव स्वामी हैं। वन्धाध्वान सूत्रसे सिद्ध है। प्रथम, अप्रथम-अचरम और चरम समयमें होनेवाले बन्धव्युच्छेद-सम्बन्धी प्रश्नविषयक प्ररूपणा भी सूत्रसिद्ध ही है।

अव 'क्या सादिक वन्ध होता है, क्या अनादिक वन्ध होता, क्या ध्रुव वन्ध होता है, या क्या अध्रुव वन्ध होता है?' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— चौदह प्रकृतियोंका वन्ध मिथ्यादिक सादिक होता है, क्योंकि, उपरामश्रेणीमें वन्धव्युच्छेद करके पुनः नीचे उत्तरकर बन्धका प्रारम्भ करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवोंके सादिक बन्ध पाया जाता है। अनादिक बन्ध होता है, क्योंकि, उपरामश्रेणीपर नहीं चढ़े हुए मिथ्यादिष्ट जीवोंके बन्धको आदिका अभाव है। ध्रुव वन्ध होता है, क्योंकि, अभन्य मिथ्यादिष्ट जीवोंके बन्धका कभी व्युच्छेद नहीं होता। अध्रुव वन्ध होता है, क्योंकि, उपराम और क्षपक श्रेणीपर चढ़नेके योग्य मिथ्यदिष्ट जीवोंका वन्ध ध्रुव नहीं होता। यराकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका भी मिथ्यादिष्टेक इसी प्रकार ही वन्ध होता है। विशेष इतना है कि इन दोनों प्रकृतियोंका उसके अनादि और ध्रुव बन्ध नहीं होता, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्षभूत अयराकीर्ति और नीच गोत्रका बन्ध सम्भव है। शेष सब गुणस्थानोंमें चौदह ध्रुवप्रकृतियां सादि, अनादि और अध्रुव इन तीन विकल्पोंसे बंधती हैं। वहां ध्रुव भंग नहीं है, क्योंकि, उन भव्य जीवोंके

१ प्रतिषु 'पटम-अपटम-चरिम-अचरिम- ' इति पाठः ।

संभवादो । जसिकत्ति-उच्चागोदाणं पुण बंधो सव्वगुणहाणेसु सादि-अद्भवो चेव ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणिगिद्धि-अणंताणुबंधिकोह-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ—चउसंठाण—चउसंघडण— तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वि-उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ७॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं च । तेण किं मिच्छाइद्दी बंधओ किं सासणसम्माइद्दी बंधओ किं सम्मामिच्छाइट्टी बंधओ एवं गंतूण किमजोगी किं सिद्धो बंधओ, किमदेसिं कम्माणं बंधो पुव्तं वोच्छिज्जिदि, किमुद्दो, किं दो वि समं वेच्छिज्जिति, एदाओ किं सोदएण बज्झिति किं परोदएण, किं सोदय-परोदएण, किं सांतरं बज्झिति, किं णिरंतरं बज्झिति, किं सांतर णिरंतरं बज्झिति, किं पच्चएिह बज्झिति, किं पच्चएिह विणा बज्झिति, किं गइसंजुत्तं बज्झिति, किमगइ-संजुत्तं बज्झिति, किदगिदिया एदेसिं बंधसामिणो होंति, किदगिदिया ण होंति, किं वा बंधद्धाणं, किं चिरमसमए बंधो वोच्छिज्जिदि, किं पढमसमए, किमगढम-अचिरमसमए बंधो वोच्छिज्जिदि,

नियमसे वन्धव्युच्छेद सम्भव है। परन्तु यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोका बन्ध सर्व गुणस्थानों में सादि और अध्रव ही होता है।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक ? ॥ ७॥

यह पृच्छस्त्र भी देशामर्शक है। अतपव क्या मिथ्यादा विचयक है, क्या सासा-दनसम्यग्दि वन्धक है, क्या सम्यामिथ्यादि वन्धक है, इस प्रकार जाकर क्या अयोगी बन्धक हैं, क्या सिद्ध बन्धक हैं; क्या इन कमें का वन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, क्या उदय पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, क्या दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं; ये प्रकृतियां क्या स्वोदयसे वंधती हैं, क्या परोदयसे बंधती हैं, क्या स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं; क्या सान्तर वंधती हैं, क्या निरन्तर वंधती हैं, क्या सान्तर-निरन्तर बंधती हैं; क्या प्रत्ययोंसे बंधती हैं, क्या विना प्रत्ययोंके वंधती हैं; क्या गतिसंयुक्त बंधती हैं, क्या अगतिसंयुक्त बंधती है; इन कमोंके बन्धके स्वामी किन गतियोंवाले होते हैं व किन गतियोंवाले नहीं होते; बन्धाध्वान कितना है; क्या चरम समयमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्या प्रथम समयमें बन्ध व्युच्छन्न होता है, क्या अप्रथम-अचरम समयमें बन्ध व्युच्छन्न होता है; किमेदासिं सादिओ बंधो, किमणादिओ, किं धुवो, किमद्धवो बंधो ति एदाओ पुच्छाओ एत्य कादव्वाओ । एदासिं पुच्छाणमुत्तरपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

# मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ८॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्तद्धाणपरूवणदोरण पुच्छासुत्तुह्दिष्टसव्वत्थपरूवणादो । सामित्तमद्धाणं च सुत्तादो चेव णव्वदि ति ण तेसिमत्था वुच्चदे । किमेदासिं बंधो पुव्वं वोश्छिज्जदे, किमुद्रओ पुव्वं वोश्छिज्जदे, एदस्सत्था वुच्चदे — थीणगिद्धितियस्स पुव्वं बंधो वोश्छिण्णो, पच्छा उदयस्स वोच्छेदो, सासणसम्मादिद्विचिरमसमए बंधे फिट्टे संते पच्छा उविर गंतूण पमत्तसंजदिम उदयवोच्छेदोवलंभादो । अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं फिट्टेति, सासणसम्माइिट्टचिरमसमए एदेसिं बंधोदयाणं जुगवं वोच्छेददंसणादे। इित्थवेदस्स पुव्वं बंधो पच्छा उद्यो वोच्छिण्णो, सासणिम्म बंधे वोच्छिण्णे पच्छा उविर गंतूण अणि-यिट्टिम्ह उदयवोच्छेदादो । एवं तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोव-

क्या इन प्रकृतियोंका सादिक वन्ध है, क्या अनादिक वन्ध है, क्या ध्रुव वन्ध है, या क्या अध्रुव वन्ध है, इस प्रकार य प्रकृत यहां करना चाहिये। इन प्रकृतिका उत्तर कहनेके लिये अगला सूत्र कहते हैं—

उपर्युक्त प्रकृतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं ॥ ८॥

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि, बन्धके स्वामित्व और अध्वानकी प्ररूपणा द्वारा वह पृच्छासूत्रमें उदिए सव अथोंका निरूपण करता है। वन्धस्वामित्व और अध्वान चूंकि सूत्रसे ही जाना जाता है अतः इन दोनोंका अर्थ यहां नहीं कहा जाता। 'क्या इनका बन्ध पहिले व्युच्छिन्न होता है ?' इसका अर्थ कहते हैं— स्त्यानगृद्धि आदि तीन प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादनसम्यग्दिष्टके चरम समयमें वन्धके नए होनेपर पश्चात् ऊपर जाकर प्रमत्तसंयतमें इनके उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। अनन्तानुबन्धिचतु-एयका बन्ध और उदय दोनों साथ नए होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्टके चरम समयमें इनके बन्ध और उदयका एक साथ व्युच्छेद देखा जाता है। स्त्रीवेदका पूर्वमें बन्ध पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दिष्टके चरम समयमें इनके बन्ध और उदयका एक साथ व्युच्छेद देखा जाता है। स्त्रीवेदका पूर्वमें बन्ध पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धके व्युच्छिन्न होनेपर तत्पश्चात् ऊपर जाकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार तिर्यगायु, तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्र प्रकृति-

णीचागोदाणि, सासणिम बंधवोच्छेदे जादे पच्छा उविरंगंतूण संजदासंजदिम्म उदय-वोच्छेदादो, तिरिक्खाणुपुर्व्वीए असंजदसम्माइहिम्हि उदयवोच्छेदुवलंभादो । एवं मिष्डिम-चदुसंठाणाणि, सासणिम बंधे थक्के संते उविर गंतूण सजोगिम्हि उदयवोच्छेदादो । एवं वेव मिष्डिमचदुसंघडणाणि, सासणिम्म बंधे थक्के संते उविर अपमत-उवसंतकसाएसु कमेण दोण्णं दोण्णमुदयक्खयदंसणादो । एवं अप्पसत्थिवहायगदीए, सासणिम्म बंधे थक्के संते उविर सजोगिम्हि उदयवोच्छेदादो । एवं दुभग-अणादेज्जाणं वत्तव्वं, सासणिम्म बंधे थक्के उविर असंजदसम्मादिहिम्हि उदयवोच्छेदो । एवं दुस्तरस्स वि वत्तव्वं, सासणिम्म बंधे थक्के सजोगिकेविलिम्हि उदयवोच्छेदादो ।

किं सोदएण किं परोदएण किमुभएण बज्झंति ति पुच्छाए उत्तरे। बुच्चदे । तं जहा—थीणगिद्धित्तियमित्थिवदं तिरिक्खाउअं तिरिक्खगइ चदुसंठाणाणि चदुसंघडणाणि तिरिक्ख-गदिपाओग्गाणुपुच्चि उज्जोवं अप्पसत्थिवहायगदिमणंताणुबंधिचदुक्कं दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि च मिच्छादिष्टि-सासणसम्माइष्टिणो सोदएण वि परोदएण वि बंधित, विरोह्य-

यांका पूर्वमं बन्धव्युव्छिन्न होता है, तत्पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादनगुणस्थानमें बन्धका व्युच्छेद हो जानेपर पश्चात् ऊपर जाकर संयतासंयत गुणस्थानमें
उदयका व्युच्छेद होता है, तथा तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वीके उदयका व्युच्छेद असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पाया जाता है। इसी प्रकार मध्यम चार संस्थानोंका पूर्वमें बन्ध
व्युच्छिन्न होता है, तत्पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि सासादन गुणस्थानमें
बन्ध के रुक जानेपर ऊपर जाकर सयोगकेवली गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है।
इसी प्रकार ही मध्यम चार संहनन हैं, क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें इनके बन्धके रुक
जानेपर ऊपर अप्रमत्तसंयत और उपशान्तकपाय गुणस्थानोंमें क्रमसे दो दो संहननोंका
उदयक्षय देखा जाता है। इसी प्रकार अप्रशस्त्रविहायोगितिका भी कथन करना चाहिये,
क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें बन्धके रुक जानेपर ऊपर सयोगकेवलीमें उदयका व्युच्छेद
होता है। इसी प्रकार दुर्भग और अनादेयका कथन करना चाहिये, क्योंकि, सासादनमें
बन्धके रुक जानेपर ऊपर असंयतसम्यग्दृष्टिमें उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार
दुस्वरका भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादनमें बन्धके रुक जानेपर सयोगकेवलीमें
उदयका व्युच्छेद होता है।

<sup>&#</sup>x27;उपर्युक्त प्रकृतियां क्या स्वोदयसे क्या परोदयसे या क्या स्व-परोदय उभयरूपसे बंधती हैं?' इस प्रइनका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है—स्त्यानगृद्धित्रय, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायाग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगित, अनन्तानुविधचतुष्क, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंको मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वोद्यसे भी और परोद्यसे भी बांधते हैं, क्योंकि,

#### भावादो ।

किं सांतरं किं णिरंतरं किं सांतर णिरंतरं बज्झंति ति एदस्सत्थो बुच्चदे— थीणगिद्धितियमणंताणुबंधिचउक्कं च णिरंतरं बज्झइँ, धुवबंधित्तादो। इत्थिवदो मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीहि सांतरं बज्झइ, बंधगद्धाए खीणाए णियमेण पिडवक्खपयडीणं बंधसंभवादो।
तिरिक्खाउअं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीहि णिरंतरं वज्झइ, अद्धाक्खएण बंधस्स थक्कणाभावादो। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीओ सांतर णिरंतरं बज्झंति।

होदु सांतरबंधी, पडिवक्खपयडीणं वंधुवलंभादो; ण णिरंतरबंधी, तस्स कारणाणु-वलंभादो ति वुत्ते वुच्चदे — ण एस दोसो, तउक्काइय-वाउक्काइयमिच्छाइडीणं सत्तमपुढिव-णेरइयमिच्छाइडीणं च भवपडिवद्धसंकिलेसेण णिरंतरबंधीवलंभादो । सासणसम्माइडिणो दोण्णं पयडीणमेदासिं कर्षं णिरंतरबंधया ? ण, सत्तमपुढिवसासणाणं तिरिक्खगइं मोत्तृणण्णगईणं बंधा-भावादो ?

#### इसमें कोई विरोध नहीं है।

' उक्त प्रकृतियां क्या सान्तर, क्या निरन्तर, या क्या सान्तर-निरन्तर बंधती हैं?' इसका अर्थ कहते हैं—स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुविध्यतुष्क निरन्तर बंधती हैं, क्योंिक, ये ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं। स्त्रिवदको मिध्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट सान्तर बांधते हैं, क्योंिक, वन्धककालके क्षीण होनेपर नियमसे प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। तिर्यगायुको मिध्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट निरन्तर बांधते हैं, क्योंिक, कालके क्षयसे वन्धक हकनेका अभाव है। तिर्यगाति और तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वीको सान्तर-निरन्तर बांधते हैं।

शंका- प्रतिपक्षभृत प्रकृतियोंके वन्धकी उपलब्धि होनेसे सान्तर बन्ध भले ही हो, किन्तु निरन्तर वन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कारणोंका अभाव है ?

समाधान—इस दांकाका उत्तर कहते हैं कि यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक मिध्यादिष्यों तथा सप्तम पृथिवीके नारकी मिथ्यादिष्योंके भवसे सम्बद्ध संक्षेद्राके कारण उक्त दोनों प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शंका—सासादनसम्यग्दणि इन दोनों प्रकृतियांके निरन्तर बन्धक कैसे हैं ?

समाधान—यह रांका ठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके सासादनसभ्यग्दिष्योंके तिर्यग्गतिको छोड्कर अन्य गतियोंका वन्ध ही नहीं होता।

१ अ-आप्रत्योः 'तिरिय- ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः 'बंधय- 'काप्रतो 'बंधिय- ' इति पाठः ।

चदुसंठाण-चदुसंघडण-उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगिद-दूभग-दुस्सर-अणादेज्जाणिमित्थि-वेदभंगो, सांतरबंधित्तं पिंड भेदाभावादे।। णीचागोदस्स तिरिक्खगिदिभंगो, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुढविणेरइएसु च णीचागोदस्स णिरंतरं बंधुवरुंभादे।।

किं पच्चएहि बज्झंति किं तेहि विणा, एदस्सत्थे। बुच्चदे— मिच्छादिद्दी मिच्छत्ता-संजम-कसाय-जोगसिण्णदचदुहि मूलपच्चएहि पणवण्णुत्तरपच्चएहि दस-अद्वारसएगसमय-संभविजहण्णुक्कस्सपच्चएहि य एदाओ पयडीओ बंधिद । सासणसम्माइद्वी मिच्छत्तं मोत्तूण तीहि मूलपच्चएहि पंचासुत्तरपच्चएहि एगसमयसंभविददस-सत्तारसजहण्णुक्कस्सपच्चएहि य एदाओ पयडीओ बंधिद । णवरि तिरिक्खाउअस्स वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चएहि विणा तेवण्ण ओरालियमिस्सेण च विणा सत्तेताल पच्चया मिच्छाइद्वि-सासणाणं होति ।

गइसंजुत्तपुच्छाए अत्था वुच्चेद । तं जहा — थीणगिद्धितय-अणंताणुबंधिचउक्कं च मिच्छाइट्टी चउगइसंजुत्तं, सासणा णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं बंधइ । इत्थिवेदं मिच्छा-इट्टी सासणा च णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं बंधइ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ तिरिक्ख-

चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रश्कृतविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय प्रकृतियां स्त्रीवेदके समान हैं, क्योंकि, सान्तरविध्वके प्राति इन प्रकृतियोंमें स्त्रीवेदसे कोई भेद नहीं है। नीचगात्र तिर्यगातिक समान है, क्योंकि, तजकायिक और वायुकायिक तथा सभम पृथिवीक नारकियोंमें नीचगोत्रका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

अब 'स्त्रोक्त प्रकृतियां क्या प्रत्ययों से वंधनी हैं या क्या उनके विना?' इसका अर्थ कहते हैं—मिध्यादृष्टि जीव मिध्यात्व, असंयम, कपाय और योग संज्ञावाल चार मूल प्रत्ययों से, पचवन उत्तर प्रत्ययों से, तथा एक समयमें सम्भव होनवाल दश और अठारह जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययों से इन प्रकृतियों को वांधित हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि मिध्यात्वको छोड़कर शेष तीन मूल प्रत्ययों से, पचास उत्तर प्रत्ययों से, तथा एक समयमें सम्भव दश और सत्तरह जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययों से इन प्रकृतियों को बांधित हैं। विशेष यह कि तिर्यगायुके वैकियिकमिश्र और कार्मण काययोगक विना मिध्यादृष्टिक तिरेपन, तथा वैकियिकमिश्र, कार्मण और औदारिकमिश्रक विना सासादनसम्यदृष्टिक सैंतालीस प्रत्यय होते हैं।

गतिसंयुक्त प्रक्षनका उत्तर कहते हैं। वह इस प्रकार है — स्त्यानगृद्धि आदि तीन तथा अनन्तानुवन्धिचतुष्कको मिथ्याद्दां जीव चारों गतियोंसे संयुक्त और सासादन-सम्यग्दिए नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त वांधता है। स्त्रीवदको मिथ्यादिए और सासादनसम्यग्दिए नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त बांधता है। तिर्यगायु, तिर्यगाति,

१ अप्रतो 'पच्चयामिदि सासणाणं ' इति पाठः।

गइपाओगगाणुपुन्वि-उज्जोवे मिच्छाइही सासणो च तिरिक्खगइसंजुत्तं बंधंति । चउसंठाण-चउसंघडणाणि मिच्छाइही सासणसम्माइही तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । अप्पसत्थ-विहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि मिच्छाइही देवगईए विणा तिगइसंजुत्तं, सासणो देव-णिरयगईहि विणा दुर्गदिसंजुत्तं बंधदि ।

कदि गदिया सामिणा ति वुत्ते थीणगिद्धितय-अणंताणुबंधिचउक्कादिपयडीणं बंधस्स चउग्गइमिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो सामी । बंधद्धाणं सासणचरिमसमए बंधवोच्छेदो च सुत्तिणिहिहो ति ण पुणा वुच्चेद ।

किमेदासिं पयडीणं सादिओ बंधओ ति पुच्छासंबद्धो अत्थे। बुच्चेद । तं जहा — थीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिच उक्काणं वंधा मिच्छाइहिन्हि सादिओ। अणादिओ। धुवे। अद्भवे। च । सासणिम अणाइधुवेण विणा दुवियण्या । समाणं पयडीणं वंधा मिच्छाइहि-सासणेसु सादिगे। अद्भवे। च ।

### णिदा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९ ॥

एदं पुच्छायुत्तं देसामासियं, तेणत्थ पुव्विल्लपुच्छाओ सव्वाओ पुच्छिदव्वाओ ।

निर्यगानिप्रयोग्यानुपूर्वी और उद्योतको मिथ्यादाष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट निर्यगानिसे संयुक्त बांधित हैं। चार संस्थान और चार सहनने को मिथ्यादिष्ट और सासादन-सम्यग्दिष्ट निर्यगानि व मनुष्यगानिसे संयुक्त बांधित हैं। अप्रशस्तिवहायागिनि, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगात्रको मिथ्यादिष्ट देवगिनके विना तीन गनियोंसे संयुक्त, और सासा-दनसम्यग्दिष्ट देव व नरक गनिके विना दे। गनियोंसे संयुक्त बांधिना है।

कितने गितवाले जीव स्वामी होते हैं, ऐसा कहनेपर उत्तर कहते हैं—स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुविध्वचतुष्क आदि प्रकृतियोंके वन्धके चारों गितयोंवाले मिथ्याहाप्रि और सासादनसम्यग्हिष्ट स्वामी हैं। वन्धाध्वान और सासादनके चरम समयमें होनेवाला बन्धव्युच्छेद सूत्रसे निर्दिष्ट है, अतः उस फिरसे नहीं कहते।

'क्या इन प्रकृतियोंका सादिक वन्ध है ? 'इस प्रकृते सम्बद्ध अर्थको कहते हैं। वह इस प्रकार है— स्त्यानंगृद्धित्रयं और अनन्तानुविन्धिचतुष्कका वन्ध मिध्यादृष्टि गुण-स्थानमें सादिक, अनादिक, ध्रुव और अध्रुव रूप होता है। सासादन गुणस्थानमें अनादि और ध्रुवके विना दो प्रकारका होता है। रोप प्रकृतियोंका वन्ध मिध्यादृष्टि और सासादन दोनों गुणस्थानोंमे सादिक व अध्रुव होता है।

निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन अबन्धक ? ॥ ९ ॥ यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, अतएव यहां सब पूर्वीक प्रकृत पूछना चाहिये। पुच्छिदसिस्सस्स संदेहिवणासण इमुत्तरसुत्तं भणदि -

# मिन्छाइट्टिपहुडि जाव अपुन्वकरणपविद्वसुद्धिसंजदेसु उवसमा खवा बंधा । अपुन्वकरणद्धाए संखेजजिदमं भागं गंतूण बंधो बोन्छिजजिद । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १०॥

एदं पि देसामासियसुत्तं, बंधद्धाणं बंधसामि-असामिणो च अपुच्वकरणद्धाए अपढम-अचिमसमए बंधवोच्छेदं च भणिदूण सेसत्थे सूचिय अवहाणादे। अपुच्वकरणद्धाए पढम-सत्तमभागे णिद्दा पयलाणं बंधो थक्किद ति एत्थ वत्तव्वं। कथमेदं णव्वदे ? परमगुरूवएसादे।।

किमेदेसिं कम्माणं वंधो पुच्वं पच्छा सममुद्रएण वे।च्छिज्जिदि ति पुच्छाए णिच्छओ कीरदे । एदेसिं वंधो पुच्वं विणस्सिदिं, पच्छा उदयस्स वोच्छेदो; अपुच्वकरणद्धाए पढमसत्तम-भागं वंधे थक्के संत उविर गंतूण खीणकसायस्स दुचरिमसमयिह उदयवे।च्छेदादो ।

किं सोदएण परादएण सोदय-परोदएण वज्झंति त्ति पुच्छाए वुच्चंदे— एदाओ दो वि पयडीओ सोदय-परोदएण वज्झंति, णाणांतरायपंचकस्सेव एदासिं धुवोदयत्ताभावादो । किं

शंकायुक्त शिष्यके सन्देहको दूर करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिध्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्टशुद्धिसंयतेंगें उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरणकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्धव्युच्छेद होता है। य बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ १०॥

यह भी देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि वह बन्धाध्वान, बन्धस्वामी-अस्वा मी तथा अपूर्वकरणकालके अप्रथम-अचरम समयमें होनवाल बन्धव्युच्छेदको कहकर शेष अथोंको सूचित कर अवस्थित है। अपूर्वकरणकालके प्रथम सभम भागमें निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका बन्ध एक जाता है, ऐसा यहां कहना चाहिय।

शंका-यह कसे जाना जाता है ?

समाधान--यह परम गुरुके उपदेश के जाना जाता है।

'क्या इन दोनों कमेंका बन्ध उदयसे पूर्व, पश्चात् अथवा साथमें व्युच्छिन्न होता है ? ' इस प्रश्नका निर्णय करते हैं—इनका बन्ध पूर्वमें नष्ट होता है, तत्पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके प्रथम सतम भागमें बन्धके रुक जानेपर ऊपर जाकर श्लीणकपाय गुणस्थानके दिचरम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है।

'दोनों कर्म प्रकृतियां क्या स्वोदय, क्या परोदय या क्या स्वोदय-परोदयसे बंधती हैं?' इस प्रकृतका उत्तर कहते हैं- ये दोनों ही प्रकृतियां स्वोदय-परोदयसे वंधती हैं, क्योंकि, पांच ज्ञानावरण और पांच अन्तरायके समान इन दोनों प्रकृतियोंके ध्रुवोदयका अभाव है।

१ प्रतिपु 'पुन्त्रं व णस्सदि ' इति पाठः ।

सांतरं णिरंतरं सांतर-णिरंतरं बज्झंति ? एदाओ णिरंतरं बज्झंति, सत्तेतालधुवपयडीसु पादस्दो । किं पच्चएिह बंघि ति पुच्छाए बुच्चदे— भिच्छाइट्टी चदुिह मूलपचएिह पणवणणणणा-समयुत्तरपचएिह दस-अट्टारसएगसमयजहण्णुक्कस्सपचएिह, सासणे। भिच्छतेण विणा तिहि मूलपचएिह पंचासुत्तरपचएिह दस सत्तारसएगसमयजहण्णुक्कस्सपच्छूदि, सम्माभिच्छाइट्टी तिहि मूलपचएिह तेदालुत्तरपचएिह एगसमयणव-सोलसजहण्णुक्कस्सपचएिह, असंजदसम्माइट्टी तिहि मूलपचएिह छादालुत्तरपच्चएिह एगसमयणव-सोलसजहण्णुक्कस्सपचएिह, संजदासंजदो भिस्सा-संजभण सिहदकसाय जोगदोमूलपच्चएिह सत्ततीसुत्तरपच्चएिह एगसमइयअट-चोद्दसजहण्णुक्स्सपचएिह, पमतसंजदो दोहिं मूलपचएिह चदुवीसुत्तरपचएिह एगसमयपंच-सत्तजहण्णुक्कस्सपचएिह, अप्पमत्तसंजदो अपुव्वकरणो च दोहि मूलपचएिह बावीसुत्तरपचएिह एगसमयपंच-सत्तजहण्णुक्कस्सपचएिह बंधित ।

शंका—उक्त दोनों प्रकृतियां क्या सान्तर, निरन्तर या सान्तर-निरन्तर बंधती है?

समाधान—ये दोनों प्रकृतियां निरन्तर वंधती हैं, क्योंकि, ये सैंतालीस ध्रुव प्रकृतियोंके अन्तर्गत हैं।

'ये प्रकृतियां किन किन प्रत्ययोंसं वंधती हैं?' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं — मिथ्याहाष्टि जीव चार मूल प्रत्ययोंसं, पचवन नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश और
अठारह एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे निद्रा एवं प्रचला प्रकृतियोंको बांधते
हैं। सासादनसम्यग्हाष्टि मिथ्यात्वके विना तीन मूल प्रत्ययोंसे, पचास उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा
दश और सत्तरह एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते
हैं। सम्यमिथ्याहिष्ट तीन मूल प्रत्ययोंसे, तेनालीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी
नौ व सोलह जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं। असंयतसम्यग्हाष्टि
तीन मूल प्रत्ययोंसे, छ्यालीस उत्तर प्रययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी नौ और सोलह
जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं। संयतासंयत मिश्र असंयम (संयमासंयम) के साथ कपाय एवं योग रूप दो मूल प्रत्ययोंसे, संतीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा
एक समय सम्बन्धी आठ व चौदह जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते
हैं। प्रमक्तसंयत दो मूल प्रत्ययोंसे, चौवीस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय सम्बन्धी पांच
और सात जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं। अप्रमक्तसंयत और
अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती जीव दो मूल प्रत्ययोंसे, बाईस उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा एक समय
सम्बन्धी पांच और सात जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे उक्त प्रकृतियोंको बांधते हैं।

१ प्रतिषु 'पमचसंजदो हि 'इति पाठः।

गइसंजुत्तबंधपुच्छाए यत्थो- मिच्छाइडी चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्माइडी देव-मणुस्सगइसंजुत्तं, उविरमा देवगइसंजुत्तं णिदा-पयलाओ दो वि बंधंति । किदगिदिया सामी, एदिस्से पुच्छाए वुच्चदे मिच्छाइडी सासणसम्माइडी सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्माइडी चउगइया, दुगिदसंजदासंजदा, उविरमा मणुस्सगईया सामी । अद्धाणं सुगमं । वोच्छिण्णपदेसो वि सुगमो । किं सादिओ ति पुच्छाए वुच्चदे मिच्छाइडिम्हि णिद्दा-पयलाणं बंधो सादिओ अणादिओ धुवे। अद्ध्वो ति चदुवियप्पो । सासणादिगुणद्दाणेसु तिवियप्पो, धुवत्ताभावादे। । सेसं सुगमं ।

## सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ ११ ॥

षंधो बंधयो ति घेत्तव्वो । एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, सामिपुच्छं णिहिसिदूण सेस-पुच्छाविसयणिहेसाकरणादो । तेणेत्थ सव्वपुच्छाञा णिहिसिदव्वाञो । पुच्छिदसिस्ससंसयफुसणइ-मुत्तरसुत्तं भणदि—

गतिसंयुक्त बन्धसम्बन्धी प्रश्नका अर्थ कहते हैं— मिथ्यादाष्टि जीव चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दाष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादाष्टि और असंयत-सम्यग्दाष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगितसे संयुक्त निद्रा व प्रचला दोनों प्रकृतियोंको बांधते हैं।

'कितने गितयोंवाले जीव उक्त दोनों प्रकृतियोंके स्वामी हैं?' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं— मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि चारों गितयोंवाले; दो गितयोंवाले संयत्।संयत, तथा उपरिम जीव मनुष्यगितवाले स्वामी होते हैं। बन्धाध्वान सुगम है। चरम समयादिक्षप बन्ध- ब्युच्छिन्नप्रदेश भी सुगम है।' उक्त प्रकृतियोंका बन्ध क्या सादि है?' इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं—मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंका बन्ध सादिक, अनादिक, ध्रुव और अध्रव इस प्रकार चारों तरहका होता है। सासादनादि गुणस्थानोंमें ध्रुव बन्धके न होनेसे शेष तीन प्रकारका बन्ध होता है। शेष सूत्रार्थ सुगम है।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११ ॥

'बन्ध' शब्दसे बन्धकरूप अर्थ ग्रहण करना चाहिये। यह पृच्छासूत्र देशामशिक है, क्योंकि, वह स्वामिविषयक पृच्छाका निर्देश करके शेप पृच्छाविषयक निर्देश नहीं करता। इसालिये यहां सब पृच्छाओंका निर्देश करना चाहिये। शंकायुक्त शिष्यके संशयको हूर करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिन्छाइडिप्पहुडि जाव सजोगिकेविल ति बंधा। सजोगि-केविलअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोन्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ १२॥

एदं पि सुत्तं देसामासियं, सामित्तमद्धाणं बंधविणासद्वाणं च भणिद्णण्णेसिमत्थाणमणिद्देसादो । तेणिदरेसिं परूवणा कीरदे । तं जहा— एदस्स बंधो पुव्वमुद्दओ पच्छा
वोच्छिज्जदि, सजोगिचरिमसमये बंधे वोच्छिण्णे संते पच्छा अजोगिचरमसमए उदयवोच्छेदादो ।
सादावेदणीयं मिच्छाइद्विप्पहुडि जाव सजोगिकेवित ति सोद०्ण परोद०्ण वि बज्झदि,
सादासादोदयाणं परावित्तदंसणादो, स-परोदण्हि बंधविरोहाभावादो च । मिच्छाइद्विप्पहुडि
जाव पमत्तो ति सांतरो बंधो, तत्थ पडिवक्खपयडीए बंधसंभवादो । उविर णिरंतरो,
पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । जिम्ह जिम्ह गुणद्वाणे जित्तया मूलप्रचया णाणासमयउत्तरपच्चया एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया च बुत्ता ताणि गुणद्वाणाणि तेतिएहि
पच्चिएहि सादावेदणीयं बंधति ।

मिथ्यादृष्टिमं लेकर संयोगिकेवली तक सातावेदनीयके बन्धक हैं। संयोगिकेवलिकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ १२॥

यह भी सूत्र देशामर्शक है, क्योंिक, वह स्वामित्व, बन्धाध्वान और बन्धिविनाश-स्थानको कहकर अन्य अथींका निर्देश नहीं करता। इस कारण अन्य अथींकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— सातांवदनीयका बन्ध पूर्वमें और उदय पश्चात् ब्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, सयोगकेवलींके अन्तिम समयमें बन्धके ब्युच्छिन्न होनेपर पीछे अयोगकेवलींके अन्तिम समयमें उदयका ब्युच्छेद होता है। सातांवदनीय मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगिकेवली तक स्वोदयसे और परादयसे भी वंधता है, क्योंिक, यहां साता और असातांके उदयमें परिवर्तन देखा जाता है, तथा स्व-परोदयसे बन्ध होनेमें कोई विरोध भी नहीं है। मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त गुणस्थान तक सातांवदनीयका बन्ध सान्तर है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृति (असाता) का बन्ध सम्भव है। प्रमत्त गुणस्थानमें ऊपर निरन्तर बन्ध है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृति के बन्धका अभाव है। जिस जिस गुणस्थानमें जितने जितने मूल प्रत्यय, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय और एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय कहे गये हैं, वे गुणस्थान उतने प्रत्ययोंसे सातांवदनीयको बांधते हैं।

मिन्छाइही णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं । अप्पसत्थाए ति। क्वियर्गईए सह कधं सादबंधो १ ण, णिरयगइं व अचेतियअप्पसत्थत्ताभावादो । एवं सासणे। वि । सम्माभिन्छाइही असंजदसम्माइही दुगइसंजुत्तं बंधित णिरय-तिरिक्खगईए विणा । उविरमा देवगइसंजुत्तं । अपुव्वकरणस्स चिरमसत्तमभागप्पहुडि उविर अगदिसंजुत्तं बंधित । मिन्छाइहि-सासणसम्माइहि-सम्मामिन्छाइहि-असंजदसम्माइहिणो चदुगिदया, दुगिदसंजदासंजदा सामिणो, सेसा मणुस-गदीए चेव । बंधद्धाणं बंधवोच्छेदहाणं च सुगमं सुतुत्तादो । सन्वेसु गुणहाणेसु सादा-वेदणीयस्स बंधो सादि-अद्धवे।, सादासाद। णं परावत्तणसहूवेण बंधादो ।

# असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह—अजसिकत्तिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १३ ॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तणेत्थ सव्वपुच्छाओ कायव्वाओ । अधवा, आसंकिय-

मिथ्यादृष्टि जीव नरकगतिके विना तीन गितयोंसे संयुक्त सातावेदनीयको बांधते हैं।

शंका अप्रशस्त तिर्यग्गतिके साथ कैसे सातांवदनीयका वन्ध होना सःभव है?

समाधान—नहीं, क्योंकि तिर्यगाति नरकगतिक समान अत्यन्त अप्रशस्त नहीं है।

इसी प्रकार सासादनसम्यग्हृष्टि भी तीन गितयों से संयुक्त सातावेदनीयको बांधते हैं। सम्यग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्हृष्टि नरक और तिर्यग्गतिके विना दे। गितयों से संयुक्त बांधते हैं। अपूर्वकरणके अन्तिम सप्तम भागसे लेकर ऊपरके जीव अगितसंयुक्त बांधते हैं। मिध्यादृष्टि, सासा-दनसम्यग्हृष्टि, सम्यग्मध्यादृष्टि एवं असंयतसम्यग्हृष्टि चारों गितयों वाले तथा दे। गितयों-वाले संयतासंयत स्वामी हैं। शेष जीव मनुष्यगितके ही स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धन्युच्लेदस्थान सुत्रोक्त होने से सुगम हैं। सब गुणस्थानों में साता और असाताका परिवर्तित बन्ध होने से सातावेदनीयका बन्ध सादि और अध्रव है।

असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३ ॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसिलये यहां सब प्रश्लोंको करना चाहिये। अथवा

१ अ काप्रत्योः 'अप्पसत्थामावादो ', आप्रतो 'अप्पसत्थामावेण ', मप्रतो 'अप्पसत्थत्थामावादो ' इति पाठः ।

सुत्तमेदमिदि दङ्गवं । तिण्णिण्णयजणणईमुत्तरसुत्तं भणिदि ---

# मिच्छादिद्विपहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ १४॥

एदं देसामासियं सुत्तं, पुच्छिदत्थाणंमगंदसं छिविद्ण अवद्वाणादा । तेणंदेण सूइदत्थाणं अत्थपरूवणा कीरदे । असादावेदणीयस्स पुच्चं बंधो उदओ पच्छा वाच्छिण्णो, पमत्तसंजदम्मि बंधवोच्छेदे संते पच्छा अजोगिचिरमसमयम्मि उदयवोच्छेदादो । एवमरदि-सोगाणं, पमत्त-संजदम्मि बंधे णहे संते अपुच्चचिरमसमयम्मि उदयवोच्छेदादो । अथिर-असुहाणं पि एवं चेव वत्तव्वं, पमत्तम्मि बंध विणहे सजोगिचिरमसमयम्मि उदयवोच्छेदादो । अजसगित्तीए पुच्चमुदओ वोच्छिज्जिद पच्छा बंधो, असंजदसम्मादिहिम्हि उदए णहे पच्छा पमत्तसंजदिम्म बंधवोच्छेदादो ।

असादावेदणीय-अर्ग्दि-सागा सादय-पंगदएहि वज्झंति, उदयस्स धुवत्ताभावादा ।

यह आशंका मृत्र है ऐसा समझना चाहिय। उसके निश्चयात्पादनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं —

मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। य बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं।। १४॥

यह देशामर्शक सुत्र है, क्योंकि, वह पूछे हुए अथोंके एक देशको छूकर अवस्थित है। इस कारण इसके द्वारा स्चित अथोंकी प्ररूपणा की जाती है। असातांवदनीयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युव्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्तगुणस्थानमें
बन्धव्युच्छेद होजानपर पीछे अयोगकेवर्छाक अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है।
इसी प्रकार अरित और शोकका बन्ध पूर्वमें और उदय पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि,
प्रमत्तसंयतमें बन्धके नष्ट होजानपर पीछे अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद
होता है। अस्थिर और अशुभ प्रकृतियोंका भी इसी प्रकार ही बन्धादयव्युच्छेद कहना
चाहिये, क्योंकि, प्रमत्तसंयतमें बन्धके नष्ट होनपर स्यागकेवलीके अन्तिम समयमें उदयका
व्युच्छेद होता है। अयशकीर्तिका पूर्वमें उदय व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् बन्ध,
क्योंकि असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उदयके नष्ट होजानपर पीछे प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें
बन्धका व्युच्छेद होता है।

असानावेदनीय, अराति और शोक प्रकृतियां स्वोदय-परादयसे बंधती हैं, क्योंकि.

१ अ-आप्रत्योः ' णियजणणहु- ' इति पाठः ।

एवमजसिकती वि, उदयस्म अद्भवत्तणेण भेदाभावादे। । णविर संजदासंजदप्पहुिंड उविर परेदिएणेव वंधो, तत्थ जसिकतिं मानूण अवराए उदयाभावादा । अथिर-असुहाण सोदएणेव वंधो, धुवोदयत्तादो । एदासिं छण्णं पयडीणं मिच्छाइिडण्पहुिंड छसु वि गुणद्वाणेसु सांतरेर वंधो । कुदा ? एदासिं पिडवक्खपयडीणमत्थ वंधवोच्छेदाभावादा । णाणावरणादिसोलसपयडीणं जे पच्चया एक्विदा एदेसु छसु गुणद्वाणेसु तेहि चेव पच्चएिह एदाओ छप्पयडीओ बज्झंति । असाद-अरिद-सोगं मिच्छाइिडी चउगइसंजुत्तं, सासणे। णिरयगई मानूण तिगइसंजुत्तं, सम्मा-मिच्छाइिड-असंजदसम्मादििहिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं, उविरिमा देवगइसंजुत्तं वंधित । एवं अथिर-असुभ-अजसिकतीणं,भदाभावादा । चउगइमिच्छाइिड-सासणसम्मादििह-सम्मामिच्छाइिड-असंजदसम्मादििहणो सामी । दुगइसंजदासंजदा सामी । पमत्तसंजदा मणुसा चेव । वंधदाणं वंधवे।चेछदडाणं च सुगमं । एदाओ छ वि पयडीओ वंधेण सादि-अद्धवाओ ।

### मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बेइंदिय-तीइं-दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडण-णिरयगइ-

इनका उदय ध्रुव नहीं है। इसी प्रकार अयदाकीर्ति भी स्वोदय-परादयसे बंधती है, क्योंकि, उदयकी अधुवताकी अपेक्षा इसके उक्त तीनों प्रकृतियोंसे कोई भेद नहीं है। विशेष इतना है कि संयतासंयतसे लकर आगे इसका वन्ध परादयसे ही होता है, क्योंकि, वहां यशकीर्तिके छोड़कर अयशकीर्तिका उदय नहीं रहता। अस्थिर और अगुभ प्रकृतियोंका बन्ध स्वीद्यसे ही होता है,क्योंकि,व ध्रुवीद्यी प्रकृतियां हैं। इन छहों प्रकृतियोंका सिश्या-दृष्टि आदि छहाँ गुणस्थानोंमें सान्तर वन्ध होता है। इसका कारण यह है कि यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धन्युच्छेदका अभाव है। ज्ञानावरणादि सोलह प्रकृतियोंके जो प्रत्यय इन छह गुणस्थानोंमें कहे गये हैं उन्हीं प्रत्ययोंस ही य छह प्रकृतियां वंधती हैं। असाता-वेदनीय, अर्रात और रोक प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियोंस संयुक्त, सासा-दनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके। छ।इकर तीन गतियोंसे संयुक्त,सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि देव मनुष्य गतियांसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त वांधते हैं। इसी प्रकार अस्थिर, अशुभ और अयदाकीर्ति प्रकृतियोंका भी गतिसंयुक्त वन्ध जानना चाहिये, क्योंकि, उनसे इनके कोई भेद नहीं है। चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं । दो गतियोंके संयता-संयत स्वामी हैं। प्रमत्तसंयत मनुष्य ही स्वामी होते हैं। वन्धाध्वान और वन्धव्युच्छेद-स्थान सुगम हैं। ये छहीं प्रकृतियां वन्धसे सादि एवं अध्नव हैं।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर,

## पाओगगाणुपुन्वि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १५ ॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेत्थ सव्वपुच्छाओ कायव्वाओ । पुच्छिदसिस्सस्स संसयविणासणहमुत्तरसुत्तं भणदि—

### मिच्छाइद्दी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।। १६॥

एदं देसामासियसुत्तं, साभित्तद्धाणाणं दोण्णं चेव परूवणादो । तेणेदेण सूइदत्थाणं परूवणं कीरदे— मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वेशिच्छज्जंति, मिच्छाइहिचरिमसमए बंधोदयवोच्छेद-दंसणादो । एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डिरियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारण-सरीराणं मिच्छत्तभंगो, मिच्छाइहिम्हि बंधोदयवोच्छेदं पि एदासिं मिच्छत्तेण सह भदाभावादो । णवुंसयवेदस्स पुव्वं बंधवोच्छेदो पच्छा उदयस्म', मिच्छाइहिम्हि बंधे णहे संते पच्छा अणि-यहिम्हि उदयवोच्छेदादो । एवं णिरयाउ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विणामाणं वत्तव्वं, मिच्छाइहिम्हि

सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कौन चन्धक है और कौन अबन्धक है ?

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसिलये यहां पूर्वीक सब प्रश्नोंको करना चाहिये। पूछनेवाले शिष्यका संशय नष्ट करनेके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिध्यादृष्टि जीव बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेप जीव अबन्धक हैं॥ १६॥

यह देशामर्शक मृत्र है, क्योंिक, वह वन्धस्वामित्व और वन्धाध्वान इन दोनोंका ही प्ररूपण करता है। इस कारण इससे स्चित अथोंिकी प्ररूपणा करते हैं—मिध्यात्व प्रकृतिका वन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंिक, मिध्यादिष्ट गुणस्थानके अन्तिम समयमें इसके वन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता हैं। एके न्द्रिय, क्रीन्द्रिय, न्नीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, स्क्ष्म, अपर्याप्त और साधारणसरीर प्रकृतियोंका वन्धोदयव्युच्छेद मिध्यात्व प्रकृतिके ही समान है, क्योंिक, मिध्यादाष्ट गुणस्थानमें होनेवाले बन्धोदयव्युच्छेद के प्रति इनका मिध्यात्वके साथ कोई भेद नहीं है। नपुंसकवेदका पूर्वमें बन्धव्युच्छेद और पश्चात् उदयका व्युच्छेद होता है, क्योंिक, मिध्यादिष्ट गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार नारकायु और नरकगितप्रयोग्यानुपूर्वी नामकर्मका वन्धोदयव्युच्छेद कहना चाहिये, क्योंिक, मिध्यादिष्ट गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें क्योंिक, मिध्यादिष्ट गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजानेपर पीछे असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें

१ अ-आप्रत्योः ' पच्छादयस्स ' इति पाठः ।

बंधे णहे संते पच्छा असंजदसम्माइहिम्हि उदयवोच्छेदादो । एवं हुंडसंठाण-असंपत्तसेवह-सरीरसंघडणाणं पि वत्तव्वं, मिच्छाइहिम्हि बंधे फिट्टे संते पच्छा जहाकमेण सजोगिकेविल-अप्पमत्तसंजदेसु उदयवोच्छेदादो ।

मिच्छत्तस्य सोदएणेव बंधो। णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओगगाणुपुव्विणामाओ परो-दएणेव बज्झंति, सोदएण सगबंधस्य विरोहादो। णवुंसयवेद-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउिरं-दियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसरीरसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणि सोदय-परोदएहि बज्झंति, उभयथा वि विरोहाभावादो।

मिच्छतं णिरयाउअं च णिरंतरबंधिणे।, धुवबंधित्तादे। अद्घाक्खएण बंधविणासा-भावादे। । अवसेससव्वपयडीओ सांतरं बज्झंति, तासिं पडिवक्खपयडिबंधसंभवादे। ।

चदुिह मूलपञ्चएिह पंचवंचासणाणासमयउत्तरपञ्चएिह दस अद्वारसएगसमयजहण्णु-क्कस्सपञ्चएिह य मिञ्छाइद्वी एदाओ पयडीओ बंधइ । णविर वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपञ्चएिह विणा एगवंचासपञ्चएिह णिरयाउअं बंधइ ति वत्तव्वं। एवं

इनके उद्यका व्युच्छंद होता है। इसी प्रकार हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृपाटिकासंहननका भी कहना चाहिय, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होजानेपर पछि यथा-क्रमसे सयोगकेवली और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें इनके उद्यका व्युच्छेद होता है।

मिध्यात्वका स्वादयसे ही बन्ध हाता है। नारकायु, नरकगाति और नरकगित-प्रायाग्यानुपूर्वी नामकर्म परोदयसे ही बंधते हैं, क्योंकि, स्वादयसे इनके अपने बन्धका विरोध है। नपुंसकवेद, एकन्द्रिय. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणदारीर स्वोदय-परोदयसे बंधते हैं, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है।

मिथ्यात्व और नारकायु प्रकृतियां निरन्तर बंधनेवाली हैं, क्योंकि ध्रुवबन्धी होनेसे कालक्षयसे इनके बन्धविनाहाका अभाव है। शेप सब प्रकृतियां सान्तर बंधती हैं, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धकी सम्भावना है।

चार मूल प्रत्ययोंसं, पचवन नाना समय सम्वन्धी उत्तर प्रत्ययोंसे, तथा दश व अठा-रह एक समय सम्बन्धी जघन्य एवं उत्कृष्ट प्रत्ययोंसे मिथ्यादृष्टि इन प्रकृतियोंको बांधता है। विशेष इतना है कि वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोंके विना वह इक्यावन प्रत्ययोंसे नारकायुको बांधता है, ऐसा कहना चाहिये। इसी

२ प्रतियु 'ताहिं ' इति पाडः ।

[णिरयगइ-] णिरयगइपाओ।गगाणुपुव्वीणं । बेइंदिय-तेइंदिय-च उरिंदिय-सुहुम-साहारण अपज्जताणं वेउव्वियदुगेण विणा तेवण्णा पच्चया ।

मिच्छतं चउगइसंज्ञतं, णवुंसयवेदं देवगईए' विणा तिगइसंज्ञतं, णिरयाउ-णिरय-गइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्विणामाओ णिरयगइसंज्ञतं, हुंडसंठाणं देवगई मोत्तूण तिगइसंजुत्तं, असंपत्तसेवष्टसरीरसंघडण-अपज्जत्तणामाओ तिरिक्ख-मणुसगइसंज्ञत्तं, सेसाओ तिरिक्खगइ-संजुत्तं बंधंति ।

मिच्छत्त-णबुंसयवेद-दुंडसंठाण-असंपत्तंसवद्टसरीरसंवडणाणं चउगइमिच्छाइद्वी सामी। एइंदिय-आदाव-थावरणामाणं बंधस्स णिरयगइं मोत्तूण तिगइमिच्छाइद्वी सामी। सेसाणं पयडीणं तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइद्वी सामी। बंधद्वाणं बंधवोच्छेदद्वाणं च सुगमं। मिच्छत्तस्स बंधो सादि-अणादि-धुव-अद्भुवभेएण चउव्विहा। सेसाणं बंधो सादि-अद्भुवे।।

प्रकार [ नरकगाति और ] नरकगानिप्रायाग्यानुपूर्वीके भी इक्यावन प्रत्यय हैं। द्वीन्द्रिय, व्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय, मृक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त प्रकृतियोंके वैक्षियिकद्विकके विना तिरपन प्रत्यय हैं।

मिध्यात्वके। चार गितयों सं संयुक्त, नपुंसकवेदके देवगितके विना तीन गितयों से संयुक्तः नारकायु, नरकगित और नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मके। नरकगितसे संयुक्तः हुण्डसंस्थानके। देवगितको छोड़ तीन गितयों से संयुक्त, असंप्राप्तस्पादिकादारीरसंहनन और अपर्याप्त नामकर्मके। तिर्थगिति व मनुष्यगितिसे संयुक्त, तथा देश प्रकृतियोंको तिर्थगितिसे संयुक्त बांधते हैं।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पादिकासरीरसंहनन प्रकृतियोंके चारों गितयोंक मिध्यादृष्टि स्वामी हैं। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर नामकर्मके बन्धके नरकगितको छोड़ दोव तीन गितयोंके मिध्यादृष्टि स्वामी हैं। दोप प्रकृतियोंके तिर्थगिति व मनुष्यगितके मिध्यादृष्टि स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वक, बंध सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव भेदसे चार प्रकार है। दोष प्रकृतियोंका बन्ध सादि और अध्रुव होता है।

१ अप्रतो ' णवुंसयवेदं व देवगईए ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'बंधवोच्छिण्णाणं ' इति पाठः ।

अपन्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभ-मणुसगइ-ओरा-लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहवइरणारायणसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्तिणामाणं की बंधी की अबंधी ? ॥ १७॥ सुगमं।

मिच्छाइद्विपहुडि जाव असंजदसम्माइद्वी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ १८॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्तद्धाणाणं चेव परूवणादो । तेणंदेण सूइदत्थपरूवणा किरिदे । तं जहा— अपच्चक्खाणावरणचउक्कस्स मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विणामाए बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, एक्किम्ह असंजदसम्माहिम्हि दोण्णं विणासुवलंभादो । मणुसगईए पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, असंजदसम्मादिहिम्हि बंधे णहे पच्छा अजोगिचरिमसमयिम उदयवोच्छेदादो । एवमोरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसंघडणाणं । णविर सजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेदो ।

अप्रत्याख्यानावरणीय कोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदा-रिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभवज्रनाराचसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बंधक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ १८॥

यह देशामश्रेक सूत्र है, क्योंकि, यह केवल बन्धस्वामित्व और वन्धाध्वानका ही निरूपण करता है। इसी कारण इस सूत्रसे सूचित अर्थको प्ररूपणा करते हैं। यह इस प्रकार है—अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, एक असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दोनोंके विनाश पाये जाते हैं। मनुष्यगतिका पूर्वमें वन्ध और पृथ्वात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्धके नष्ट होनेपर पिछे अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है। इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वन्नर्षभवज्ञनाराचसंहननका पूर्वमें बन्ध और पृथ्वात् उदय व्युच्छिन्न होता है। विशेष इतना है कि सयोगिक अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद होता है।

१ प्रतिषु 'सामित्तद्धाणिणं 'इति पाठः। २ प्रतिषु 'विणासाणुवलंभादो ' इति पादः।

३ प्रतिषु '-सम्मादिद्वीहि ' इति पाठः ।

अपच्चक्खाणावरणचउक्कादीणं सन्वेसिं सोदय-परोदएहि बंधो, विरोहाभावादो । णविर सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडीसु मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जिरसहसंघडणाणं परा-देशे बंधो । अपच्चक्खाणावरणचउक्कबंधो णिरंतरो, ध्रुवबंधितादो । मणुसगइ-मणुसगइषा-ओग्गाणुपुव्विबंधो मिच्छाइडि-सासणसम्माइडीणं सांतर-णिरंतरो, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधं लद्धण अण्णत्थ सांतरबंधुवलंभादो । सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्माइडीसु णिरंतरो, देव-णेरइयै-अप्पददोगुणडाणेसु अण्णगइ-आणुपुव्वीणं बंधाभावादो । एवमोरालियसरीर-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जिरसहसंघडणाणं वत्तव्वं । कुदो १ ओरालियसरीरस्स सव्वदेव-णेरइएसु तेउ-वाउकाइएसु च णिरंतरं बंधुवलंभादो, अण्णत्थ सांतरबंधदंसणादो; ओरालियसरीरअंगोवंगस्स सव्वणेरइएसु सणक्कुमारादिदेवेसु च णिरंतरं बंधं लद्धण ईसाणादिहेडिमदेवाणं मिच्छाइडि-सासणेसु तिरिक्ख-मणुस्सेसु च सांतरबंधुवलंभादो, वज्जिरसहसंघडणस्स देव-णेरइयसम्मा-मिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडीसु णिरंतरं बंधं लद्धण अण्णत्थ सांतरबंधुवलंभादो ।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क आदिक सबका स्वोदय-परे।द्यस वन्ध होता है, क्योंिक, एसा होने में कोई विरोध नहीं है। विशेष यह है कि सम्यग्मिध्यादिए और असंयतसम्य-ग्दिए गुणस्थानमें मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक एवं वज्जर्यभसंहननका परोदय बन्ध होता है।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका वन्ध निरन्तर है, क्योंकि, य चारों प्रकृतियां ध्रुव-वन्धी हैं। मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका वन्ध मिध्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टिके सान्तर-निरन्तर है, क्योंकि, आनतादि देवोंमें निरन्तर वन्धको प्राप्तकर अन्यत्र सान्तर वन्ध पाया जाता है। सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर वन्ध है, क्योंकि, देवों व नारिकयोंक इन विवक्षित दो गुणस्थानोंमें अन्य गित व आनुपूर्वीके वन्धका अभाव है। इसी प्रकार औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रर्षभसंहननके भी कहना चाहिय। इसका कारण यह कि औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रर्षभसंहननके भी कहना चाहिय। इसका कारण यह कि औदारिकशरीरका सर्व देव नारिक तथा तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है, अन्यत्र यही बन्ध सान्तर देखा जाता है: औदारिकशरीरांगोपांगका सव नारिकयोंमें और सानत्कुमार एवं माहेन्द्र कल्पके देवोंमें भी निरन्तर बन्ध पाकर ईशानादिक अधस्तन देवोंके मिध्यादृष्टि व सासादन गुणस्थानोंमें तथा तियंच और मनुष्योंमें सान्तर बन्ध पाया जाता है; बर्ज्यभसंहननका देव और नारिक सम्यग्मिध्यादृष्टि व असंयतसम्यन्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध पाकर अन्यत्र सान्तर वन्ध पाया जाता है।

१ अ आप्रत्योः 'देव-णेग्इअप्पिद- 'काप्रता 'देव-णेग्इयप्पिद- 'इति पाठः ।

अपक्वक्खाणावरण चउक्कं चउगुण हाणजीवा णाणावरणपच्चएहि चेव बंधित । एवं मणुसगई-मणुसगईपाओग्गाणुपुष्वीणं पि चदुसु गुण हाणेसु पच्चया परूवेदव्वा । णविर सम्माभिच्छाई हिस्स बादालपच्चया वत्तव्वा, ओरालियकायजागपच्चयाभावादो । असंजद्दसम्माइ हिस्स चोदालपच्चया, ओरालियकायजोग-ओरालियमिस्सकायजोगपच्चयाणमभावादो । एवमोरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडणाणं पि पच्चयपरूवणा मसुसगई एवं कायव्वा।

अपन्चक्खाणचउक्कं मिन्छाइट्टी चउगइसंजुत्तं, सासणे। णिरयगईए विणा तिगइ-संजुत्तं, सेसा दो वि देव-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीओ सव्व-गुणद्वाणजीवा मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंगाइं मिन्छाइट्टि सासण-सम्मादिद्विणो तिरिक्ख-मणुसगइसंसुत्तं, सम्मामिन्छाइट्टि असंजदसम्मादिद्विणे। मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । एवं वज्जरिसहवइरणारायणसंघडणस्स वि वत्तव्वं, भदाभावादे। ।

अपन्चक्खाणचउक्कबंधस्स चउगइमिन्छाइडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छाइडि-असं-जदसम्मादिडी सामी । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्व-ओरालियसरीर-ओरालियअंगोवंग-

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कको चार गुणस्थानोंकं जीव ज्ञानावरणप्रत्ययोंसं ही बांधते हैं। इसी प्रकार मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके भी प्रत्ययोंकी चारों गुणस्थानोंमें प्ररूपणा करना चाहिये। विदेशिता यह है कि सम्यग्मिध्यादृष्टिके ब्यालीस प्रत्यय कहना चाहिये, क्योंकि, उसके औदारिककाययोग प्रत्ययका अभाव है। असंयतसम्यग्दृष्टिके चवालीस प्रत्यय कहना चाहिये, क्योंकि, उसके औदारिककाययोग और औदारिककाययोग प्रत्ययोंका अभाव है। इसी प्रकार औदारिकदारीर, औदारिकदारीरागोपांग और वज्रपंभसंहननके भी प्रत्ययोंकी प्ररूपणा मनुष्यगति नामकर्मके समान करना चाहिये।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कको मिथ्यादृष्टि चार गितयोंसं संयुक्त,सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगितके विना तिन गितयोंसे संयुक्त, और शेष दोनों गुणस्थानवर्ती जीव देव व मनुष्य गितसे संयुक्त वांधते हैं। मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीको सर्व गुणस्थानोंके जीव मनुष्यगितसे संयुक्त वांधते हैं। औदारिकशरीर और औदारिकशंगोपांगको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यगाति एवं मनुष्यगित संयुक्त बांधते हैं; सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। इसी प्रकार वज्रर्थभवज्ञनाराच-संहननका भी गितसंयोग कहना चाहिये, क्योंकि, उक्त प्रकृतियोंसे इसके कोई भेद नहीं है।

अप्रत्याख्यानवरणचतुष्कके बन्धके चारों गितयोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्याग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिकशंगोपांग और वक्चर्षभवक्रनाराचसंहनन प्रकृतियोंके चारों

१ प्रतिषु 'वं ' इति पाठः ।

वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणाणं चउगइमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिट्टी सामी। दुगइसम्मा-मिच्छाइट्टि-असंजदसम्मादिट्टी सामी। बंधद्धाणं बंधणद्वपदेसो वि सुगमो।

अपन्चक्खाणचउक्कबंधो मिन्छाइहिम्हि चउव्विहो, ध्रुवबंधित्तादो । सेसेसु गुणहाणेसु तिविहो, ध्रुवत्ताभावादो । मणुसगइ-ओरािठयसरीर ओरािठयसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहवइरणारा-यणसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुिव्वणामाणं बंधो सञ्चगुणहाणेसु सािद-अद्भुवो, पिडवक्ख-पयिडिबंधसंभवादो । ओरािठयसरीरस्स णिन्चिणगोदेसु सव्वकालं वेउव्विय-आहारसरीरबंध-विरिहदेसु ध्रुवबंधो । अणािदयबंधो च किण्ण लन्भदे १ ण, पिडवक्खपयिडिबंधसित्तसन्भावं पिडच्च अणािद-ध्रुवभावापरूवणादो , चउगइणिगोदे मोत्तूण णिन्चिणगोदेहि एत्थ अहियारा-भावादो वा । बंधवित्तं पडुच्च पुण बंधस्स अणािदयध्रुवत्तं ण विरुज्झदे ।

गतियोंके मिथ्य। दृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। दो गितयोंके सम्यागमध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धनप्रप्रदेश अर्थात् जिस स्थान तक बन्ध होता है तथा जहां बन्धको व्युच्छित्ति होती है वह जानना भी सुगम है।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका है, क्योंिक, ये चारों प्रकृतियां ध्रुववन्धी हैं। दोप गुणस्थानोंमें इनका बन्ध तीन प्रकारका है, क्योंिक, वहां ध्रुव बन्ध नहीं होता। मनुष्यगति, औदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग, वज्रप्भ- वज्रनाराच संहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मका बन्ध सब गुणस्थानोंमें सादि व अध्रुव है, क्योंिक, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। सर्वकाल विकियिक और आहारक दारीरोंके वन्धसे रहित नित्यनिगोदी जीवोंमें औदारिकदारीरका ध्रुव बन्ध होता है।

शंका—नित्यनिगोदी जीवोंमें श्रादारिकदारीरका अनादि बन्ध भी क्यों नहीं पाया जाता ?

समाधान—नहीं पाया जाता, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी बन्धशाक्ति सद्-भावकी अपेक्षा करके अनादि रूपसे ध्रुव बन्धका प्ररूपण नहीं किया गया। अथवा चतुर्गतिनिगोदोंको अर्थात् चारों गतियोंमें होकर पुनः निगोदमें आये हुए जीवोंको छोड़कर नित्यानिगोदोंका यहां अधिकार नहीं है। परन्तु वन्धकी अभिव्यक्तिकी अपेक्षा करके बन्धके अनादि और ध्रुव होनेमें कोई विरोध नहीं है।

१ प्रतिषु '-भावपरूवणादो ' इति पाठः ।

### पच्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १९ ॥

सुगममेदं सुत्तं।

### मिच्छाइद्विपहुडि जाव संजदासंजदा बंधा ॥ २०॥

एदं देसामासियसुत्तं, सामित्तद्धाणाणमेव परूवणादे। तेणेत्थ अवुत्तत्थाणं परूवणा कीरदे । तं जहा- एदासिं पयडीणं वंधोदया समं वाच्छिण्णा, संजदासंजदम्मि बंधस्सेव उदयवोच्छेददंसणादो । एदासिं चउण्णं पि बंधो सोदय-परोदएहि, कोधादीणं बंधकाले तस्सेव उदए वि होदव्वमिदि णियमाभावादा । एदासि चदुण्णं पि णिरंतरो बंधा, सत्तेत्तालीसधुव-बंधपयडीसु पादादो । मिच्छादिष्टिआदिपंचगुणद्वाणेसु ज पच्चया परूविदा मूलुत्तरभेएण तिह पच्चएहि एदाओ बज्झंति ति तेसु तेसु गुणद्वाणेसु त ते चेव पच्चया वत्तव्वा, बंधस्स पच्चयसमूहकज्जत्तादो । अधवा, एदासिं पयडीणं बंधस्स पच्चक्खाणपयडीएं उद्यसामण्णं

प्रत्याख्यानावरणीय कोध, मान, माया और ठोभका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १९॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लकर संयतासंयत तक बन्धक हैं।। २०॥

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि, वह वन्धस्वामित्व और बन्धाध्वानका ही निरूपण करता है। इस कारण यहां अनुक्त अर्थोंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है—इन चारों प्रकृतियोंका वन्ध और उदय दोनों साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें वन्धके समान इनके उदयका भी व्युच्छेद देखा जाता है। इन चारों ही प्रकृतियोंका वन्ध स्वोदय-परोदयसे होता है, क्योंकि, क्रोधादिकोंके बन्धकालमें उसका ही उदय भी होना चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। इन चारोंका ही निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये चारों प्रकृतियां सैतालीस धुववन्धी प्रकृतियोंमें आती हैं।

मिथ्यादृष्टि आदि पांच गुणस्थानोंमें जो मूल व उत्तर प्रत्यय कहे गये हैं उन प्रत्ययोंसे ये प्रकृतियां बंधती हैं, अत एव उन उन स्थानोंमें उन्हीं उन्हीं प्रत्ययोंको कहना चाहिय, क्योंकि, बन्ध प्रत्ययसमूहका कार्य है। अथवा, इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्यय प्रत्याख्यान प्रकृतिका उदयसामान्य है।

एदाओ पयडीओ मिच्छाइही चउगइसंजुत्तं, सासणी णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं,

होप कपायोंका उदय और योग प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, पांचवें गुणस्थानके उपर उनके रहनेपर भी इनका वन्ध नहीं होता। मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी और अप्रत्या- क्यानावरण प्रकृतियोंका उदय भी इन प्रकृतियोंके वन्धका प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, उनके उद्यके विना भी इनका वन्ध पाया जाता है। जिसके अन्वय और व्यतिरक्षे साथ जिसका अन्वय और व्यतिरेक होता है वह उसका कार्य और दृसरा कारण होता है। और यह वात प्रत्याक्यानावरणके उद्यक्ते छोड़कर अन्यत्र है नहीं, इसिल्ये प्रत्याक्यानावरणका उदय ही अपने वन्धका प्रत्यय है, यह वात सिद्ध हुई। मिथ्यादि गुणस्थानमें व्युव्छिन्न सोलह प्रकृतियोंके वन्धका प्रत्यय मिथ्यात्वका उदय ही है, क्योंकि, उसके विना उन सोलह प्रकृतियोंका वन्ध पाया नहीं जाता। सासादनगुणस्थानमें व्युव्छिन्न पश्चीस प्रकृतियोंका वन्ध पाया नहीं जाता। सासादनगुणस्थानमें व्युव्छिन्न पश्चीस प्रकृतियोंका वन्ध पाया नहीं जाता। असंयत्यस्थयहे, क्योंकि, उसके विना इन पश्चीस प्रकृतियोंके वन्धका अप्रत्याक्यानावरणका उदय ही प्रत्य है, क्योंकि, उसके विना उनका वन्ध पाया नहीं जाता। प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें व्युव्छिन्न छह प्रकृतियोंके वन्धका अप्रत्याक्यानावरणका उदय कारण है, क्योंकि, उसके विना उनका वन्ध पाया नहीं जाता। प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें व्युव्छिन्न छह प्रकृतियोंके बन्धका प्रत्य प्रमाद है, क्योंकि, उसके विना उनका वन्ध पाया नहीं जाता। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानकर कहना चाहिये।

इन प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि नगक-

१ प्रतिषु 'अण्णत्थ त्ति ' इति पाठः। २ अप्रतो ' णिरयगई ' आ-काप्रत्योः ' णिरयगई' इति पाठः।

सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्मादिडी देवगइ-मणुसगइसंजुतं, संजदासंजदा देवगइसंजुतं बंधित । एदासिं चउगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिडिणो बंधस्स सामी । संजदासंजदा दुगइया सामी । बंधद्धाणं बंधिवणइडाणं च सुगमं । एदासिं बंधो मिच्छाइदिम्हि चउन्विहो, सत्तेदालीसध्वबंधपयडीसु पादादो । उविरमेसु गुणडाणेसु तिविहो, दुविहाभावादो ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१ ॥ सुगमं।

मिन्छाइद्विपहुडि जाव अणियद्विबादरसांपराइयपइद्वउवसमा स्वा बंधा। अणियद्विबादरद्वाए सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो बोन्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २२॥

' मिच्छादिहिप्पहुडि उवसमा खवा बंधा ' एदण सुत्तावयवेण गुणद्दाणगर्यबंध-

गतिके विना तीन गितयोंसे संयुक्त, सम्यग्मिध्याद्दाप्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट देवगित एवं मनुष्यगितसे संयुक्त, तथा संयतासंयत देवगितसे संयुक्त वांधते हैं। चारों गितयोंके मिध्याद्दाप्ट, सासादनसम्यग्द्दाप्ट, सम्यग्मिध्याद्दाप्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट इन प्रकृतियोंके बन्धके स्वामी हैं। दो गितयोंके संयतासंयत स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धविनप्रस्थान स्थान सुगम हैं। मिध्यादि गुणस्थानमें इनका चारों प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, ये सतालीस ध्रववनध्यकृतियोंमें आती हैं। उपितम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, वहां दो प्रकारके बन्धका अभाव है।

पुरुषवेद और संज्वलनकोधका कौन बन्धक और कौन अवन्धक? ॥ २१॥ यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणबादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक एवं क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिवादरकालके शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्धव्युच्छेद होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं।। २२॥

' मिथ्याद्दाप्रिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपरामक और श्रपक बन्धक हैं 'इस

१ अप्रती 'देवं ' आप्रती 'देवगइ ' काप्रती 'देवगई ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु '-गइय- ' इति पाठः ।

सामित्तं बंधद्धाणं च परूविदं। 'अणियद्दिबादरद्धाए सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि' ति एदेण बंधविणइद्वाणं परूविदं। तं जहा— सेसे अंतरकरणे कदे जा सेसा अणियद्विअद्धा तिम्म सेसे संखेज्जखंडे कदे तत्थ बहुखंडाणि गंतूणगखंडावसेसे पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं बंधो बोच्छिण्णो ति उत्तं होदि। एदे तिण्णि चेव अत्था एदेण परूविदा ति देसामासिय-सुत्तमेदं। तेणेदिस्सयरत्थाणं परूवणा कीरदे—

पुरिसंवेद-कोधसंजलणाणं बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, पुरिसंवेद-कोधसंजलणाणं उदए संतक्खएणुवसंमण वा णहे बंधाणुवलंभादो । संसारावत्थाए सोदएण विणा वि बंधो उवलब्भदि ति ण सोदयाविणाभावी एदासिं बंधो ति वुत्ते होदु तथा तत्थ, इच्छिज्जमाणत्तादो । एत्थ पुण पिडवक्खपयिडवंधेण विणा बंधविणहृहाणे चव उदयविणासादो एगाम्हि काले दोण्णं विणासो ण विरुज्झदे ति । एदासिं दोण्णं पयडीणं सोदयपरोदएहि बंधो, सोदएण विणा वि बंधोवलंभादो । कोधसंजलणस्य बंधो णिरंतरो, सत्तेत्तालीसधुवबंधपयडीणं मज्झे

स्त्रावयवसे गुणस्थानगत वन्धस्वामित्व और वन्धाध्वानका निरूपण किया है। 'अनिवृत्ति वाद्रकालके रोपमें संख्यात वहुभाग जाकर वन्ध व्युष्टिन्न होता है 'इससे बन्धव्युष्टिन्न स्थानका निरूपण किया है। वह इस प्रकार है— रोप अर्थात् अन्तरकरण करनेपर जो अवरोप अनिवृत्तिकाल रहता है उस रोप कालके संख्यात खण्ड करनेपर उनमें बहुत खण्ड जाकर एक खण्ड अविराध रहनेपर पुरुपवेद और संज्वलनकोधका बन्ध व्युष्टिन्न होता है, यह उसका अभिप्राय है। य तीन ही अर्थ इस सूत्र द्वारा कहे गये हैं, अत एव यह देशामर्शक सूत्र है। इसी कारण इसके अन्य अर्थीकी प्ररूपणा की जाती है—

पुरुषवेद और संज्वलनकोध इनके बन्ध व उदय दोनों साथ ब्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, पुरुषवेद और संज्वलनकोधके उदयके सत्वक्षयमे या उपराममे नष्ट होनेपर उन दोनोंका बन्ध नहीं पाया जाता।

शंका—संसारावस्थामें स्वोदयके विना भी वन्ध पाया जाता है, अत एव इनका बन्ध स्वोदयका अविनाभावी नहीं है ?

समाधान—ऐसी शंका करनेपर उत्तर देते हैं कि संसारावस्थामें वैसा भले ही हो, क्योंकि, वहां ऐसा इप्रहै। परन्तु यहांपर प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके विना बन्ध-ब्युब्छेदस्थानमें ही उदयका ब्युब्छेद होनेसे एक कालमें दोनोंका ब्युब्छेद विरुद्ध नहीं है।

इन दोनों प्रकृतियोंका स्वादय-परादयसे बन्ध होता है, क्योंकि, स्वादयके विना भी उनका बन्ध पाया जाता है। संज्वलनकोधका बन्ध निरन्तर है, क्योंकि, वह सैतालीस

पादादो । पुरिसवेदबंधो सांतरे। । कुदो ? मिच्छाइडि-सासणेसु पडिवक्खपयडीणं बंधु-वलंभादो । णिरंतरे। वि, पम्म-सुक्कलेस्सियतिरिक्ख-मणुसिमच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु सम्मा-मिच्छाइडिआदिउवरिमगुणङाणेसु च णिरंतरबंधुवलंभादो ।

एदासिं पचयपरूवणे कीरमाण पुथ पुध ज पचया मूलुत्तरणाणेगसमयभेयभिण्णा गुणहाणाणं परूविदा ताणि गुणहाणाणि तेहि पचएहि एदाओ पयडीओ बंधित ति पुध-परूवणा णित्थ, मेदाणुवलंभादो । अधवा पुरिसवेदो गयपच्चओ, अवगदवेदेसु तब्बंधाणु-वलंभादो । कोधसंजलणो संजलणकसायस्म तिव्वाणुभागोदयपच्चओ, उवसमसिडिम्हि कोध-चिरमाणुभागोदयादो अणंतगुणहीणेण वृणाणुभागोदएण कोधसंजलणस्स बंधाणुवलंभादो । मिच्छाइही सासणो च णिरयगईए विणा पुरिसवेदं तिगइसंजुत्तं बंधइ । णिरयगईए सह पुरिसवेदो किण्ण बज्ज्ञदे ? ण, अचंताभावेण पिडिसिद्धत्तादो । सम्मामिच्छाइही असंजद-सम्मादिही च दुगइसंजुत्तं, तेसिं णिरय तिरिक्खगईणं बंधाभावादो । संजदासंजदप्पहुि उविरमा

श्रुवबन्धी प्रकृतियोंके मध्यमें आया है। पुरुषंवदका बन्ध सान्तर है। इसका कारण यह कि मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। वहीं बन्ध निरन्तर भी है, क्योंकि, पद्म एवं शुक्क लेक्यावाल निर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि आदि उपरिम गुणस्थानोंमें भी निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

इन दोनों प्रकृतियोंकं प्रत्ययोंका प्ररूपण करनेपर मूल, उत्तर तथा नाना व एक समय सम्बन्धी प्रत्ययोंके भदसे भिन्न पृथक् पृथक् जो प्रत्यय जिन गुणस्थानोंके कहे गये हैं वे गुणस्थान उन प्रत्ययोंसे इन प्रकृतियोंको बांधत हैं, अतः इनकी पृथक् प्रत्ययप्ररूपणा नहीं है, क्योंकि, उनसे यहां कोई भद नहीं पाया जाता। अथवा पुरुषवेद गतप्रत्यय है, अर्थात् उसका प्रत्यय ऊपर वता ही चुके हैं, क्योंकि, अपगतवेदियोंमें उसका बन्ध नहीं पाया जाता। संज्वलनकोधका बन्ध संज्वलनकपायक तीव अनुभागोदयनिमित्तक है, क्योंकि, उपशामश्रेणीमें कोधके अन्तिम अनुभागादयसे अथवा अनन्तगुणहानिसे हीन अनुभागोदयसे संज्वलनकोधका बन्ध नहीं पाया जाता।

मिध्यादृष्टि और सामाद्रनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना पुरुषवेदको तीन गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं।

शंका--नरकगतिके साथ पुरुषवेद क्यों नहीं बंधता?

समाधान-नहीं बांधता, क्योंकि, वह अत्यन्ताभाव रूपसे प्रतिषिद्ध है।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि दो गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके नरकगति और तिर्यगातिके बन्धका अभाव है। संयतासंयतसे लेकर उपरिम जीव

देवगइसंजुत्तं, सेसगईणं तत्थ बंधाभावादो । अपुव्वकरणसत्तमसत्तभागप्पहुिंड उविरमा अगदिमंजुत्तं बंधित, तत्थ गइकम्मस्स बंधाभावादो । एवं कोधसंजलणस्स वि वत्तव्वं । णविर मिच्छाइही चउगइसंजुत्तं वंधइ, तत्थ णिरयगईए सह बंधिवरोहाभावादो । पुरिसवेदबंधस्स चउगइमिच्छाइहि-सासणसम्भाइहि-सम्मामिच्छाइहि-असंजदमम्मादिहिणो सामी । दुगइसंजदा-संजदा सामी, देव-णिरयगईसु तदभावादो । उविरमा मणुसगईए सामी, अण्णत्थ पमत्तादीण-मभावादो । पुरिसवेदबंधो सव्वगुणहाणेसु सादिगो अद्भवो, पिडवक्खपयडीणं बंधुवलंभादो । णियमेण सम्मामिच्छाइहिप्पहुिंड उविरमेसु बंधिवणासदंसणादो । कोधसंजलणस्स मिच्छाइहिम्ह चउव्विहो वंधो, धुवबंधितादो । उविरमेसु तिविहो, धुवत्ताभावादो ।

#### माण-मायसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २३ ॥

सुगममेदं ।

देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, वहां दोय गतियोंका वन्ध नहीं होता। अपूर्वकरणके सातवें सप्तम भागसे लेकर उपरिम जीव अगितसंयुक्त पुरुपवेदको बांधते हैं, क्योंकि, वहां गतिकर्मका बन्ध नहीं होता। इसी प्रकार संज्वलनकोधके भी कहना चाहिये। विदेश इतना है कि मिथ्यादृष्टि उसे चार गतियोंसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, वहां नरकगतिके साथ उसके वन्ध होनमें कोई विरोध नहीं है।

पुरुपवेदके बन्धके चारों गितयोंवाले मिथ्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, सम्यगिमथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। दो गितयोंवाले संयतासंयत स्वामी हैं,
क्योंिक, देव व नरक गितमें संयतासंयतोंका अभाव है। उपरके जीव मनुष्यगितके ही
स्वामी हैं, क्योंिक, दूसरी गितयों में प्रमत्तसंयतादिकोंका अभाव है। पुरुपवेदका बन्ध सब
गुणस्थानों में सादिक व अध्रव है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध पाया जाता है,
नियमसे सम्यग्मिथ्यादृष्टिसे लेकर उपरिम गुणस्थानों में प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्धविनाश देखा जाता है। संज्वलनकोधका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध
होता है, क्योंिक, वह ध्रुववन्धी हे। उपरिम गुणस्थानों तीन प्रकारका वन्ध होता है,
क्योंिक, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है।

संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है? ॥ २३॥ यह सूत्र सुगम है।

# मिन्छाइहिणहुडि जाव अणियट्टिबादरसांपराइयपविद्वजनसमा खवा बंधा। आणियट्टिबादरद्धाए सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतूण बंधो वोन्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २४॥

'मिच्छाइहिष्पहुि जाव अणियहिबादरसांपराइयपिवृह उत्तमा खना बंधा ' एदेण सुत्तानयवेण बंधद्वाणं गइगएण विणा गुणहाणगयबंधसामितं च वृत्तं । 'अणियहिबादरद्वाए ससे सेसे संखेजजाभागं गंतृण बंधा वाच्छिजजीदे' एदेण सुत्तावयवेण बंधविणहुहाणं परूविदं । कोधसंजरुणे विणहे जो अवससो अणियहिअद्धाए संखेजजिदिभागा तिम्ह संखेजजे खंडे कदे तत्थ बहुभागे गंतृण एयभागावसेसे माणसंजरुणस्म बंधवोच्छेदो । पुणो तिम्ह एगखंडे संखेजजखंडे कदे तत्थ बहुखंडे गंतृण एगखंडावसेसे मायासंजरुणबंधवोच्छेदो ति । कधमेदं णव्वदे ? 'ससे ससे संखेजजे भागे गंतृणिति ' विच्छाणिदेसादो । कसायपाहुडसुत्तेणेदं सुत्तं विरुज्झदि ति बुत्ते सच्चं विरुज्झइ, किंतु एयंतग्गहो एत्थ ण कायव्वो, इदमेव तं चेव

मिथ्यादृष्टिसे लकर अनिवृत्तिकरणबाद्रसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिबादरकालके शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं।। २४॥

'मिथ्यादि एसं लेकर अनिवृत्तिकरणवादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपरामक व क्षपक तक बन्धक हैं दस सूत्रावयवसे बन्धाध्वान और गतिगत बन्धस्वामिन्वके विना गुण-स्थानगत बन्धस्वामिन्व भी कहा गया है। 'अनिवृत्तिवादरकालके रोप रोपमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध ब्युच्छित्र होता हैं इस सूत्रावयव द्वारा बन्धविनष्टस्थानकी प्रक्रपणा की गई है। संज्वलनके धिके विनष्ट होनेपर जो रोप अनिवृत्तिवादरकालका संख्यातवां भाग रहता है उसके संख्यात खण्ड करनेपर उनमें बहुभागोंकी विताकर एक भाग रोष रहनेपर संज्वलनमानका बन्धव्युच्छेद होता है। पुनः एक खण्डके संख्यात खण्ड करनेपर उनमें बहुन खण्डोंकी विताकर एक खण्ड होप रहनेपर संज्वलनमायाका बन्धव्युच्छेद होता है।

शंका-यह कैस जाना जाता है?

समाधान—' रोप रोपमें संख्यात वहुभाग जाकर दस विष्सा अर्थात् दो बार निर्देशसे उक्त प्रकार दोनों प्रकृतियोंका व्युच्छेदकाल जाना जाता है।

शंका—कपायप्राभृतके सूत्रसे तो यह सूत्र विरोधको प्राप्त होगा?

समाधान—ऐसी आशंका होनेपर कहते हैं कि सचमुचमें कपायप्राभृतके सूत्रसे यह सूत्र विरुद्ध है, परन्तु यहां एकान्तग्रह नहीं करना चाहिये, क्योंकि, 'यही सत्य है ' सच्चिमिदि सुदेकविलीहि पञ्चक्खणाणीिह वा विणा अवहारिज्जमाणे मिच्छत्तप्पसंगादो । क्षं सुत्ताणं विरोहो ? ण, सुत्तोवसंहाराणमसयलसुद्धारयाइरियपरतंताणं विरोहसंभवुद्धंसणादो । उवसंहाराणं क्षं पुण सुत्तत्तं जुज्जदे ? ण, अमियमायरजलस्म अलिजर-घड-घडी-सराबुदंचण-गयस्स वि अमियत्तुवलंभादो ।

संपित एदेण सूइदत्थाणं पर्वणा कीरदे । तं जहा— एदासिं दोण्णं पयडीणं वंधोदया अक्कमेण वोच्छिज्जंति, उदए विणेड वंधाणुवलंभादो । ण च उदयद्धाक्खएण उदयस्स विणासो एत्थ विविक्खें , संतावसम-खएहि समुप्पण्णुदयाभावेण अहियारादो । एदासिं सोदय-परोदएहि वंधो, णिरंतरवंधीणं सांतरुदयाणं सोदएणेव वंधविराहादो । णिरंतरवंधीओ, ध्ववंधीहि सह पादादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जे पच्चया मूलत्तरणांणगसमयभयभिण्णा पुच्वं पर्विदा तग्गुणविसिद्धजीवा तेहि चेव पच्चएहि एदाओ पयडीओ बंधित, पच्चयंतरा-

या 'वही सत्यं है ऐसा श्रुतकेवलियों अथवा प्रत्यक्षक्षानियोंक विना निश्चय करनेपर मिथ्यात्वका प्रसंग होगा।

शंका सुत्रोंके विरोध कैंस हो सकता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं. क्योंकि, अल्प श्रुतके धारक आचार्योंके परतंत्र सूत्र व उपसंहारोंके विरोधकी सम्भावना देखी जाती है।

शंका- उपसंहारोंके सूत्रपना कैसे उचित है?

समाधान—यह भी शंका ठीक नहीं. क्योंकि, अलिंजर (घटविशेष), घट, घटी, शराव व उदंचन आदिमें स्थित भी अमृतसागरके जलमें अमृतत्व पाया ही जाता है।

अव इस स्त्रके द्वारा स्चित अथांकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— इन दोनों प्रकृतियोंका वन्ध और उद्य दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, इनके उद्यक्त नष्ट होनेपर फिर बन्ध नहीं पाया जाता। और यहां उद्यकालके क्षयस होनेवाला उद्यका विनाश विवक्षित नहीं हैं, क्योंकि, सत्वेपशम या सत्वक्षयसे उत्पन्न उद्याभावका अधिकार है। इन दोनों प्रकृतियोंका स्वेद्य-परोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, निरन्तरवन्धी और सान्तर उद्यवाली प्रकृतियोंके स्वोद्यसे ही वन्ध होनका विरोध है। ये निरन्तरबन्धी प्रकृतियां हैं, क्योंकि, वे ध्रुववन्धी प्रकृतियोंके साथ आती हैं। मिथ्यादिष्टसे लेकर मूल, उत्तर व नाना एवं एक समय सम्बन्धी भेदोंसे भिन्न जो प्रत्यय पूर्वमें कह जा चुके हैं, उन गुण-स्थानोंसे विशिष्ट जीव उन्हीं प्रत्ययोंस इन प्रकृतियोंको वांधित हैं, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंका

१ अप्रतो ' मुत्तावसंघाराणा- ', आ-काप्रत्योः ' मुत्तावसंहाराणा- ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः ' सहदत्थाणं ', काप्रतो ' सहिदत्थाणं ' इति पाठः ।

भावादो । अधवा, एदासिं संजलणोदयविसेसो चेव पच्चओ, तेण विणा बंधाणुवलंभादो ।

मिच्छादिही चउगइसंजुत्तं, तस्स सव्वगइबंधेहि विरोहाभावादो। सासणो तिगइसंजुत्तं, तस्स णिरयगइबंधेण सह विरोहादो। सम्मामिच्छाइही असंजदसम्मादिही च दुगइसंजुत्तं बंधंति, तेसिं णिरय-तिरिक्खगईहि सह विरोहादो। उर्वारमा देवगइ-अगइसंजुत्तं वा बंधंति, तेसिं संसगईहि सह विरोहादो। मिच्छाइही सासणसम्मादिही सम्मामिच्छाइही असंजदसम्मादिही चउगइया, दुगइसंजदासंजदा, ससा मणुस्सगईया सामी। बंधद्धाणं बंधवेच्छिण्णद्धाणं च सुत्तुहिद्दिमिदि सुगमं। मिच्छाइहिस्स चउव्विहो बंधो, धुववंधित्तादो। सेसाणं तिविहो, धुवत्ताभावादो।

लोभसंजलणस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ २५ ॥ सुगमं।

मिच्छाइद्विपहुडि जाव अणियद्विबादरसांपराइयपविद्वउवसमा खवा बंधा। अणियद्विबादरद्धाएचिरमसमयं गंतृण बंधो वोच्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २६॥

अभाव है। अथवा, इन प्रकृतियोंका संज्वलनका उदयविशेष ही प्रत्यय है, क्योंकि, उसके विना इनका वन्ध पाया नहीं जाता।

मिथ्यादि इन्हें चार गितयोंसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, उसके सब गितयोंके बन्धके साथ कोई विरोध नहीं है। सासादनसम्यग्दि तीन गितयोंसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, उसके नरकगितवन्धके साथ विरोध है। सम्यग्मिथ्यादि और असंयतसम्यग्दि दो गितयोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके नरक व तिर्यगितिके साथ बन्ध होनेमें विरोध है। उपित्म जीव देवगितिसे संयुक्त या गितसंयोगसे रहित बांधते हैं, क्योंकि उनके दोष गितयोंके साथ बन्ध होनेमें विरोध है। मिथ्यादि , सासादनसम्यग्दि , सम्यग्मिथ्यादि और असंयतसम्यग्दि चारों गितयोंबाले, दो गितयोंबाले संयतासंयत, और दोष गुणस्थानवर्ती जीव मनुष्यगितवाले खामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छित्तस्थान चूंकि सूत्रप्रतिपादित हैं अतः सुगम हैं। मिथ्यादि के इनका चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं। दोष जीवोंके ध्रुववन्धका अभाव होनेसे तीन प्रकारका ही बन्ध होता है।

संज्वलनलोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २५ ॥ यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिबादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिबादरकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं।। २६॥ 'मिच्छाइडिप्पहुडि॰' एदेण सुत्तावयवेण बंधद्धाणं गुणडाणगयसामित्तं च परूविदं । 'अणियडिबादर॰' एदेण बंधविणडडाणपरूवणा कदा । एदेसिं तिण्णं चेवत्थाणं परूवणा कदा ति देसामासियसुत्तमेदं । तेणेदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरदे । तं जहा—

बंधो पुन्नं वेश्चिङ्जिद पन्छा उदओ, अणियद्दिचरिमसमए बंधे वोन्छिणो सुहुम-सांपराइयचरिमसमए उदयवोन्छेदुवलंभादे! । लोभसंजलणस्स सोदय-परोदएहि बंधो, धुवो-दयत्ताभावादे। । णिरंतरे। बंधो, धुवबंधित्तादे। । पन्चयपरूवणाए माणसंजलणभंगो । गइसंजुत्त-सामित्तद्वाण-बंधवोन्छिण्णद्वाणपरूवणाओ सुगमाओ । मिन्छाइद्दिस्स चउन्विहो बंधो, धुव-बंधित्तादे। । सेसाणं तिविहो बंधो, धुवत्ताभावादे। ।

### हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २७॥ सुगमं।

'मिथ्यादृष्टिसं लेकर अनिवृत्तिवाद्रसाम्परायिकप्रविष्ट उपरामक और क्षपक तक वन्धक हैं 'इस स्त्रांश द्वारा वन्धाः वान और गुणस्थानगत वन्धस्वामित्वकी प्ररूपणा की गई है। 'अनिवृत्तिवाद्रकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है 'इस स्त्रांश द्वारा वन्धव्युच्छित्तस्थानका निरूपण किया गया है। चूंकि स्त्र द्वारा इन्हीं तीन अर्थोंकी प्ररूपणा की गई है, अनएव यह देशामर्शक स्त्र है। इस कारण इसके द्वारा स्वित अर्थोंका निरूपण करते हैं। वह इस प्रकार है—

संज्वलनलोमका वन्ध पूर्वमें च्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदयः क्योंकि, अनिवृत्ति-करणके अन्तिम समयमें वन्धके च्युच्छिन्न होजानेपर मृक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम समयमें उद्यका च्युच्छेद पाया जाता है। संज्वलनलोभका स्वोदय-परोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, उसके ध्रुवोद्यत्वका अभाव है। वन्ध उसका निरन्तर है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है। प्रत्ययोंकी प्रकृपणा संज्वलनमानके समान है। गतिसंयुक्तता, स्वामित्व, अध्वान और बन्धच्युच्छित्तिस्थानकी प्रकृपणायें सुगम हैं। मिथ्यादिष्टके चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी प्रकृति है। शेष जीवोंके तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके ध्रुवबन्धका अभाव है।

हास्य, रित, भय और जुगुप्सा प्रकृतियोंका कीन बन्धक है और कीन अबन्धक है ? ॥ २७ ॥

यह सूत्र खुगम है।

## मिन्छाइद्विष्टि जाव अपुन्वकरणपविद्वउवसमा खवा बंधा। अपुन्वकरणद्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधा वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २८॥

एदेण बंधद्वाणं गुणगयवंधसामित्तं वंधविणहृहाणं च पर्वविदं । तेणदं देसामासियं दहुव्वमण्णहा सेसत्थाणमेत्थं संभवाभावादो । तेणदेण स्इदत्थपर्वणा कीरदे — हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं वंधोदया समं वोश्छिज्जंति, अपुव्वकरणचित्मसमए चदुण्णं वोच्छेदुवलंभादो । सोदय-परोदएहि वंधो, धुवोदयत्ताभावादो परोदए वि वंधविरोहाभावादो । भय-दुगुंछाणं सव्वगुणहाणेसु णिरंतरो वंधो, धुववंधित्तादो । हस्स-रदीण मिच्छाइहिष्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो वंधो, एत्थ पडिवक्खपयडिवंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, पडिवक्खपयडिवंधा-भावादो । पच्चयपर्ववणाए णाणावरणभंगा । मिच्छाइही चउगइसंजुत्तं, एदासिं वंधस्स चउगइवंधेण सह विराहाभावादो । णविर हम्स-रदीओ तिगइसंजुत्तं वंधइ, तब्बंधस्स

मिध्यादृष्टिमें लंकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक वंधक हैं। अपूर्व-करणकालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये वन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं॥ २८॥

इस मुत्रके द्वारा वन्धाध्वान, गुणस्थानगत वन्धस्वामित्व और वन्धव्युछित्तिस्थानकी प्ररूपणा की है. इसीलिय इसे देशामशंक सूत्र समझना चाहिय, अन्यथा यहां शेष अथाँकी सम्भावना नहीं है। अतएव इसके द्वारा स्चित अथाँकी प्ररूपणा करते हैं— हास्य, रित, भय और जुगुष्सा इनका वन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, अपूर्व-करणके अन्तिम समयमें उक्त चारों प्रकृतियोंक वन्ध और उदय दोनोंकी व्युच्छित्ति पायी जाती है। इनका वन्ध स्वोदय-परादयसे होता है, क्योंकि, य ध्रवादयी प्रकृतियां नहीं हैं अतः इनके परादयसे भी वन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है। भय और जुगुष्साका सब गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वे ध्रववन्धी हैं। हास्य और रितका मिथ्यादिष्टेस टेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। प्रमत्तसंयतसे ऊपर निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। प्रत्ययोंकी प्रस्पणा झानावरणके समान है।

मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्त वांधित हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टिके इनके बन्धका बारों गतियोंके बन्धके साथ कोई विरोध नहीं है। विशेष इतना है कि हास्य और रितकों तीन गतियोंसे संयुक्त वांधता है, क्योंकि, इनके वन्धका नरकगितके बन्धके साथ विरोध णिरयगइबंधेण सह विरोहादो । सासणा तिगइसंजुत्तं, तत्थ णिरयगईए बंधाभावादो । सम्मा-मिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहिणा दुगइसंजुत्तं, एदेसिं णिरय-तिरिक्खगईणं बंधाभावादो । उव-रिमा देवगइसंजुत्तं बंधंति, तसु अण्णगईणं वंधाभावादो । णविर अपुव्वकरणद्धाए चिरमे सत्तमे भागे वहमाणा अगइसंजुत्तं बंधंति ति वत्तव्वं । चउगइमिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहिणा सामी । दुगइसंजदासंजदा, देव-णरइएसु अणुव्वईणमभावादो । उविरमा मणुस्सा चेव होदूण एदासिं बंवस्स सामी, अण्णत्थ पमत्तादीणमभावादो । बंधद्धाणं बंध-विणहहाणं च सुगमं । भय-दुगुंछाणं मिच्छाइहिम्ह चउिवहो बंधो, धुवबंधित्तादो । उविरमेसु तिविहो बंधो, धुवत्ताभावादो । हस्स-रदीणं वंधो सादि-अद्धवो, पिष्ठवक्त्वपयिष्ठबंधुवलंभादो ।

#### मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २९ ॥

एदं देसामासियं पुच्छ।सुत्तं । तेण को बंधओ को अबंधओ, किमेदस्स बंधो पुव्वं वोच्छिज्जदि किसुदओ किं दो वि समं वोच्छिज्जंति, किं सोदएण परोदएण किं सोदय-

है। सासादनसम्यग्दिए तीन गितयोंसे संयुक्त वांधता है, क्योंकि, वहां नरकगितका बन्ध नहीं रहता। सम्यग्मिध्यादिए और असंयतसम्यग्दिए दो गितयोंसे संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, इनके नरकगित और तिर्यग्गितिक वन्धका अभाव है। उपित्म जीव देवगितसे संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, उनमें अन्य गितयोंका वन्ध नहीं होता। विदेश इतना है कि अपूर्व-करणकालके अन्तिम सप्तम भागमें वर्तमान जीव अगितसंयुक्त वांधते हैं ऐसा कहना चाहिय।

चारों गितयोवाले मिथ्यादिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दिष्ट स्वामी हैं। दो गितयोवाले संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव और नारिकयोंमें अणुव्वतियोंका अभाव है। उपित्म जीव मनुष्य ही है।कर इनके बन्धके स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यत्र प्रमत्तादिकोंका अभाव है।

बन्धाध्वान और वन्धव्युच्छेदस्थान सुगम हैं। भय और जुगुष्साका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं। उपरिम् गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। हास्य और रितका वन्ध सादि-अध्रुव है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध उपलब्ध है।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ २९ ॥

यह देशामर्शक पृच्छासूत्र है। इस कारण कीन वन्धक कीन अवन्धकः क्या इसका वन्ध पूर्वमं व्युच्छिन्न हे।ता है,क्या उदय,या क्या दें।तो ही साथ व्युच्छिन्न होते हैं। क्या स्वोदयसे, क्या परोदयसे या क्या स्वोदय-परोदयसे वन्ध होता है। क्या इसका परेादएण, किं सांतरं किं णिरंतरं किं सांतर-णिरंतरं, किं पच्चएहि किं तेहि विणा, किं गइसंजुत्तं किमगइसंजुत्तं बज्झइ, एदस्स बंधस्स कदिगदिया सामी असामी वा, किं बंधद्धाणं, किं चिरिमसमए बंधो वोच्छिजदि किं पढमसमए किमपढम-अचिरमसमए बंधो वोच्छिजदि, किं सादिओ किमणादिओ किं धुवो किमद्धवे। बंधो ति एदाओ पुच्छाओ एत्थ कायव्वाओ । पुणो पुच्छिदजणाणुग्गहद्वं उत्तरसुत्तं भणदि—

## मिच्छाइद्वी सासणसम्माइद्वी असंजदसम्माइद्वी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०॥

एत्थ बंधद्धाणं गुणहाणाणि अस्सिद्ण बंधसामित्तं च उत्तं, तेण इदरत्थाणं परूवणा कीरदे । तं जहां मसुस्साउअस्स पुव्वं बंधो वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, असंजदसम्मा-दिहिम्हि णहबंधस्स मणुसाउअस्स अजोगिचरिमसमए उदयवोच्छेदुवलंभादो । मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो सोदण्ण परोदण्ण वि मणुसाउअं वंधित, अविरोहादो । असंजदसम्मादिही परोदण्णेव, सोदण्ण सह तत्थ वंधिवरोहादो । णिरंतरो बंधो, वज्झमाणभवे पडिवक्खपयडीए

बन्ध सान्तर, क्या निरन्तर, या क्या सान्तर-निरन्तर है; क्या प्रत्ययों से या क्या उनके विना है। बन्ध होता है, क्या गतिसंयुक्त या क्या अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, इसके बन्धके कितनी गतियों वाले स्वामी अथवा अस्वामी हैं, बन्धाध्वान क्या है, क्या चरम समयमें वन्ध ब्युछिन्न होता है, क्या प्रथम समयमें, या क्या अप्रथम-अचरम समयमें बन्ध ब्युच्छिन्न होता है; क्या सादिक, क्या अनादिक, क्या ध्रव या क्या अध्रव वन्ध होता है; इन प्रश्लोंको यहां करना चाहिये। फिरसे पृच्छायुक्त जनोंके अनुप्रहके लिये उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं।। ३०॥

इस सूत्रमें बन्धाध्वान और गुणस्थानोंका आध्यकर वन्धस्वामित्व ही कहा गया है, इसिलिये अन्य अथौंकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— मनुष्यायुका पूर्वमें बन्ध ब्युच्छिक्ष होता है पश्चात् उदय, क्योंकि, असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें मनुष्यायुके बन्धके ब्युच्छिन्न होजानेपर अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। मिध्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट स्वोदय और परोदयसे भी मनुष्यायुको बांधते हैं, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है। असंयतसम्यग्दिष्ट परोदयसे ही मनुष्यायुको बांधते हैं, क्योंकि, स्वोदयके साथ बन्ध होनेका इस गुणस्थानमें विरोध है। इसका बन्ध निरन्तर है, क्योंकि, बध्यमान भवमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धके विना इसके बन्धकी

षंघेण विणा वंधपिरसमित्तदंसणादो । वंधिवरोहो अंतरमिदि किण्ण घेप्पदे ? ण, पिडविक्ख-पयिडवंधकदंतरेण एत्थ पञाजणादो । मिच्छादिष्टिस्स मूलुत्तरणाणगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया णाणावरणिह वृत्ता चेव होंति । णविर णाणासमयउक्कस्सपच्चया तेवण्णं होंति, वेउिव्वय-मिस्स-कम्मइयाणमभावादो । सासणस्स णाणासमयउक्कस्सपच्चया सत्तेताठीस, ओराठियमिस्स-वेउिव्वयमिस्स-कम्मइयाणमभावादो । असंजदसम्माइिहस्स मणुसाउअं वंधमाणस्स मूलपच्चया तिण्णि, मिच्छत्ताभावादो । एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया णव सोलस । णाणासमयउत्तरपच्चया बादालं, ओराठिय-ओराठियमिस्स-वेउिव्वयमिस्स-कम्मइयाणमभावादो । तिण्णि वि गुणाङाणाणि मणुस्सगइसंज्ञतं वंवंति, तन्त्रधस्स अण्णगईहि सह विरोहादो । चउगइमिच्छाइिह-सासण-सम्माइिष्ठणे साभी । दुगइअसंजदसम्मादििष्ठणे सामी, तिरिक्ख-मणुस्सगइष्टिदअसंजद-सम्मादिङीणं मणुस्साउवंधेण विरोहादो । बंधदाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो असंजदसम्मादििष्टस्स अपढम-अचिरमसमए । मणुस्साउअस्स वंधो सादि-अद्भवो, वंधस्स धुवत्ताभावादो ।

समाप्ति देखी जाती है।

शंका--वन्धका विरोध हो अन्तर है, ऐसा क्यों नहीं ग्रहण करते?

समाधान—ऐसा ग्रहण इसिलये नहीं करते कि यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्ध हारा किये गये अन्तरसे प्रयोजन है।

मिध्यादृष्टिके मूल और उत्तर नाना व एक समय सम्बन्धी जघन्य एवं उत्कृष्ट प्रत्यय ज्ञानावरणमें कहे हुए ही होते हैं। विशेष इतना है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय तिरेपन होते हैं, क्योंकि, वैकियिकिमश्र और कार्मण काययोगका यहां अभाव है। सासादनसम्यग्दृष्टिके नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय सैंतालीस होते हैं, क्योंकि, यहां औदारिकिमश्र, वैकियिकिमश्र और कार्मण काययोगोंका अभाव है। मनुष्यायुको बांधने वाले असंयतसम्यग्दृष्टिके मूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्योंकि, उसके मिध्यात्वका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय नौ और सोलह होते हैं। नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय व्यालीस होते हैं, क्योंकि, यहां औदारिक, औदारिकिमश्र, वैकियिकिमश्र और कार्मण काययोगोंका अभाव है।

तीनों ही गुणस्थान मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंिक, उसके बन्धका अन्य गितयोंके साथ विरोध है। चारों गितयोंवाले मिध्याद्दि और सासादनसम्यग्दिष्ट स्वामी हैं। दो गितयोंवाले असंयतसम्यग्दिष्ट स्वामी हैं, क्योंिक, तिर्यग्गित और मनुष्यगितमें स्थित असंयतसम्यग्दिष्टयोंके मनुष्यायुबन्धसे विरोध है। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धब्यु छोद असंयतसम्यग्दिष्टके अप्रथम-अचरम समयमें होता है। मनुष्यायुका बन्ध सादि-अध्रुव है, क्योंिक, उसके बन्धके ध्रुवताका अभाव है।

### देवाउअस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ ३१ ॥ सुगमं।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्तसंजदद्वाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ३२॥

'मिच्छाइडिप्पहुडि०' एदेण सुत्तावयवेण बंधद्धाणं गुणगयमामित्तं च परूविदं । 'अप्पमत्तमंजदद्धाए०' एदेण बंधविणइडाणं परूविदं । तिण्णं चेव परूवणादा देसामासिय-सुत्तमिणं । तेणेदेण सूइदत्थे भणिस्सामा । तं जहा— एदस्स पुन्वमुद्भा वाच्छिज्जदि पच्छा बंधो, देवाउअस्स असंजदसम्मादिडिचिरिमसमए वोच्छिण्णुदयस्स अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधवोच्छेदुवरुंभादो । परोदएणेव बंधो, सोदएणेदस्स तित्थयरस्मेव बंधविरोहादो । णिरंतरो बंधो, पडिवक्खपयडिबंधकयंतराभावादो ।

मिच्छाइडिस्स देवाउअं वंधंतस्स चत्तारि मूलपच्चया । एगसमइया जहण्णुक्कस्स-

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३१ ॥ यह सृत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, और अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। अप्रमत्तसंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं।। ३२।।

'मिथ्यादिष्ट आदि अप्रमत्तसंयत तक वन्धक हैं' इस स्त्रांश द्वारा वन्धा-ध्वान और गुणस्थानगत स्वामित्वकी प्ररूपणा की गई है। 'अप्रमत्तसंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर वन्ध व्युच्छिन्न होता हैं इससे वन्धविनष्टस्थानकी प्ररूपणा की है। इन तीन अथोंकी ही प्ररूपणा करनेसे यह स्त्र देशामर्शक है। इस कारण इससे स्वित अथोंको कहते हैं। वह इस प्रकार है— देवायुका पूर्वमें उद्य व्युच्छिन्न होता है प्रश्चात् वन्ध, क्योंकि, असंयत्तसम्यग्दिष्टके अन्तिम समयमें इसके उद्यके व्युच्छिन्न होनेपर प्रश्चात् अप्रमत्तकालके संख्यातवें भाग जाकर वन्धव्युच्छेद पाया जाता है। इसका वन्ध परोद्यसे ही होता है, क्योंकि, तीर्थकर प्रकृतिके समान स्वाद्यसे इसके बन्ध होनेका विरोध है। वन्ध इसका निरन्तर है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धसे किये गये अन्तरका यहां अभाव है।

देवायुको वांधनेवाले मिथ्यादृष्टिके मूल प्रत्यय चार होते हैं। एक समय सम्बन्धी

पच्चया दस अद्वारस । णाणासमयउक्कस्सपच्चया एक्कवंचास, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणं तत्थाभावादो । साम्सणसम्मादिहिस्स पच्चया देवाउअं बंधमाणस्स णाणावरणबंधतुल्ला । णविर णाणासमयउक्कस्सपच्चया छादालं, वेउव्विय-वेउ-व्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । असंजदसम्मादिहिपच्चयपरूषणाए णाणावरणभंगो । णविर णाणासमयउक्कस्सपच्चया बादालं, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरा-लियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । उविरमेसु गुणहाणेसु पच्चया देवाउअस्स णाणा-वरणतुला ।

सन्वे देवगइसंजुत्तं, अण्णगइबंधेण देवाउअबंधस्स विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस्सगइमिच्छाइही सासणसम्माइही असंजदसम्माइही संजदासंजदा सामी । उविरमा मणुसा चेव,
अण्णत्थ महन्वयाणमणुवलंभादो । बंधद्धाणं सुगमं । अप्पमत्तद्धाए संखेज्जिदभागे गदे
देवाउअस्स बंधवोच्छेदो । अप्पमत्तद्धाए संखेजेसु भागेसु गदेसु देवाउअस्स बंधो वोच्छिज्जिदि
ति केसु वि सुत्तपोत्थएसु उवलब्भइ । तदो एत्थ उवएसं लद्धूण वत्तव्वं । देवाउअस्स बंधो
सादिओ अद्भवो, अद्भववंधितादा ।

जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय क्रमशः दश और अठारह होते हैं। नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय इक्यावन होते हैं, क्योंकि, वहां वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। दवायुको बांधनेवाले सासादनसम्यग्दि एके प्रत्यय ज्ञानावरणके बन्धके समान हैं। विशेष इतना है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय छ्यालीस होते हैं, क्योंकि, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है। असंयतसम्यग्द्द एकी प्रत्ययप्रकृषणा ज्ञानावरणके समान है। विशेषता यह है कि नाना समय सम्बन्धी उत्कृष्ट प्रत्यय ब्यालीस हैं, क्योंकि, वैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है। उपिम गुणस्थानों में देवायुके प्रत्यय ज्ञानावरणके समान हैं।

सभी जीव देवगितसं संयुक्त वांधित हैं. क्योंिक, अन्य गतियों के बन्धके साथ देवायुके बन्धका विरोध है। तिर्यंच और मनुष्य गतिक मिथ्यादिए, सासादनसम्यग्दिष्ट असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत स्वामी हैं। उपिरम जीव मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंिक, दूसरी गतियों में महावतोंका अभाव है। वन्धाध्वान सुगम है। अप्रमक्तकालके संख्यात विभागके वीत जानेपर देवायुका वन्धव्युच्छेद होता है। अप्रमक्तकालके संख्यात बहुभागोंिक वीत जानेपर देवायुका बन्ध व्युच्छित्र होता है, ऐसा किन्हीं सूत्रपुस्तकों में पाया जाता है। इस कारण यहां उपदेश प्राप्तकर कहना चाहिये। देवायुका बन्ध सादि व अध्रव है, क्योंिक वह अध्रवबन्धी है।

देवगइ-षंचिंदियजादि-वेउिवय तेजा-कम्मइयसरीर-समचडरस-संठाण-वेउिवयसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणु— पुव्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३३ ॥

सुगमं ।

मिन्छाइद्विषहुडि जाव अपुन्वकरणपइद्वउवसमा खवा बंधा। अपुन्वकरणद्वाए संखेडजे भागे गंतूण बंधो वोन्छिडजदि! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ३४॥

जेणदेण सुत्तेण वंधद्धाणं गुणगयसामितं वंधविणहृहाणं वि य वुतं तेणेदं देसामासियं। तदो एदेण सूइदत्थपरूवणा कीरदे— देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-वउव्वियसरीर-वउव्विय-अंगोवंगणामाण पुव्वसुदओ वोच्छिज्जदि पच्छा वंधा, असंजदसम्मादिहिम्हि णहोदयाणमेदासिं चउण्णं पयडीणमपुव्वकरणद्धाए संखेज्जसु भागेसु गदेसु वंधवोच्छिद्वलंभादो । तजा-कम्मइय-

देवगित, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिक, तैजम व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, देवगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुल्खु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिविहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण, इन नामकर्म प्रकृतियोंका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ३३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण-कालके संख्यात बहुभागोंको विताकर इनका बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं।। ३४।।

चूंकि इस सूत्रके द्वारा बन्धाध्वान, गुणस्थानगत स्वामित्व और वन्धविनष्टस्थानका है। निर्देश किया गया है अतएव यह देशामशिक सूत्र है। इस कारण इसके द्वारा सूचित अथांकी प्रस्त्रणा करते हैं—देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और बैक्रियिकशरीरा गिर बैक्रियिकशरीरा गिर बैक्रियिकशरीरा गिरागापांग नामकर्मका पूर्वमें उदय व्युच्छित्र होता है पश्चात् बन्ध, क्योंकि, असंयतसम्य-ग्हाष्टि गुणस्थानमें इन चारों प्रकृतियोंके उदयके नष्ट होजानेपर पश्चात् अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभागोंको विताकर इनका बन्धव्युच्छेद पाया जाता है। तेजस व कार्मण शरीर,

सरीर-समचउरसंसठाण-वण्ण-गंध-रस-फाम-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहाय-गइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ सुस्सर-णिमिणणामाणं पुट्वं बंधो वोच्छिज्जदि पच्छा उदओ, अपुव्व-करणिम्ह णहुबंधाणं एदासिं पयडीणं सजोगिचरिमसमयिम उदयवोच्छेदुवलंभादो । पंचिदिय-जादि तस-बादर पज्जत्त-सुभगादेज्जाणं पि एवं चेव। णवरि एदासिमजोगिचरिमसमए उदओ वोच्छिण्णो ।

देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्व-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगणामाणं परोदएण सव्वगुणहाणेसु बंधो, परोदएण बज्झमाणएककारसपयडीहि सह पादादो । तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास अगुरुअलहुअ थिर-सुभ-णिमिणणामाओ सोदएणेव बज्झंति, धुवोदयत्तादो । पंचि-दियजादि-तस-बादर-पज्जत्तणं मिच्छाइहिम्हि बंधो सोदय-परादओ । उविर सोदओ चेव, तत्थ पडिवक्खुदयाभावादो । समचउरससंठाण-पसत्थाविहायगइ-सुस्सराणं सव्वगुणहाणेसु सोदय-परोदओ,पडिवक्खुदयसंभवादो । सुभगादेज्ञाणं मिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-सम्मामिच्छा-इहि-असंजदसम्मादिहीसु सोदय परोदओ । उविर सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो । उविघाद-

समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्धा, अगुरुलघु, उपघान, परघान, उच्छ्वास, प्रशस्तिविहायोगित, प्रत्येकदारीर, स्थिर, द्युभ, सुस्वर और निर्माण नामकर्मका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है पश्चात् उद्दय, क्योंकि, अपूर्वकरणमें वन्धके नष्ट होजानेपर पश्चात् सयोगकेवलीके अन्तिम समयमें इन प्रकृतियोंका उद्दयव्युच्छेद पाया जाता है। पंचेन्द्रिय-जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग और आदेय, इनका भी वन्धादयञ्चुच्छेद इसी प्रकार है। विद्येवता यह है कि इनका उद्दय अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें व्युच्छिन्न होता है।

देवगति, देवगतिप्रायागपूर्वा, वैक्षियिकदारीर और वैक्षियिकदारीरांगोपांगका वन्ध सब गुणस्थानोंमें पराव्यसे होता है, क्योंकि, य प्रकृतियां पराद्यसे वंधनेवाली ग्यारह प्रकृतियोंके साथ आती हैं। तजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर द्युम और निर्माण, य नामकर्मप्रकृतियां स्वोद्यसे हो वंधती हैं, क्योंकि, व ध्रुवादयी हैं। पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, वादर और पर्याप्त प्रकृतियोंका वन्ध मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोद्यपरोत्यसे होता है। इसके जपर स्वोद्यसे ही होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उद्यक्त अभाव है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रदास्तविह्ययोगिति और सुस्वरका सब गुणस्थानोंमें स्वोद्य-पराद्य बन्ध है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उद्यकी सम्भावना है। सुभग और आदेय प्रकृतियोंका बन्ध मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्निध्यादृष्टि एवं असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोद्य-पराद्यसे होता है। इसके जपर स्वोद्यसे हो होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उद्यका अभाव है।

१ प्रतिषु ' एदं ' इति पाठः ।

परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडीसु सोदय-परोदओ बंधो; अपज्जत्तकाले परघादुस्सासाणमुदयाभावे वि, विग्गहगदीए उवघाद-पत्तेयसरीराण' उदयाभावे वि, मिच्छाइडिम्हि पत्तेयसरीरस्स साहारणसरीरोदण संते वि बंधुवलंभादो । अव-सेसाणं सोदओ चेव, अपज्जत्त-साहारणसरीरोदयाणमभावादो । णवरि परघादुस्सासाणं पमत्ताम्म सोदय-परोदओ बंधो ।

तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध रस-फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-णिमिणाणं णिरंतरी बंधी, धुवबंधित्तादो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगावंगाणं मिच्छा-इहि-सासणसम्मादिहीसु सांतर णिरंतरी । कुदो ? असंखेज्जवासाउअतिरिक्ख मणुस्सेसु णिरंतर-वंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो चेव, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । समचउरससंठाण-पसत्थ-विहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं सांतर-णिरंतरो मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु, भोगभूमिएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उविर णिरंतरं, पडिवक्खपयिडबंधाभावादो । पंचिदियजादि-तस-बादर-

उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकदारीर प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि, सासाद्वसम्यग्दृष्टि, और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में स्वाद्य-परोद्य वन्ध है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें परघात और उच्छ्वास प्रकृतियोंके उद्यका अभाव होनेपर भी उनका वन्ध विद्रहगातिमें उपघात और प्रत्येकदारीरके उद्यका अभाव होनेपर भी उनका वन्ध, तथा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें प्रत्येकदारीरका साधारणदारीरके उद्यक होनेपर भी वन्ध पाया जाता है। दोप गुणस्थान-वर्ती जीवोंक उनका वन्ध स्वोद्य ही है, क्योंकि, वहां अपर्याप्त और साधारणदारीरके उद्यका अभाव है। विद्रोपता यह है कि परघात और उच्छ्वासका प्रमन्त गुणस्थानमें स्वोद्य-परोद्य बन्ध है।

तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुम्लघु, उपघात और निर्माण, इनका निरन्तर वन्ध है, क्योंकि, य ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं । देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकदारीर और वैक्रियिकदारीरांगापांग, इनका वन्ध मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर- निरन्तर है । इसका कारण यह है कि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच और मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है । इससे ऊपर निरन्तर ही वन्ध है, क्योंकि, एक समयसे बन्धका नाद्य नहीं होता । समचतुरस्रसंस्थान, प्रदास्तविद्यांगति, सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका वन्ध मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर- निरन्तर है, क्योंकि, भोगभूमिजोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है । ऊपर निरन्तर ही बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है । पंचेन्द्रिय-

१ प्रतिपु 'पत्तेयसरीराणि ' इति पाटः ।

पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइडिम्हि सांतर-णिरंतरे। बंधो । कुदो ? सणक्कुमारादिदेव-णेरइएसु भोगभूमिएसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणादिसु णिरंतरो, पिडवक्खपयिडिबंधाभावादो । परघादुस्सासाणं मिच्छ इिम्हि सांतर-णिरंतरो, देव-णेरइएसु भोगभूमीए च णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणादिसु णिरंतरो, अपञ्जत्तबंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तो ति सांतरे। उवरि णिरंतरो, णिप्पडिवक्खपयिडिबंधादो ।

देवगइ-देवगइपाओरगाणुपुव्वि-वेउव्वियदुगाणं मिन्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु ओराि तियमिस्स कम्म १य-वेउव्वियदुगाभावादे। एक्कवंचास-छाएदालीसपच्चया । सम्मामिच्छादिहिन्मि बादालीस रच्चया, वेउव्वियकायजागाभावादे। असंजदसम्मादिहिन्मि चोदालीसपच्चया, वेउव्वियदुगाभावादे। अवसेसाणं पयडीणं पच्चया सव्वगुणहाणेसु [णाणावरण-]
पच्चयतुल्ला, विसेसकारणाभावादे। जिद अत्थि ते। चितिय वत्तव्वा।

देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुच्वीओ सन्वगुणहाणजीवा देवगइसंजुत्तं बंधिति, अण्णगईहि सह विरोहादो । वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरआंगोवंगाणि मिच्छाइटी देव-णेरइयगइसंजुत्तं ।

जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारी एका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध है। इसका कारण यह है कि सनत्कुमारादि देवें।, नारकियों और भेगभूमिजोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। सासादन आदि उपरिम गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पर्यात और उच्छ्रवासका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरतर बन्ध है, क्योंकि, देव, नारकी और भागभूमिजोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। सासादन आदि उपरिम गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तके बन्धका अभाव है। स्थिर और शुम प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त तक सान्तर है। जगर निरन्तर है, क्योंकि, वह प्रतियक्ष प्रकृतियोंके बन्धमे रहित है।

देवगति, देवगितप्रयोग्यानुपूर्वी और वैकियिकद्विकके प्रत्यय मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे इक्यावन और छ्यालीस हैं, क्योंकि, यहां औदारिकामिश्र, कार्मण और वैकियिकद्विक प्रत्ययांका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें व्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वैकियिक काययं।गका अभाव है। असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें चवालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां वैकियिकद्विकका अभाव है। शेष प्रकृतियोंके प्रत्यय सर्व गुणस्थानोंमें [ ज्ञानावरणके ] प्रत्ययांक समान हैं। क्योंकि, विशेष कारणोंका अभाव है। और यदि हैं तो विचारकर कहना चाहिये।

देवगित और देवगितप्रायाग्यानुपूर्विका सव गुणस्थानोंक जीव देवगितिसे संयुक्त बांधत हैं, क्योंकि, अन्य गितयोंके साथ उनके बन्धका विरोध है। वैकियिकदारीर और वैकियिकदारीरांगोपांगको मिथ्यादृष्टि जीव देवगित व नरकगितसे संयुक्त बांधते हैं। उपरिम उविरमगुणहाणेसु देवगइसंजुत्तं वंधित, सेसगुणहाणाणं णिरयगइबंधेण सह विरोहादो । पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद - उस्सास-तस-बादर-पज्ञत-पत्तेयसरीर-णिमिणणामाओ मिन्छाइही चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिन्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टिणो दुगइसंजुत्तं, उविरमा देवगइसंजुत्तं बंधित । समचउरस-संठाण-पसत्थविद्दायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुरुसर-आदेज्ञणामाओ मिन्छाइहि-सासणसम्मादिष्टिणो तिगइसंजुत्तं, णिरयर्गक्ष अभावादो । सम्मामिन्छाइहि-असंजदसम्मादिष्टिणो दुगइसंजुत्तं, णिरयर्गक्ष अभावादो । सम्मामिन्छाइहि-असंजदसम्मादिष्टिणो दुगइसंजुत्तं, णिरय तिरिक्खगईणमभावादो । उविरमा देवगइसंजुत्तं, तत्थ सेसगईणं वंधाभावादो ।

देवगदि-देवगदिपाओग्गाणुपुन्ति-तेउन्वियसरीर वेउन्वियसरीरआंगोवंगणामाण बंधस्स तिरिक्ख मगुस्सगइ मिन्छ।इडि-सासणसम्माइडि-सम्मामिन्छ।इडि-असंजदसम्माइडि-संजदासंजदा सामी । उवरिमा मणुमा चेव, अण्णत्थ तेसिमभावादो । पंचिदियजादि तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवधाद-परधाद उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्ञत-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ-णिमिणणामाणं चउगइमिन्छ।इडि-सासणसम्माइडि-सम्मामिन्छ।दिडि-असंजदसम्मादिडिणा, दुगइसंजदासंजदा, मणुसगइपमत्तादओ

गुणस्थानों में देवगितसे संयुक्त वांधित हैं, क्योंकि, रोप गुणस्थानोंका नरकगितवन्धके साथ विरोध है। पंचिन्द्रयज्ञाति, तेजस वकार्मण रागर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकरारीर और निर्माण नामकर्मोंको मिथ्यादृष्टि चारों गित्योंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गित्योंसे संयुक्त, सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि दे। गित्योंसे संयुक्त, तथा उपरिम्न जीव देवगितसे संयुक्त बांधिते हैं। समचतुरुख्नसंस्थान, प्रशस्तिवहायोगित, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदेय नामकर्मोंको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गित्योंसे संयुक्त बांधित हैं, क्योंकि, इनके बन्धके साथ उनके नरकगितके बन्धका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि दे। गित्योंसे संयुक्त बांधित हैं, क्योंकि, उनके नरकगित और तिर्यगितिके बन्धका अभाव है। उपरिम्न जीव देवगितसे संयुक्त बांधित हैं, क्योंकि, उनमें रोप गित्योंसे बन्धका अभाव है।

देवगति, देवगितप्रायागुपूर्वी, वैकियिकशरीर और वैकियिकशरीरांगोपांग नामकमींके बन्धके तिर्यंच व मनुष्य गतिवाले मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यागिश्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत स्वामी हैं। उपार्रम जीव मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्यत्र प्रमत्तसंयतादिकोंका अभाव है। पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कार्मण शरीरं, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्दायोगिति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण नामकमींके वन्धके चारों गितयोंवाले मिथ्यादृष्टिः, सासादनसम्यग्दृष्टिः, सम्यागिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टिः दो गितयोंवाले संयतासंयत, तथा मनुष्यगितके

सामी । बंधद्धाणं सुगमं । अपुन्वंकरणद्धं सत्तखंडाणि काऊण छखंडाणि उविर चिडिय सत्तम-खंडावसेसे बंधो वोच्छिज्ञदि । सुत्ताभावे सत्त चेव खंडाणि कीरंति ति कधं णव्वदे ? ण, आइरियपरंपरागदुवदेसादो । तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवठहुव-उवघाद-णिमिणणामाणं मिन्छादिद्विम्हि चउव्विहो बंधो, धुवबंधित्तादो । उविरमगुणेसु तिविहो, धुवत्ताभावादो । अवसेसाओ पयडीओ सादि-अद्धुवियाओ, पडिवक्खपयडिबंधसंभवादो, पर-घादुस्सासाणमपज्जत्तसंज्ञतं बंधमाणकाठ पडिवक्खवंधपयडीए अभावे वि बंधाभावुवठंभादो ।

### आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३५॥

· सुगममेदं ।

अपमत्तसंजदा अपुन्वकरणपइट्टउवसमा खवा बंधा । अपुन्व-करणद्वाए संखेजे भागे गंतूण बंधा वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३६॥

प्रमत्तसंयतादिक स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। अपूर्वकरणकालके सात खण्ड करके छह खण्ड ऊपर चढ़कर सातवें खण्डके रोप रहनेपर उनका वन्ध व्युच्छिन्न होता है।

शंका—सूत्रके अभावमें सात ही खण्ड किये जाते हैं यह किस प्रकार ज्ञात होता है?

समाधान - नहीं, यह आन्नार्यपरम्परागत उपदेशांस ज्ञात होता है।

तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुलयु, उपघात और निर्माण नामकर्मोंका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं। उपित्म गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्ध नहीं है। दोष प्रकृतियां सादि व अध्रुव बन्धसे युक्त है, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। पर्घात और उच्छ्वासकी अपर्यात संयुक्त वांधनक कालमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक बन्धके अभावमें भी उनका बन्ध नहीं पाया जाता है।

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मीका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ ३५॥

यह सूत्र सुगम है।

अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। अपूर्वकरण-कालके संख्यात बहुभागोंको विताकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं।। ३६॥ एदं देसामासियसुत्तं, बंधद्धाणं, सामित विणद्वञ्चाणं वि यं परूवणादो । तेणेदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरदे— एदासिमुद् शे पुट्यं वे। च्छिड जिद पच्छा बंधो, पमत्तसं जदिम्म णडे। द्याणमेदासिमपुव्यकरणिम्म वंधवे। च्छेदुवरुंभादो । परोदएणव एदा शे बज्झंति, आहार-दुगोदयिवरिहद अपमत्तेसु चेव वंथोवरुंभादो । णिरंतरं बज्झंति, पिडवक्खपयडीण बंधेण विणा बंधभावादो । पच्चयपरूवणाए मूळुत्तरण। णगसमय जहण्णुक्कस्सपच्चया णाणावरणस्सेव वत्तव्या। [जिदि] चदुसं जरुण-णवणोकसाय-जोगा बाबीस चेव आहारदुगस्स पच्चया तो सव्वेसु अप्पमत्तापुव्यकरणेसु आहारदुगबंधेण होदव्यं। ण चेवं, तहाणुवरुंभादो । तदो अण्णेहि वि पच्चएहि होदव्यमिदि ? ण एस दोसो, इच्छिज जमाणतादो । के ते अण्णे पच्चया जेहि आहार-दुगस्स बंधो होदि ति बुत्ते बुच्चदे— तित्थयराइरिय-बहुसुद-पवयणाणुरागो आहारदुगः पच्च शे । अप्वस्सवरिमसत्तमभागे

यह देशामर्शक सूत्र हे, क्योंकि वह वन्धाध्वान, स्वामित्व और वन्धविनष्टस्थानका ही प्ररूपण करता है। इसी कारण इस मृत्रमे मृचित अथींकी प्ररूपण करते हैं — इन दोनों प्रकृतियोंका उद्य पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, पश्चात वन्धः क्योंकि प्रमत्तसंयतमें इनके उद्यक्त नष्ट होजानेपर अपूर्वकरणमें वन्धव्युच्छेद पाया जाता है। ये दोनों प्रकृतियां परो-द्यसे वंधती हैं, क्योंकि, आहारिष्ठकके उद्यसे रहित अप्रमत्तसंयतोंमें अर्थात् अप्रमत्त और अपूर्वकरण गुणस्थानोंमें ही इनका वन्ध पाया जाता है। उक्त दोनों प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धके विना इनके वन्धका सद्भाव पाया जाता है। प्रत्ययप्ररूपणामें मृल व उत्तर नाना एवं एक समय सम्बन्धी जघन्य उत्कृष्ट प्रत्यय क्षानावरणके समान ही कहना चाहिये।

शंका चार संज्वलन, नो नोकपाय और नौ योग, इस प्रकार यदि वाईस ही आहारकद्विकके प्रत्यय हैं तो सर्व अप्रमत्त और अपूर्वकरण संयतोंमें आहारद्विकका बन्ध होना चाहिय। परन्तु एसा है नहीं, क्योंकि, वैसा पाया नहीं जाता। अत एव अन्य भी प्रत्यय होना चाहिय?

समाधान—यह कोई दाय नहीं है, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंका मानना अभीष्ट ही है। शंका—वे अन्य प्रत्यय कौनस हैं जिनके द्वारा आहाराद्विकका बन्ध होता है ?

समाधान—इस शंकाके उत्तरमें कहते हैं— तीर्थंकर, आचार्य, वहुश्रुत अर्थात् उपाध्याय और प्रवचन, इनमें अनुराग करना आहारद्विकका कारण है। इसके अतिरिक्त प्रमादका अभाव भी आहारद्विकका कारण है, क्योंकि, प्रमाद सहिद जीवेंमें आहारद्विकका वन्ध पाया नहीं जाता।

१ आप्रतो ' त्रि य य ं इति पाठः ।

२ आ-काप्रत्योः 'बंधाभावादो ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' अपुच्वामुवरिम ' इति पाठः [।

किण्ण वंया ? ण, तत्थ तित्थयराइरिय बहुसुद-पत्रयणिवसयरागजणिदसंसकाराभावादो । देवगइसुंजुत्ते। आहारदुगवंधो, अण्णगईहि सह तब्बंधिवराहादो । मणुसा चेव सामी, अण्णत्थ तित्थयराइरिय-बहुसुदरागस्स संजमसिहयस्स अणुवलंभादो । वंधिद्धाणं वंधिवणिद्वहाणं च सुगमं, सुत्तिणिद्दिहत्तादो । सादिआ अद्भुवा च वंथो, आहारदुगपच्चयस्म सादि-सपज्जवसाणत्त-दंसणादो ।

## तित्थयरणामस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ ३७ ॥ सुगमं।

असंजदसम्माइद्विषहुडि जाव अपुव्वकरणपइट्टउवसमा खवा बंधा। अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेमा अबंधा॥ ३८॥

एदं द्यामाभिययुत्तं, मामिन-वंधद्वाण-वंधविणइडाणाणं चव पर्वणादा । तेणदेण

शंका-अपूर्वकरणके उपरिम राज्यम भागमें इनका बन्ध क्यों नहीं होता?

समाधान—नहीं होता. वयोकि वहां तीर्थकर आचार्य. वहुश्रुत और प्रवचन-विषयक रागसे उत्पन्न हुए संस्कारीका अभाव है।

अहारिद्धिकाः वन्धं द्वाशिसं संयुक्त होता है. क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्ध होनेका विरोध है। इनके बन्धके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि. अन्यत्र तीर्थकर, आचार्य और बहुश्रुत विषयक गग संयम सहित पाया नहीं जाता। वन्धाध्वान और वन्धिवनप्रस्थान सुगम हैं, क्योंकि, य स्त्रमें ही निर्दिष्ट हैं। दोनों प्रकृतियोंका सादिक और अध्रुव वन्ध होता है. क्योंकि, आहारिद्धकका प्रत्यय सादि और सपर्यवसान देखा जाता है।

तीर्थिकर नामकर्मका काँन बन्धक और काँन अवन्धक है ? ॥ ३७ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दि। लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बंधक हैं। अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभागोंको विताकर बन्ध ब्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष जीव अवन्धक हैं।। ३८॥

यह देशामर्शक सुत्र है. क्योंकि वह स्वामित्व. वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थानका छ. बं. १०. सूद्दरथवणणणं कस्सामे तिरथयरस्स पुव्वं बंधा वे ि छज्जिद पच्छा उद्यो, अपुव्वकरणछसत्तमभागचिरमसमण् णह्वंधस्स तिरथयरस्स सर्जागिपढमसमण् उद्यस्सादि काद्ण्
अजोगिचिरमसमण् उद्यवाच्छेदुवलंभादो । परादण्णेव बंधा, तिरथयरकम्मुद्यसंभवद्याणेसु
सजोगि-अजोगिजिणेसु तिरथयरवंधाणुवलंभादो । णिरंतरे। बंधा, सगबंधकारणे संते अद्धाक्खण्ण
बंधुवरमाभावादो । अयंजदसम्मादिही दुगइसंजुत्तं बंधित, तिरथयरवंधस्स णिरय-तिरिक्खगइबंधिह सह विरोहादो । उविरमा देवगइसंजुत्तं, मणुमगइहिदजीवाणं तिरथयरवंधस्स देवगई
मोत्तृण अण्णगईहि सह विरोधादो । तिगदिअसंजदसम्मादिही सामी, तिरिक्खगईण् तिरथयरस्स
बंधाभावादो । मा होदु तत्थ तिरथयरकम्मवंधस्स परिभा, जिणाणमभावादो । किंतु पुव्वं
बद्धतिरिक्खाउआणं पच्छा पिवण्णसम्मत्तादिगुणेहि तिरथयरकम्मं वंधमाणाणं पुणे। तिरिक्खेसुण्ण्णाणं तिरथयरस्स वंधस्स मामितं लब्भिद त्ति बुत्ते— ण, बद्धतिरिक्ख-मणुस्साउआणं
जीवाणं बद्धिणरय-देवाउआणं जीवाणं व तिरथयरकम्मस्स वंधाभावादो । तं पि

ही प्ररूपण करता है। इसी कारणसे इसके द्वारा सृचित अथोंका वर्णन करते हैं—
तीर्थंकर नामकर्मका पूर्वमें वन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदय, क्योंकि अपूर्वकरणके छठे
सप्तम भागके अन्तिम समयमें वन्धके नष्ट होजानेपर तीर्थंकर नामकर्मका सयोगकेवलीके
प्रथम समयमें उदयका प्रारंभ करके अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें उद्यका व्युच्छेद
पाया जाता है। इसका वन्ध परोद्यस ही होता हे, क्योंकि, जहां तीर्थंकरकर्मका उदय
सम्भव है उन सयोगकेवली और अयोगकेवली जिनोंमें तीर्थंकरका वन्ध पाया नहीं जाता।
वन्ध इसका निरन्तर है, क्योंकि, अपने कारणके होनेपर कालक्षपसे वन्धका विश्वाम
नहीं होता। असंयत्मम्यग्हिए इसे दो गतियोंसे संयुक्त वांधित हैं, क्योंकि, तीर्थंकर प्रकृतिके
बन्धका नरक व तिर्यंच गतियोंके वन्धके साथ विरोध है। उपिम जीव देवमितसे संयुक्त
वांधित हैं, क्योंकि, मनुष्यगितमें स्थित जीवोंके तीर्थंकर प्रकृतिके वन्धका देवगितको
छोड़कर अन्य गतियोंके साथ विरोध है। तीन गतियोंके असंयतसम्यग्हिए जोव इसके
बन्धके स्वामी हैं, क्योंकि, तिर्यगितिके साथ तीर्थंकरके वन्धका अभाव है।

शंका—तिर्यगातिमें तिर्थंकरकर्मके वन्धका प्रारम्भ भले हो न हो, वयोंकि, वहां जिनोंका अभाव है। किन्तु जिन्होंने पूर्वमें निर्यगायुका वांध लिया है उनके पीछे सम्य-करवादि गुणोंके प्राप्त होजानेसे तीर्थंकरकर्मको वांधकर पुनः तिर्यंचोंमें उत्पन्न होनेपर तीर्थंकरके वन्धका स्वामिपना पाया जाता है।

समाधान — इसके उत्तरमें कहते हैं कि ऐसा होना सम्भव नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने पूर्वमें तियंच व मनुष्य आयुका वन्ध करितया है उन जीवोंके नरक व देव आयुओंके बन्धसे संयुक्त जीवोंके समान तीर्थंकरकर्मके वन्धका अभाव है।

शंका-वह भी कैसे सम्भव है ?

१ प्रतिषु 'सुत्ते ' इति पाठः । २ प्रतिषु '-गईहि " इति पाठः ।

कुदो ? पारद्धतित्थयरबंधभवादो' तदियभवे तित्थयरसंतकस्मियजीवाणं मोक्खगमणणियमादों । ण च तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पण्णमणुससम्माइडीणं देवेसु अणुप्पिज्जिय देवणेरइएसुप्पण्णाणं व मणुस्सेसुप्पत्ती अत्थि जेण तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पण्णमणुससम्माइडीणं तदियभवे
णिव्दुई होज्ज । तम्हां तिगइअसंजदसम्माइडिणो चेव सामिया ति सिद्धं । सादिओ
अद्भवो च बंधो, बंधकारणाणं सादि-सांतत्तदंसणादो । तित्थयरकम्मस्म पच्चयपरूवणडमुत्तरसुत्तं भणदि—

समाधान —क्योंकि, जिस भवमें तीर्थंकर प्रकृतिका वंध प्रारम्भ किया गया है उससे तृतीय भवमें तीर्थंकर प्रकृतिके सत्वयुक्त जीवोंके माक्ष जानेका नियम है। परन्तु तिर्यंच और मनुष्योंमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यग्दिष्ट्योंकी द्वोंमें उत्पन्न न होकर देव नारिकयोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके समान मनुष्योंमें उत्पत्ति होती नहीं जिससे कि तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यग्दिष्ट्योंकी तृतीय भवमें मुक्ति हो सके। इस कारण तीन गितयोंके असंयतसम्यग्दिष्ट हो तिर्थंकरप्रकृतिक वन्धके स्वामी हैं, यह वान सिद्ध होती है।

विशेषार्थ—यहां शंकाकारका कहना है कि जिस जीवने पूर्वमें निर्यगायुको बांध लिया है वह यदि पश्चान् सम्यक्तादि गुणोंको प्राप्त कर नीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध प्रारम्भ करे और तत्पश्चान् मरणको प्राप्त होकर निर्यचोंमें उत्पन्न हो ने। वह नीर्थंकर प्रकृतिक वन्धका स्वामी क्यों नहीं हो सकता? इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि यह सम्भव नहीं है, कारण कि नीर्थंकर प्रकृतिको बांधनेक भवसे तृतिय भवमें मेश्व जानेका नियम है। परन्तु यह बात उक्त जीवमें बन नहीं सकती, क्योंकि, निर्यगायुको बांधनेवाला जीव द्वितीय भवमें निर्यंच होकर सम्यग्दिए होनेसे तृतीय भवमें देव ही होगा, मनुष्य नहीं। अत एव कोई भी तिर्यंच तीर्थंकर प्रकृतिक बन्धका स्वामी नहीं होसकता।

तिर्धंकर प्रकृतिका सादिक व अधुव वन्ध होता है, क्योंकि, उसके वन्धकारणोंके सादि-सान्तता देखी जाती है। तीर्थंकर कर्मके प्रत्ययोंके निरूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

१ अप्रतो '-तित्थयर्कम्मस्स वंधाभावादा ', आ काप्रत्याः '-तित्थयरवंधाभावादां ' इति पाठः ।

२ एतच र्तार्थकरनामकर्म मनुष्यगतांवव वर्तमानः पुरुषः स्त्री नपुंसको वा र्तार्थकरमवात् पृष्टतस्तृतीयभवे प्राप्य बद्धमारभते । प्र. सा. १०, ३१३-१९.

३ प्रतिषु 'तं जहा ' इति पाठः।

## कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधित ?

तत्थयरस्स णामकम्मावयवस्स गोदमण्णा ? ण, उच्चागोदवंधाविणाभावित्तणेण तित्थयरस्स वि गोदत्तसिद्धीदो । सेसकम्माणं पच्चए अभिणदृण तित्थयरणामकम्मस्येव किमिदि पच्चयपस्त्वणा कीरदे ? सोलसकम्माणि मिच्छत्तपच्चयाणि, मिच्छत्तोदएण विणा एदिसि बंधा-भावादो । पणुवीसकम्माणि अणंताणुवंधिपच्चयाणि, तदुदएण विणा तिसि वंधाणुवलंभादो । दस कम्माणि असंजमपच्चयाणि, अपच्चकखाणावरणोदएण विणा तिसि वंधाणावलंभादो । पच्चकखाणावरणचदुककं सगमामण्णोदयपच्चयं, तेण विणा तव्वंधाणुवलंभादो । छक्कम्माणि पमादपच्चयाणि, पमादेण विणा तिसि वंधाणुवलंभादो । दवाउक्ष प्रज्ञिमिवसिहिएच्चइयं, अप्यमत्तद्धाए संखेजदिभागे गदे अइविसीहिद्वाणमवावदूण मिव्यमिवसिहिद्वाण चेव देवाउञ्जरम

> कितने कारणोंस जीव तीर्थकर नाम-गात्रकर्मका वांधित हैं ? ॥ ३९ ॥ शंका—नामकर्मके अवयवभृत तीर्थकर कर्मकी गोत्र संझा केस सम्भव है ?

समाधान--यह शंका र्टाक नहीं. क्योंकि. उच्च गांत्रके वन्यका अविनामानी है। ने ने नीर्थकरकर्मको भी गोत्रत्व सिद्ध है।

शंका—शेष कमें के प्रत्ययोंको न कहकर केनल तथिकर नामकर्मकी है। प्रत्यय-प्रमुपणा क्यों की जाती है ?

सम्वान संग्रह कर्म मिथ्यात्वितिमत्तक है, क्योंकि, मिथ्यात्वेक उद्येक विना इनके बन्धका अभाव है। पच्चील कर्म अनन्तानुपन्तितिस्तक हैं, क्योंकि, अनन्तानुवन्धी कपायके उद्य विना उनका बन्ध नहीं पाया जाता। द्वा कर्म अन्यमिनिमित्तक हैं, क्योंकि, अप्रत्याख्यानावरणके उद्य विना उनका बन्ध नहीं है।ता। प्रत्याख्यानावरणच्चतुष्क अपने ही सामान्य उद्यनिमित्तक है, क्योंकि, उसके विना प्रत्याख्यानावरणच्चतुष्क अपने ही सामान्य उद्यनिमित्तक है, क्योंकि, उसके विना प्रत्याख्यानावरणच्चतुष्कका बन्ध पाया नहीं जाता। छह क्मे प्रमादिनिमित्तक हैं, क्योंकि, प्रमादके विना उनका बन्ध नहीं पाया जाता। द्वायु मध्यम विद्युद्धिनिमित्तक है, क्योंकि, अप्रमत्तकालका संख्यातवां भाग बीत जानेपर अतिदाय विद्युद्धिक स्थानको न पाकर मध्यम विद्युद्धिन

१ तित्थयरणामगोयकम्म तार्थकर्वनिबन्धनं नाम तार्थकर्नाम, तच गावं च कर्मविशेष एकेत्येकवदमावात् तार्थकरनामगात्रम् । अ. रा. पृ. २३१३.

२ अ-आप्रत्योः । तन्त्रंद्धाणाध्वलंभादो ), काप्रतौ । तदद्धाणाध्वलंभादो । इति पाठः ।

वंधवोच्छेददंसणादे। आहारदुगं विसिद्धरागसमिण्णदसंजमपच्चइयं, तेण विणा तब्बंधाणु-वरुंभादो। परभविणवंधसत्तावीसकम्माणि हम्स-रदि-भय-दुगुंछा-पुरिसवेद-चदुसंजरुणाणि च कसायिविससपच्च३याणि, अण्णहा एदेसि भिण्णहाणेसु वंधवोच्छेदाणुववत्तीदो। सोरुसकसायाणि सामण्णपच्च३याणि, अणुमंतकसाए वि संते तिसि वंधुवरुंभादो। साद्विदणीयं जोगपच्च३यं, सुहुंमजोगे वि तस्स वंधुवरुंभादो। तेण सव्वकम्माणं पच्चया जुत्तिबरुण णव्वंति ति ण भिणदा। एदस्य पुण तित्थयरणामकम्मस्य वंधपच्चओ ण णव्वदे — णेदं मिच्छत्तपच्च३यं, तत्थ वंधाणुवरुंभादो। णासंजमगच्च३यं, संजदेसु वि वंधदंसणादो। ण कसायसामण्णपच्च३यं, कसाए संते वि वंधवे।च्छेददंसणादो वंधपारंभाणुवरुंभादो वा। ण कसायमाददा कारणं, तिव्यकसाएसु णेरइएसु वि वंधदंसणादो। ण तिव्यकसाओ कारणं, मंदकसाएसु सव्वहदेवेसु अपुव्यकरणेसु च वंधदंसणादो। ण सम्मत्तं तव्वंधकारणं, सम्मादिष्टिस्सं वि तित्थयरस्म वंधाणुवरुंभादो। ण कवरुं दंसणविसुङ्झदा कारणं, खीणदंसणमोहाणं पि केसिं वि वंधाणु-

स्थानमें ही द्वाथुका वन्यव्युक्छंद देखा जाना है। आहारिहक विशिष्ट रागसे संयुक्त संयमके निधित्तसे वंधता है, क्योंकि, एसे संयमके विना उसका वन्ध नहीं पाया जाता। परभवतिवन्धक सत्ताईस कर्ष एवं हास्य रति, भय, जुगुप्सा, पुरुपवेद और चार संज्वलन-कपाय, य मव कर्म कपायविशेषक निमित्तसे वंधनेवाले हैं, क्योंकि, इसके विना उनके भिन्न स्थानोंमें बन्धव्युच्छेद्की उपपत्ति नहीं वनती । सालह कर्म कपायसामान्यके निमित्तरे वंघनेवाल है, क्योंकि, अणुमात्र कपायक भी होनेपर उनका वन्ध पाया जाता है। सातावेद्वीय येशिनिमित्तक है, क्योंकि, सृक्ष्म योगमें भी उसका बन्ध पाया जाता है। इस प्रकार खूंकि सब कमींके प्रत्यय युक्तिवलंस जाने जाते हैं, अतः उनका यहां कथन नहीं किया गया। किन्तु इस तीर्थकर नामकर्मका वन्धप्रत्यय नहीं जाना जाता -- कारण कि यह मिध्यत्त्रिनिभित्तक ते। है। नहीं सकता, क्योंकि, मिध्यत्वके हे नेपर उसका बन्ध नहीं पाया जाता। अप्तंयसन्तिमत्तम भी नहीं है, क्योंकि, संयतीमें भी उसका बन्ध देखा जाता है। कपायस, मान्यनिमित्तक भी वह नहीं है, क्योंकि, कपायके होनेपर भी उसका बन्ध-व्युच्छेद देखा जाता है, अथवा कपायके होनेपर भी उसके वन्धका प्रारम्भ नहीं होता। कपाय-मन्द्रतानिभित्तक भी इसका बन्ध नहीं है। सकता, क्योंकि, तीवकपायवाले नारिक्योंके भी उसका बन्ध देखा जाता है। तीब कपाय भी इसके बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, मन्दकपायवाले सर्वार्थासिङ्चिमानवासी देवां और अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती जीवोंमें भी उसका वन्ध देखा जाता है। सम्यक्त्य भी उसके वन्धका कारण नहीं है, क्योंकि, सम्य-ग्राप्टिक भी तीर्थिकर कर्मका वन्ध नहीं पाया जाता। केवल दर्शनविशुद्धता भी उसका कारण नहीं है, क्योंकि, दर्शनमे। हका क्षय करचुकनेवाले भी किन्हीं जीवोंके उसका बन्ध वरंभादो । तदो एदस्स वंधकारणं वत्तव्वमेव । अधवा, असंजद-पमत्त-सजोगिसण्णाओ व्व एदं सुत्तमंतदीवयं सव्वकम्माणं पच्चयपरूवणाए ति एदं सुत्तमागदं । कदिहि कारणेहि— किमेक्केण किं दोहि किं तिहिमेवं पुच्छ। कायव्वा । एवंविहसंसयिम द्विदाणं णिच्छय-जणणद्वसुत्तरसुत्तं भणदि—

# तत्थ इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकम्मं बंधंति ॥ ४०॥

तत्थ मणुस्सगदीए चेव तित्थयरकम्मस्स बंधपारंभा होदि, ण अण्णत्थेति जाणावण हं तत्थेति बुत्तं । अण्णगदीसु किण्ण पारंभो होदि ति बुत्तं — ण होदि, केवलणाणावलिक्खयजीव-द्वसहकारिकारणस्स तित्थयरणामकम्मबंधपारंभस्स तेण विणा समुप्पत्तिविरोहादो । अधवा, तत्थ तित्थयरणामकम्मबंधकारणाणि भणामि ति भणिदं होदि । सोलसेति कारणाणं संखा-णिदेसो कदो । पञ्जविद्यणए अवलंबिज्जमाणे तित्थयरकम्मबंधकारणाणि सोलस चेव होति । द्विष्टिपणए पुण अवलंबिज्जमाणे एक्कं पि होदि, दो वि होति । तदो एत्थ सोलस चेव

नहीं पाया जाता। अतएव इसके वन्धका कारण कहना है। चाहिय। अथवा असंयत, प्रमत्त और सयोगी संकाओं के समान यह सूत्र सब कमौंकी प्रत्ययप्ररूपणामें अन्तर्दीपक है, इसीलिये यह सूत्र आया है। कितने कारणोंसे — क्या एकस, क्या देखि, क्या तीनसे इस प्रकार यहां प्रश्न करना चाहिये। इस प्रकार संशयमें स्थित जीवोंके निश्चयोत्पादनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

वहां इन सोलह कारणेंसि जीव तीर्थकर नाम-गोत्रकर्मको बांधते हैं ॥ ४० ॥

मनुष्यगतिमें ही तीर्थंकरकर्मके बन्धका प्रायम्भ होता है, अन्यत्र नहीं, इस बातके कापनार्थ सूत्रमें 'वहां 'ऐसा कहा गया है।

शंका—मनुष्यगतिके सिवाय अन्य गतियोंमें उसके बन्धका प्रारम्भ क्यों महीं होता ?

समाधान—इस शंकाक उत्तरमं कहते हैं कि अन्य गतियों में उसके बन्धका मारम्भ नहीं होता, कारण कि तीर्थंकर नामकर्मके बन्धके प्रारम्भका सहकारी कारण केवलकानसे उपलक्षित जीव द्रव्य है, अतएव, मनुष्य गतिके विना उसके बन्ध प्रारम्भकी उत्पत्तिका बिरोध है। अथवा, उनमें तीर्थंकरनामकर्मके बन्धके क रणोंको कहते हैं, यह अभिन्नाय है। 'सोलह' इस प्रकार कारणोंकी संख्याका निर्देश किया गया है। पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर तीर्थंकर नामकर्मके बन्धके कारण सोलह ही होते हैं। किन्तु द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेपर एक भी कारण होता है, हो भी होते हैं। इसलिये यहां सोलह ही कारण होते हैं ऐसा अवधारण नहीं करना

कारणाणि ति णावहारणं कायव्वं । एदस्स णिण्णयद्वमुत्तरसुत्तं भणदि -

दंसणविसुज्झदाए विणयसंपण्णदाए सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए आवासएस अपरिहीणदाए खण-लवपिड बुज्झणदाए लिद्धसंवेगसंपण्ण-दाए जधाथामें तथा तवे, साहूणं पासुअपरिचागदाए साहूणं समाहि-संधारणाए साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुसुद-भत्तीए पवयणभत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणप्यभावणदाए अभि-क्खणं अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधंति ॥ ४१॥

एदस्स सुत्तस्स अत्था बुच्चदे । तं जहा— दंसणं सम्महंसणं, तस्स विसुज्झदा दंसण-विसुज्झदा, तीए दंसणविसुज्झदाएं जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधंति । तिमूढावोढ-अड-

### चाहिये। इसके निर्णयार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं।

दर्शनिवशुद्धता, विनयसम्पन्नता, शील-व्रतोंमें निरितचारता, छह आवश्यकोंमें अपिर -हीनता, क्षण-लवप्रतिबोधनता, लिब्ध-संवेगसम्पन्नता, यथाशक्ति तप, साधुओंको प्रासुकपिरत्यागता, साधुओंकी समाधिसंधारणा, साधुओंकी वैयाव्रत्ययोगयुक्तता, अरहंतभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावनता और अभीक्ष्ण-अभीक्ष्णज्ञानोपयोगयुक्तता, इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मको बांधते हैं ॥ ४१ ॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— 'दर्शन' का अर्थ सम्यग्दर्शन है। उसकी विशुद्धताका नाम दर्शनविशुद्धता है। उस दर्शनविशुद्धतासे जीव तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मको वांधते हैं। तीन मूढ़ताओंसे रहित और आठ मलोंसे ज्यतिरिक्त जो

१ अप्रतो 'यथापाये', आप्रतो 'यथामे', काप्रतो 'यथाथामे ' इति पाठः।

२ प्रतिपु 'साहणं ' इति पाठः ।

३ दर्शनिवशुद्धिविनयसम्पन्नता शालत्रतेष्वनित्यारोऽभीक्षणझानोपयोग-संवेगो सित्तस्याग-तपसी साधु-समाधिवैयातृःयकरणमह्दाचार्य-बहुश्रुत-प्रवचनमित्तरावश्यकापरिहाणिर्मागिप्रभावना प्रवचनवत्सलत्विमिति तीर्थ-करत्वस्य । त. स्. ६, २४. अरिहंत सिद्ध प्रवयण-ग्रह-थर-बहुस्सुए तवस्सी य । वच्छत्ल्या य एसि अभिक्ख-नाणोवओगो य ॥ दंसणविणए आवस्सापु य सीलव्वए णिरइयारो । खण-लव-तविच्चयाए वयावच्चे समाही य ॥ अपुच्चनाणगहेण सुयमत्ता प्रवयण प्रभावणया। एएहि कारणहिं तित्थयरत्तं लहह जीवो ॥ प्र, सा. १०,३१०-३१२.

मलविदित्तसम्मद्ंसणभावां दंसणविसुङ्झदा णाम । कथं ताण् एककाण् चेव तित्थयरणाम-कम्मस्स वंधो, सव्वसम्माइद्वीणं तित्थयरणामकम्मवंधपसंगादो ति ? वुच्चदे — ण तिमृद्धा-वेढितहमलविदिरेगेहि चेव दंसणविसुङ्झदा सुद्धणयाहिष्पाण्ण होति, किंतु पुव्चित्छगुणिहि सक्तवं लद्धणं हिदसम्मदंसणस्य साहणं पासुअपरिच्चागे साहणं समाहिसंधारण साहणं विज्ञा-वच्चजागे अरहंतभत्तीण् बहुसुदभत्तीण् पवयणभत्तीण् पवयणवच्छलदाण् पवयणे पहावणे अभिक्खणं णाणावजागज्ञत्त्तणे पयद्वावणं विसुङ्झदा णाम । तीण् दंसणविसुङ्झदाण् एककाण् वि तित्थयरकम्मं बंधति ।

अथवा, विणयसंपण्णदाए चेव तित्थयरण।मकम्मं वंधित । तं जहा — विणओ तिविहा णाण-दंसण-चिरत्तविणओ ति । तत्थ णाणिवणओ णाम अभिक्ष्वणभिक्षवणं णाणाव-जोगज्ञत्तदा बहुसुद्भत्ती पवयणभत्ती च । दंसणिवणओ णाम पवयणभुवङ्डसव्वभावसद्दृणं तिमृहादो ओसरणमङ्गसलच्छहणमग्हंत-सिद्धभत्ती खण-लवपिडिवुज्झणदा लिद्धसंवणसंपण्णदा

## सम्यग्दर्शन भाव होता है उसे दर्शनविशुद्धता कहते हैं।

शंका केवल उस एक दर्शनिवशुद्धतासे ही तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध केसे सम्भव है, क्योंकि, एसा माननेस सब सम्यग्दिष्ट्योंके तीर्थंकर नामकर्मक वन्धका प्रसंग आवेगा?

समाधान—इस दांकाके उत्तरमें कहते हैं कि जुह नयके अभिन्नयोन दे न मूढ़ताओं और आठ मलोंसे रहित होनेपर ही दर्शनिवजुहाता नहीं होती. किन्तु पूर्वोक्त गुणेंसे अपने निजस्बरूपकी प्राप्तकर स्थित सम्यग्दर्शनकी साधुडोंकी प्राप्तकर परित्याग, साधुओंकी समाधिसंधारणा, साधुओंकी व्यावृक्तिका संयोग, अरहेत्सकि, गहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवन्सलता, प्रवचनप्रभावना और अर्भाक्षणहाने।पये।ग युक्ततामें प्रवर्तनका नाम विज्ञद्वता है। उस एक ही दर्शनिवज्ञद्वतासं जीव तीर्थकर कर्मके। गांधते हैं।

अथवा, विनयसम्पन्नतामे ही तीर्थंकर नामकर्मकी वांधित हैं। वह इस प्रकारसे-बानविनय, दर्शनविनय और चारित्रविनयके भेद्से विनय तीन प्रकार है। उनमें वार्वार बानोपयोगसे युक्त रहनेके साथ वहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्तिका नाम हानविनय है। आगमोपदिष्ट सर्व पदार्थीके श्रद्धानक साथ तीन मूढ्ताओं से रहित होना, और भलोकी छोदना, अरहंतभक्ति, सिद्धभक्ति, क्षण लवप्रतिबुद्धना और लिध्यसंवेगसम्बद्धातको दर्शन

१ प्रतिपु 'सस्वलद्धण', मत्रतो 'सस्वलद्धण इति पाटः।

२ आ-काप्रत्योः ' जुत्तत्तणेण ' इति पाठः ।

३ अ-काप्रत्योः 'पडिबज्झणदा ', आप्रतो 'परिबज्झणदा ं इति पाठः !

च'। चिरत्तिविणओं णाम सीलव्यदेमु णिरिद चारदा आवासएसु अपिरहीणदा जहाथामे तहा तवा च। साहूणं पासुगपिर च्चाओं तेसिं समाहिसंधारणं तेसिं वेज्जाव च्चोगजुत्तदा पवयण-वळल्लदा च णाण-दंसण-चिरत्ताणं पि विणओं, तिरंयणसमूहस्स साहु-पवयण ति ववएसादो । तदो विणयसंपण्णदा एक्का वि होदूण सोलसावयवा। तेणदीए विणयसंपण्णदाए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मं मणुआ बंधित। देव-णेरइयाण कधमेसा संभविद १ ण, तत्थ वि णाण-दंसणविणयाणं संभवदंसणादो। कधं तिसमूहक चंदोहि चेव सिज्झदे १ ण एस दोसो, मिट्टया-जल-सूरणकंदेहिंतो समुप्प चमाणसूरणकंदंकुरस्स तकंद-दुिहणेहिंतो चेव समुप्प चमाणस्सुवलंभादो, देंहि तुरंगेहि किश्कि चमाणसंदणस्सं बलवंतेणेकेणेव देवेण विज्ञाहरेण मणुएण वा किश्कि जमाण-

विनय कहते हैं। शील-व्रतोंमें निरितचारता, आवश्यकोंमें अपिरहीनता अर्थात् परिपूर्णता, और शक्त्य जुसार तपका नाम चारित्रविनय है। साधुओं के लिये प्रासुक आहारादिकका दान, उनकी समाधिका धारण करना, उनकी वैयावृत्तिमें उपयोग लगाना, और प्रवचन- घत्सलता, यह ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र तीनोंकी ही विनय है, क्योंकि, रत्नत्रय समूहको साधु व प्रवचन संज्ञा प्राप्त है। इसी कारण चूंकि विनयसम्पन्नता एक भी होकर सोलह अवयवोंसे सहित है, अतः उस एक ही विनयसम्पन्नतासे मनुष्य तीर्थंकर-नामकर्मको बांधते हैं।

शंका — यह विनयसम्पन्नता देव-नारिकयों के से सम्भव है ?

समाधान—उक्त शंका ठीक नहीं, क्योंकि, देव-नारिकयोंमें भी क्रानिवनय और दर्शनिवनयकी सम्भावना देखी जाती है।

शंका—नीनों विनयोंक समूहसे सिद्ध होनेवाला कार्य दोसे ही कैसे सिद्ध हो सकता है?

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, मट्टी, जल और सूरणकंद से उत्पन्न होने-वाला सूरणकंदका अकुंर उसके कन्द और दुर्दिन अर्थात् वर्पासे ही उत्पन्न होता हुआ पाया जाता है, अथवा दो घोड़ोंसे खींचा जानेवाला रथ वलवान एक ही देव, विद्याधर या मनुष्यसे

१ अरहंत-सिद्ध-चेइय सुदे य धम्मे य साधुवग्गे य । आयरिय उवज्ञाए सुपवयणे दंसणे चावि ॥ भत्ती पूर्या वण्णजणणं च णासणमवण्णवादस्स । आसादणपरिहारा दंसणविणओ समासेण ॥ म. आ. ४७-४८,

२ प्रतिपु 'तिरियण ' इति पाठः ।

३ अत्रतो 'कद्विज्जमाणसेदंसणस्स ', आत्रतो 'कंदिज्जमाणस्सेदंसणस्स ', कात्रता 'कद्विज्जमाणस्से-दंसणस्स ' इति पाठः ।

स्सुवरुंभादो वा । जिंद दोहि चेव तित्थयरणामकम्मं बज्झिंद तो चिरत्तविणओ किमिदि तकारणिमिदि बुच्चदे ? ण एस दोसो, णाण-दंसणिवणयकज्जिवरोहिचरणिवणवो ण होदि ति पदुष्पायणफलत्तादो ।

अथवा, सीलव्वदेसु णिरिदचारदाए चेव तित्थयरणामकम्मं बज्झइ । तं जहा-हिंसालिय-चोज्ञव्बंभ-परिग्गहेहिंतो विरदी वदं णाम । वदपिरिक्खणं सीलं णाम । सुरावाण-मांसभक्खण कोह माण-माया-लोह-हस्स-रइ सोग भय-दुगुंछित्थि-पुरिस-णवुंसयवेयापिर-चागो अदिचारो; एदेसिं विणासो णिरिदचारो संपुण्णदा, तस्स भावो णिरिदचारदा । तीए सीलव्वदेसु णिरिदचारदाए तित्थयरकम्मस्स बंधो होदि । कधमेत्थ सेसपण्णरसण्णं संभवो १ ण, सम्मदंसणेण खण-लवपिड्बुज्झण-लिद्धसंवेगसंपण्णत्त-साहुसमाहिसंधा-

## खींचा गया पाया जाता है।

शंका—यदि दो ही घिनयोंसे तीर्थंकर नामकर्म बांधा जा सकता है, तो फिर चारित्रविनयको उसका कारण क्यों कहा जाता है ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, ज्ञान-दर्शनविनयके कार्यका विरोधी चारित्रविनय नहीं होता, इस वातको सूचित करनेके छिये चारित्रविनयको भी कारण मान छिया गया है।

अथवा, शिल-वर्तोंमें निरितचारतासे ही तीर्थंकर नामकर्म वांधा जाता है। वह इस प्रकारसे—हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रहसे विरत होनेका नाम वत है। वर्तोंकी रक्षाको शिल कहते हैं। सुरापान, मांसभक्षण, कौध, मान, माया, लोभ, हास्य, रित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवद, पुरुपवेद एवं नपुंसकवेद, इनके त्याग न करनेका नाम अतिचार और इनके विनाशका नाम निरितचार या सम्पूर्णता है, इसके भावको निरितिचारता कहते हैं। शिल वर्तोंमें इस निरितिचारतासे तीर्थंकर कर्मका वन्ध होता है।

शंका — इसमें रोप पन्द्रह भावनाओंकी सम्भावना कैसे हो सकती है ? समाधान — यह ठीक नहीं, क्योंकि क्षण-लवप्रतिवुद्धता, लब्धि-संवेगसम्पन्नता,

१ अप्रतो '-परिवक्खणं', आ काप्रत्योः 'परिक्खणं ' इति पाठः ।

२ अहिंसादियु त्रतेस तत्प्रतिपालनार्थेयु च कोधवर्जनादियु शालेयु निरवद्या वृत्तिः शाल त्रतेष्वनित्चारः । स. सि. ६, २४. चारित्रविकल्पेषु शील-व्रतेषु निरवद्या वृत्तिः शाल-व्रतेष्वनितचारः — आहंसादियु व्रतेषु ××× निरवद्या वृत्तिः काय-वाङ्-मनसां शाल-व्रतेष्वनितचार इति कथ्यते । त. रा. ६, २४, ३. शालानि च व्रतानि च शील-व्रतम्, अत्रापि समाहारद्वन्दः, तस्मिन् ; तत्र शीलानि उत्तरगुणाः व्रतानि मूलगुणाः तेषु निरितचारः सन् तीर्थकरनामकर्म वध्नातीति विक्रायोगः । प्रव. पृ. ८३.

३ अप्रतो ' णिरदिचारदीए ', आ-काप्रत्योः ' णिरदिचार तीए ' इति पाठः ।

रण-वेज्ञावच्चजोगजुत्तत-पासुअपिर्चाग-अरहंत-बहुसुद प्वयणभित-प्वयणपहावणलक्खणसुद्धिजुत्तेण विणा सीलव्वदाणमणिद्यारत्तस्स अणुववत्तीदो । असंखेज्जगुणाए सेडीए कम्मणिज्जरणहेदू वदं णाम । ण च सम्मत्तेण विणा हिंसालिय-चोज्जब्बंभपिरग्गहविरहमेत्तेण सा
गुणसिडिणिज्जरा होदि, दोहिंतो चेवुप्पज्जमाणकज्जस्स तत्थेक्कादो समुप्पत्तिविरोहादो । होदु
णाम एदेसिं संभवो, ण णाणविणयस्स ? ण, छद्व्व-णवपदत्थसमूह-तिहुवणविसएण अभिक्खणमिक्खणमुवजोगविसयमापज्जमाणेण णाणविणएण विणा सीलव्वदणिबंधणसम्मत्तुप्पत्तीए
अणुववत्तीदो । ण तत्थ चरणविणयाभावो वि, जहाथामतवावासयापिरहिणित्त-पवयणवच्छलतलक्खणचरणविणएण विणा सीलव्वदणिरदिचारत्ताणुववत्तीदो । तम्हां तदियमेदं तित्थयरणामकम्मवंधस्स कारणं।

आवासएसु अपरिहीणदाए— समदा-थर्व-वंदण-पडिक्कमण-पचक्खाण-विओसगगभेएण

साधुसमाधिधारण, वैयावत्ययोगयुक्तता, प्रासुकपरित्याग, अरहंतभक्ति, वहुश्रुतभिक्ते, प्रवचनभक्ति और प्रवचनप्रभावना लक्षण शुद्धिसे युक्त सम्यग्दर्शनके विना शील-वर्तोकी निर्दातचारता वन नहीं सकती। दूसरी वात यह है कि जो असंख्यात गुणित श्रेणीसे कर्मनिर्जराका कारण है वही वत है। और सम्यग्दर्शनके विना हिंसा, असत्य, चीर्य, अब्रह्म और परिग्रहसे विरत होने मात्रसे वह गुणश्रेणीनिर्जरा हो नहीं सकती, क्योंकि, दोनोंसे ही उत्पन्न होनेवाले कार्यकी उनमेंसे एकके द्वारा उत्पक्तिका विरोध है।

शंका — इनकी सम्भावना यहां भले ही हो, पर शानविनयकी सम्भावना नहीं हो सकती?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि छह द्रव्य, नौ पदार्थोंके समूह और त्रिभुवनको विषय करनेवाले एवं वार वार उपयोगविषयको प्राप्त होनेवाले ज्ञानविनयके विना शील- व्रतोंके कारणभूत सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं वन सकती।

इिल-व्रतिविषयक निरितवारतामें चारित्रविनयका भी अभाव नहीं कहा जासकता है, क्योंकि यथाद्यक्ति तप, आवद्यकापरिहीनता और प्रवचनवत्सलता लक्षण चारित्र-विनयक विना द्याल-व्रतिविषयक निरितवारताकी उपपत्ति ही नहीं बनती। इस कारण यह तीर्थकर नामकर्मके वन्धका तीसरा कारण है।

आवश्यकोंमें अपरिहीनतासे ही तीर्थंकर नामकर्म बंधता है-- समता, स्तब,

१ प्रतिषु 'तं जहा ' इति पाठः।

छावासया होंति'। सत्तु-मित्त-मणि-पाहाण-सुवण्ण-मिट्टियासु' राग-देखाभावो समदा णाम'। तीदा-णागद-वद्टमाणकालविसयपंचपरमेसराणं भेदमकाऊण णमो अरहंताणं णमो जिणाणिमचादिणमो-क्कारो दव्विद्टियणिबंधणो थवो णाम। उसहाजिय-संभवाहिणंदण-सुमइ-पउमप्पह-सुपास-चंदप्पह-पुप्फदंत-सीयल-संयंस-वासुपूज्ज-विमलाणंत-धम्म-संति-कुंथु-अर-मिल्ल-मुणिसुव्वय-णिम-णिम-पास-वहुमाणादितित्थयराणं भरहादिकेवलीणं आइरिय-चइत्तालयादीणं भेयं काऊण णमोक्कारो गुणगयभेदमल्लीणो सहकलावाउलो गुणाणुसरणसक्तवो वा वंदणा णाम। पंच-मह्व्वएसु चउरासीदिलक्खगुणगणकलिएसु समुप्पण्णकलंकपक्खालणं पिडक्कमणं णाम।

वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और ब्युत्सर्गके भेदसे छह आवश्यक होते हैं। शश्रु मित्र, मिण-पापाण और सुवर्ण-मृत्तिकामं राग-द्रेपके अभावका समता कहते हैं। अतीत, अनागत और वर्तमान काल विपयक पांच परमेष्ठियोंके भेदको न करके 'अरहन्तोंको नमस्कार, जिनोंको नमस्कार ' इत्यादि द्रव्यार्थिकनिवन्धन नमस्कारका नाम स्तव है। ऋषभ, आजित, सम्भव, अभिनन्दन, सुमित, पद्मप्रभ, सुपार्थ्व, चन्द्रप्रभ, पुण्यदन्त, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्धु, अर, मिल्ल, मृतिसुवत, निम,नेमि, पार्थ्व और वर्धमानादि तीर्थिकर तथा भरतादिक केवली, आचार्य एवं चैत्यालया-दिकोंके भेदको करके अथवा गुणगत भदके आश्रित, शब्दकलापसे व्याम गुणानुस्मरण रूप नमस्कार करनेको वन्दना कहते हैं। चौरासी लाख गुणोंक समूहसे संयुक्त पांच महावतोंमें उत्पन्न हुए मलको धोनेका नाम प्रतिक्रमण है। महावतोंक विनाश व

१ समदा थवो य वंदण पडिक्कमणं तहेव णादन्त्रं। पच्चक्खाण विसर्गा करणीया वासया छपि॥
मूला. २२. सामाइय चउत्रीसत्थव वंदणयं पडिक्कमणं। पच्चक्खाणं च तहा काओसगो। हबदि छट्टो॥ मूला.
७, १५. षडावश्यकित्याः—— सामायिकं चतुर्विशतिस्तवः वंदना प्रतिक्रमणं प्रत्याख्यानं कायोत्सर्गश्चेति। त. रा.
६, २४, ११. से किं तं आवस्सयं ? आवस्सयं छित्रहं पण्णत्तं, तं जहा—— सामाइयं चउत्रीसत्थवा वंदणयं पडिक्रमणं काउस्सगो पच्चक्खाणं से त्तं आवस्सयं। नन्दांसृत्र ४४.

२ अप्रतो 'पडियासु ', आ-काप्रत्योः ' मडियासु ' इति पाठः ।

३ जीविद-मरणे लःभालामे संजोय-विष्यजांगे य । बंधुरि-सह-दुक्खादिसु समदा सामाइयं णाम ॥ मृला २३ तत्र सामायिकं सर्वसावद्यागनिवृत्तिलक्षणं चित्तस्येकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम् । त. रा. ६, २४, ११.

४ उसहादिजिणवराणं णामणिरुत्तिं गुणाणुकितिं च । काऊण अच्चिद्गण य तिसुद्धिपणमी थवी णओ ॥
मूला. २४. चतुर्विशतिस्तवः तीर्थकरगुणानुकीर्तनम् । तः राः ६, २४, ११.

५ अप्रतो ' गुणगणभेदमञ्चिणो '; आ-काप्रत्योः ' गुणगयभेदमञ्चिणा ' इति पाठः ।

६ अरहंत-सिद्धपांडिमा-तव-सुद-गुण-गुरूण रादीणं । किदियम्मेणिदरेण य तियरणसंकोचणं पणमो ॥
मूला. २५. वंदना त्रिशुद्धिः द्वयासना चतुःशिरोवनतिः द्वादशावर्तना । त. रा. ६,२४,११.

७ प्रतिषु ' लक्खणगुणगण- ' इति पाठः ।

८ दव्वे खेत्ते काले भावे य कयावराहसोहणयं | ृणिंदण-गरहण हत्तो मण वच-कायेण पडिवक्रमणं ॥ मूला. २६. अतीतदोषनिवर्तनम् प्रतिक्रमणम् । त. रा. ६, २४, ११.

महव्वयाणं विणासण-मठारे।हणकारणाणि जहा ण होसंति तहा करेमि ति मणेणालोचिय चउरासीदिलक्खवदसुद्धिपडिग्गहो। पच्चक्खाणं णाम । सरीर।हारेसुं हु मण-वयण-पवुत्तीओ
ओसारिय ज्झेयिम्म एअग्गेण चित्ताणिरे।हो। विओसग्गों णाम । एदेसिं छण्णमावासयाणं
अपरिहीणदा अखंडदा आव।सयापरिहीणदा । तीए आवासयापरिहीणदाए एक्काए वि
तित्थयरणामकम्मस्स वंधो होदि । ण च एत्थ सेसकारणाणमभावो, ण च दंसणिवसुद्धिविणयसंपत्ति-वदसीलिणरिदचार-खणलवपिडवे।हलद्धिसंवेगसंपत्ति-जहाथामतव-साहुसमाहिसंधा रण-वेज्जावच्चजोग-पासुअपरिच्चागारहंत-बहुसुद-पवयणभित्त-पवयणवच्छल्ल-पहावणाभिक्खणणाणोवजोगजुत्तदाहि विणा छावासएसु णिरिदचारदा णाम संभविद । तम्हा एदं तित्थयरणामकम्मवंधस्स चउत्थकारणं।

खण-लवपिडिबुज्झणदाए— खण-लवा णाम कालिवसेसा। सम्महंसण-णाण-वद-सील-गुणाणमुज्जालणं कलंकपक्खालणं संधुक्खणं वा पिडिबुज्झणं णाम, तस्स भावो पिडिबुज्झणदा। खण-लवं पिडि पिडिबुज्झणदा खण-लवपिडिबुज्झणदा। तीए एककाए वि तित्थयरणामकम्मस्स

मलेल्पादनके कारण जिस प्रकार न होंगे वैसा करता हूं, ऐसी मनसे आलेखना करके वोरासी लाख बतोंकी शुद्धिके प्रतिष्रहका न म प्रत्याख्यान है। शरीर व आहारमें मन एवं बचनकी प्रवृत्तियोंको हटाकर ध्येय वस्तुकी और एकाष्रतास चित्तका निरोध करनेको ब्युत्सर्ग कहते हैं। इन छह आवश्यकोंकी अपरिहीनता अर्थात् अखण्डताका नाम आवश्यकापरिहीनता है। इस एक ही आवश्यकापरिहीनतासे तिर्थकर नामकर्मका बन्ध होता है। इसमें शेष कारणोंका अभाव भी नहीं है, क्योंकि दर्शनिधशुद्धि, विनयसम्पत्ति, वतःशीलिनरितिचारता, क्षण-लवप्रतिबोध, लिध-संवेगसम्पत्ति, यथाशक्ति तप, साधुसमाधिसंधारण, वैयावत्ययोग, प्रासुकपरित्याग, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, प्रवचनवत्सलता, प्रवचनप्रभावना और अभीक्षण झानाप्याग्युक्तता, इनके विना छह आवश्यकोंमें निरितिचारता सम्भव ही नहीं है। इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्मके वन्धका चतुर्थ कारण है।

क्षण-लवप्रतिबुद्धतासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है—क्षण और लव ये कालविशेषके नाम हैं। सम्यग्दर्शन, ज्ञान, व्रत और शिल गुणोंको उज्ज्वल करने, मलको धोन अथवा जलानेका नाम प्रतिबोधन और इसके भावका नाम प्रतिबोधनता है। प्रत्येक क्षण व लवमें होनेवाले प्रतिबोधको क्षण-लवप्रतिबुद्धता कहा जाता है। उस एक ही क्षण-लवप्रतिबुद्धतासे

१ णामादीणं छण्हं अजीगपारिवञ्जणं तियरणेण । पच्चक्खाणं णेयं अणागयं चागमे काले ॥ मूला. २७. अनागतदोषापोहनं प्रत्याख्यानम् । त. रा. ६, २४, ११.

२ प्रतिषु 'सरीराहारासु ' इति पाठः ।

३ देवस्सियणियमादिसु जहुत्तमाणेण उत्तकालिन्हि । जिणगुणित्वतणज्ञतो काउस्सग्गो तणुविसग्गो ॥ मूला २८ परिमितकालविषया शरीरे ममत्विनृतिः कायोत्सर्गः । तः राः ६,२४,११.

बंधो । एत्थ वि पुव्वं व सेसकारणाणमंतन्भावो दिसेदेव्वो । तदो एदं तित्थयरणामकम्म-बंधस्स पंचमं कारणं ।

लिद्धसंवेगसंपण्णदाए सम्महंसण-णाण-चरणसु जीवस्स समागमे। लिद्धी णाम । हिरिसो संतो संवेगो णाम । लिद्धीए संवेगो लिद्धसंवेगो, तस्स संपण्णदा संपत्ती । तीए तित्थयर-णामकम्मस्स एक्काए वि बंधो । कधं लिद्धसंवेगसंपयाए सेसकारणाणं संभवे। ए सेस-कारणेहि विणा लिद्धसंवेगस्स संपया जुज्जदे, विरोहादो । लिद्धसंवेगो णाम तिरयणदोहलओ, ण सो दंसणविसुज्झदादीहिं विणा संपुण्णे। होदि, विष्पिडिसेहादो हिरण्ण-सुवण्णादीहि विणा अहु। व्व । तदे। अष्पणे। अतोखित्तसेसकारणा लिद्धसंवेगसंपया छहं कारणं।

जहाथामे तहा तवे — बले। वीरियं थामे। इदि एयट्टो। तवे। दुविहो। बाहिरो। अन्मं-तरो चेदि। बाहिरो अणसणादिओ, अन्मंतरो विणयादिओ। एसो। सन्वे। वि तवे। वारसविहो। जहाथामे तहा तवे संते तित्थयरणामकम्मं बज्झइ। कुदे। १ जहाथामतवे सयलसेसितत्थयर-

तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध होता है। इसमें भी पूर्वके समान रोप कारणोंका अन्तर्भाव दिखलाना चाहिये। इसीलिये यह तीर्थंकर नामकर्मके वन्धका पांचवां कारण है।

लिधसंवेगसम्पन्नतासं तीर्थंकर कर्मका वन्ध होता है— सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यक्चारित्रमें जो जीवका समागम होता है उसे लिध कहते हैं; और हर्प व सात्विक भावका नाम संवेग है। लिध्यसं या लिध्यमें संवेगका नाम लिधसंवेग और उसकी सम्पन्नताका अर्थ संप्राप्ति है। इस एक ही लिध्यसंवेगसम्पन्नतासे तीर्थंकर नामकर्मका वन्ध होता है।

शंका-लिध्धसंवेगसम्पदामं शेप कारणोंकी सम्भावना कैसे है ?

समाधान—क्योंकि, रोप कारणोंके विना विरूद्ध होनेसे लिध्धसंवेगकी सम्पदाका संयोग ही नहीं होसकता। इसका कारण यह कि रत्नत्रयज्ञनित हर्पका नाम लिध्धसंवेग है। और वह वर्शनविशुद्धतादिकोंके विना सम्पूर्ण होता नहीं है, क्योंकि, इसमें हिरण्य-सुवर्णा-दिकोंके विना धनाट्य होनेके समान विरोध है। अत एव रोप कारणोंको अपने अन्तर्गत करनेवाली लिध्धसंवेगसम्पदा तीर्थंकर कर्मवन्धका छठा कारण है।

शक्त्यनुसार तपसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— वल, वीर्य और थाम (स्थामन्) ये समानार्थक शब्द हैं। तप दे। प्रकार है— बाह्य और आभ्यन्तर। इनमें अनशनादिकका नाम बाह्य तप और विनयादिकका नाम आभ्यन्तर तप है। छह बाह्य एवं छह आभ्यन्तर इस प्रकार मिलकर यह सब तप बारह प्रकार है। जैसा बल हो वैसा तप करनेपर तीर्थंकर नामकर्म बंधता है। इसका कारण यह है कि यथाशक्तितपमें तीर्थंकर नामकर्मके बन्धके

१ प्रतिषु 'अदो ' इति पाठः।

कारणाणं संभवादो, जदो जहाथामे। णाम ओघवलस्स धीरस्सं णाणदंसणकित्रस्स होदि। णा च तत्थ दंसणिवसुज्ञदादीणमभावो, तहा तवंतस्स अण्णहाणुववत्तीदे। । तदो एदं सत्तमं कारणं।

साहूणं पासुअपिरचागदाए अणंतणाण-दंसण-वीरिय-विरइ-खइयसम्मत्तादीणं साहया साहूणाम । पगदा ओसिरदा आसवा जम्हा तं पासुअं, अधवा जं णिरवज्जं तं पासुअं। किं? णाण-दंसण-चिरत्तादि । तस्स परिच्चागो विसज्जणं, तस्स भावो पासुअपिरच्चागदा । दयाबुद्धीए साहूणं णाण-दंसण-चिरतपरिच्चागो दाणं पासुअपिरच्चागदा णाम । ण चेदं कारणं घरत्थेसु संभवदि, तत्थ चिरत्ताभावादो । तिरयणोवदेसो वि ण घरत्थेसु अत्थि, तेसिं दिद्विवादादिउविरमसुत्तोवदेसणे अहियाराभावादो । तदो एदं कारणं महेसिणं चेव होदि । ण च एत्थ सेसकारणाणमसंभवो । ण च अरहंतादिसु अभित्तमंते णवपदत्थिवसयसहहणेणुम्मुके सादिचारसीठव्वदे परिहीणावासए णिरवज्जो णाण-दंसण-चिरत्तपरिच्चागो संभवदि, विरोहादो । तदो एदमहमं कारणं ।

सभी शेप कारण सम्भव हैं, क्योंिक, यथाथाम तप ज्ञान-दर्शनसे युक्त सामान्य बलवान् और धीर व्यक्तिके होता है, और इसिलये उसमें दर्शनिवशुद्धतादिकोंका अभाव नहीं होसकता, क्योंिक, ऐसा होनेपर यथाथाम तप वन नहीं सकता। इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्मबन्धका सातवां कारण है।

साधुओं के द्वारा विहित प्राप्तक अर्थात् निरवद्य क्वान-दर्शनादिकके त्यागसे तीर्थंकर नामकर्म वंधता है— अनन्तक्वान, अनन्तदर्शन, अनन्तद्यियं, विरित और श्वायिक सम्यक्त्वादि गुणों के जो साधक हैं वे साधु कहलाते हैं। जिससे आस्रव हुए हो गये हैं उसका नाम प्राप्तक है, अथवा जो निरवद्य है उसका नाम प्राप्तक है। वह क्वान, दर्शन व चारित्रा-दिक हो तो सकते हैं। उनके परित्याग अर्थात् विसर्जन करनेको प्राप्तकपरित्याग और इसके भावको प्राप्तकपरित्यागता कहते हैं। अर्थात् द्यावृद्धिसे साधुओं द्वारा किये जानेवाले क्वान, दर्शन व चारित्रके परित्याग या दानका नाम प्राप्तकपरित्यागता है। यह कारण गृहस्थों में सम्भव नहीं है, क्योंकि, उनमें चारित्रका अभाव है। रत्नत्रयका उपदेश भी गृहस्थों में सम्भव नहीं है, क्योंकि, दिण्वादादिक उपरिम श्रुतके उपदेश देनमें उनका अधिकार नहीं है। अत एव यह कारण महर्षियोंक ही होता है। इसमें श्रेष कारणोंकी असंभावना नहीं है, क्योंकि अरहन्तादिकों में भक्ति रहित, नो पदार्थविषयक श्रद्धानसे उन्मुक्त, सातिचार शील-वर्तोसे सिहत और आवश्यकोंकी हीनतासे संयुक्त होनपर निरवद्य कान, दर्शन व चारित्रका परित्याग विरोध होनेस सम्भव ही नहीं है। इसी कारण यह तीर्थंकर नामकर्म बन्धका आठवां कारण है।

१ अप्रतो ' वीरस्स ' इति पाठः ।

साहणं समाहिसंधारणदाए— दंसण-णाण-चिरतेसु सम्ममनद्वाणं समाही णाम। सम्मं साहणं धारणं संधारणं। समाहीए संधारणं समाहिसंधारणं, तस्स भावे। समाहिसंधारणदा। ताए तित्थयरणामकम्मं बज्झिद ति। केण वि कारणेण पदंतिं समाहिं दृष्टण सम्मादिष्टी पवयण-वच्छलो पवयणप्पहावओ विणयसंपण्णे। सील-वदादि चारविजओ अरहंतादिसु भत्तो संतो जिद धरेदि तं समाहिसंधारणं। कुदो एदमुवलब्भदे? सं-सह्द उंजणादो। तेण बज्झिदि ति चुत्तं होदि। ण च एत्थ सेसकारणाणमभावो, तदिथत्तस्स दिसिदत्तादो। एवमेदं णवमं कारणं।

साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए— व्यापृते यित्क्रियते तद्वैयावृत्यम् । जेण सम्मत्त-णाण-अरहंत-बहुसुदभत्ति-पवयणवच्छलादिणा जीवा जुज्जइ वेज्जावच्चे सो वेज्जावच्चजोगो दंसण-विसुज्झदादि, तेण जुत्तदा वेज्जावच्चजोगजुत्तदा । ताए एवंविहाए एक्काए वि तित्थयरणामकम्मं बंधइ । एत्थ सेसकारणाणं जहासंभवेण अंतब्भावो वत्तव्वो । एवमेदं

साधुओंको समाधिसंधारणतासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है—दर्शन, ज्ञान व चारित्रमें सम्यक् अवस्थानका नाम समाधि है। सम्यक् प्रकारसे धारण या साधनका नाम संधारण है। समाधिका संधारण समाधिसंधारण और उसके भावका नाम समाधि-संधारणता है। उससे तीर्थंकर नामकर्म वंधता है। किसी भी कारणसे गिरती हुई समाधिको देखकर सम्यग्दिष्ट, प्रवचनवत्सल, प्रवचनप्रभावक, विनयसम्पन्न, शील वता-तिचारवर्जित और अरहंतादिकोंमें भिक्तमान् होकर चूंकि उसे धारण करता है इसीलिये वह समाधिसंधारण है।

शंका - यह कहांसे जाना जाता है?

समाधान—यह 'संधारण ' पदमें किये गये 'सं' शब्दके प्रयोगसे जाना जाता है। इस समाधिसंधारणसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, यह अभिप्राय है। इसमें शेप कारणोंका अभाव नहीं है, क्योंकि, उनका अस्तित्व वहां दिखला ही चुके हैं। इस प्रकार यह नौवां कारण है।

साधुओंकी वैयावत्यये।गयुक्ततासे तीर्थंकर नामकर्म वंधता है— व्यापृत अर्थात् रोगादिसे व्याकुल साधुके विषयमें जो किया जाता है उसका नाम वैयावृत्य है। जिस सम्यक्त्व, क्रान, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति एवं प्रवचनवत्सलत्वादिसे जीव वैयावत्यमें लगता है वह वैयावत्ययोग अर्थात् दर्शनविशुद्धतादि गुण हैं, उनसे संयुक्त होनेका नाम वैयावत्ययोगयुक्तता है। इस प्रकारकी उस एक ही वैयावत्ययोग-युक्ततासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है। यहां शेप कारणोंका यथासम्भव अन्तर्भाव कहना

१ प्रतिषु 'सीउवदादि ' इति पाठः ।

२ आ-काप्रत्योः ' पउंजणादारेण बज्झदि ' इति पाठः ।

## दसमं कारणं।

अरहंतभत्तीए — खिनद्यादिकम्मा केवलणाणेण हिदसब्बहा अरहंता णाम । अथवा, णिहिविदहकम्माणं याइद्यादिकम्माणं च अरहंतित्ति सण्णा, अरहणणं पि दोण्हं भेदा-भावादो । तेसु भत्ती अरहंतभत्ती । ताए तित्थयरकम्मं बज्झह । कथमेत्थ सेसकारणाणं संभवो ? वुच्चदे — अरहंतवुत्ताणुहाणाणुवत्तणं तदणुहाणपासो वा अरहंतभत्ती णाम । ण च एसा दंसणविसुज्झदादीहि विणा संभवइ, विरोहादो । तदो एसा एक्कारसमं कारणं ।

बहुसुदभत्तीए— बारसंगपारया बहुसुदा णाम, तेसु भत्ती - तेहि वक्काणिद-आगमत्थाणुवत्तणं तदणुट्टाणपासो वा - बहुसुदभत्ती । ताए वि तित्थयरणामकम्मं बज्बइ, दंसणविसुज्झदादीहि विणा एदिस्से असंभवादो । एदं बारसमं कारणं ।

### चाहिये। इस प्रकार यह द्वावां कारण है।

अरहन्तभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है- जिन्होंने घातियाकर्मोंको मह कर केवस-हानके द्वारा सम्पूर्ण पदार्थोंको देख लिया है वे अरहन्त हैं। अथवा, आठों कर्मोंको दूर करदेनेवाले और घातिया कर्मोंको नए करदेनेवालोंका नाम अरहन्त है, क्योंकि कर्म-शाकुके विनाशके प्रति दोनोंमें कोई भेद नहीं है। (अर्थात् 'अरहन्त' शब्दका अर्थ चूंकि 'कर्म-शाकुको नए करनेवाला' है, अत एव जिस प्रकार चार घातिया कर्मोंको नए कर देनेवाले सयोगी और अयोगी जिन 'अरहन्त 'शब्दके वाच्य हैं उसी प्रकार आठों कर्मोंको नए कर देनेवाले सिद्ध भी 'अरहन्त 'शब्दके वाच्य होसकते हैं, क्योंकि, निरुक्त्यर्थकी अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं है।) उन अरहन्तोंमें जो गुणानुरागरूप भक्ति होती है वही अरहन्तभक्ति कहलाती है। इस अरहन्तभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है।

### शंका-इसमें शप कारणोंकी सम्भावना केसे है ?

समाधान—इस शंकाका उत्तर देते हैं कि अरहन्तके द्वारा उपिदृष्ट अनुष्ठानके अनुकूछ प्रवृक्ति करने या उक्त अनुष्ठानके स्पर्शको अरहन्तभक्ति कहते हैं। और यह दर्शनिवशुद्धतादिकोंके विना सम्भव नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है। अतप्त यह तीर्थंकर कर्मबन्धका ग्यारहवां कारण है।

बहुश्रुतभक्तिसे तीर्थंकर नामकर्म यंधता है — जो बारह अंगोंके पारगामी हैं बे बहुश्रुत कहे जाते हैं, उनके द्वारा उपदिए आगमार्थके अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठ ष्ठानके स्पर्श करनेको बहुश्रुतभक्ति कहते हैं। उससे भी तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि, यह भी दर्शनविद्युद्धतादिक दोप कारणोंके विना सम्भव नहीं है। यह तीर्थंकर नामकर्मबन्धका बारहवां कारण है।

पवयणभत्तीए — सिद्धंतो बारहंगाणि पवयणं , प्रकृष्टं प्रकृष्टस्य वचनं प्रवचनिमिति व्युत्पत्तेः । तिम्हं भत्ती तत्थ पदुष्पादिदत्थाणुद्वाणं । ण च अण्णहा तत्थ भत्ती संभवह, असंपुण्णे संपुण्णववहारिवरे।हादे। । तीए तित्थयरणामकम्मं बज्झइ । एत्थ सेसकारणाणमंतव्भावो वत्तव्वो । एवमेदं तेरसमं कारणं ।

पवयणवच्छलदाए— पवयणं सिद्धंते। बारहंगाई, तत्थ भवा देस-महव्वइणे। असंजद-सम्माइहिणे। च पवयणा । कुदे। एत्थ आकारस्स अस्सवणं १, 'एए छच्च समाणा 'ति सुत्तेण आदिवुद्वीए कयअकारत्तादो । तेसु अणुगुगो आकंखा ममदंभावो पवयणवच्छलदा णाम । तीए तित्थयरकम्मं बज्झइ । कुदे। १ पंचमहव्वदादिआगमत्थविसयस्सुक्कद्वाणुरागस्स दंसणविसुज्झदादीहि अविणाभावादो । तेणेदं चे।इसमं कारणं ।

प्रवचनभक्तिसे नीर्थकर नीमकर्म यंथना है— सिद्धान्त या बारह अंगेंका नाम प्रवचन है, क्योंकि, 'प्रकृष्ट वचन प्रवचन, या प्रकृष्ट (सर्वज्ञ) के वचन प्रवचन हैं 'ऐसी व्युत्पत्ति है। उस प्रवचनमें कहे हुए अर्थका अनुष्ठान करना, यह प्रवचनमें भक्ति कही जाती है। इसके विना अन्य प्रकारसे प्रवचनमें भक्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि, असम्पूर्णमें सम्पूर्णके व्यवहारका विरोध है। इस प्रवचनभक्तिसे तीर्थकर नामकर्म वंधता है। इसमें दोष कारणोंका अन्तर्भाव कहना चाहिये। इस प्रकार यह तेरहवां कारण है।

प्रवचनवत्सलतासे तीर्थंकर नामकर्म वंधता है— सिद्धान्त या वारह अंगोंका नाम प्रवचन है; इसमें होनेवाले देशवती, महावती और असंयतसम्यग्दप्रि प्रवचन कहे जाते हैं।

शंका —इसमें आकारका श्रवण क्याँ नहीं होता, अर्थात् 'प्रवचनमें होनेवाले ' इस विग्रहके अनुसार 'प्रावचन 'होना चाहिये, न कि 'प्रवचन '?

समाधान—'अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ये छह स्वर और ए, ओ, ये दो सम्ध्यक्षर, इस प्रकार ये आठों स्वर अविरोध भावसे एक दूसरेके स्थानमें आदेशको प्राप्त होते हैं '। इस सूत्रसे आदि वृद्धिरूप आ के स्थानपर अ का आदेश हो गया है।

उन प्रवचनों अर्थात् देशवती, महावती और असंयतसम्यग्दिएयों में जो अनुराग, आकांक्षा अथवा 'ममेदं' बुद्धि होती है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है। उससे तीर्थंकर कर्म बंधता है। इसका कारण यह है कि पांच महावतादि रूप आगमार्थविषयक उत्कृष्ट अनुरागका दर्शनविद्युद्धतादिकों के साथ अविनाभाव है, अर्थात् उक्त प्रकार प्रवचनवत्सलता दर्शनविद्युद्धतादि रोष गुणोंके विना नहीं बन सकती। इसीलिये यह चौदहवां कारण है।

१ प्रवचनं द्वादशाङ्गं तदुपयोगानन्यत्वात्संघो वा प्रवचनम् । प्रव. पृ. ८२.

२ एए छच्च समाणा दोण्णि अ संज्झक्खरा सरा अट्ट । अण्णोण्णस्सिवरोहा उवेंति सन्त्रे समाएसं ॥ कसायपाहुड १, पृ. ३२६.

पवयणप्यहावणदाए— आगमहस्स पवयणमिदि सण्णा । तस्स पहावणं णाम वण्णजणणं तव्बुङ्कितरणं च, तस्स भावो पवयणप्यहावणदा । तीए तित्थयरकम्मं बज्झइ, उक्कद्वपवयणपहावणस्स दंसणविसुज्झदादीहि अविणाभावादो । तेणेदं पण्णरसमं कारणं ।

अभिक्खणमभिक्खणं णाणोवजोगाजुत्तदाए — अभिक्खणमभिक्खणं णाम बहुवार-मिदि भणिदं होदि । णाणोवजोगो ति भावसुदं दव्वसुदं वावेक्खदे । तेसु मुहुम्मुहुजुत्तदाए तित्थयरणामकम्मं बज्झइ, दंसणविसुज्झदादीहि विणा एदिस्से अणुववत्तीदो । एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामकम्मं बंधंति । अथवा, सम्मइंसणे संते सेसकारणाणं मज्झे एग-दुगादिमंजोगेण बज्झदि ति वत्तव्वं ।

जस्स इणं तित्थयरणामगोदकम्मस्स उदएण सदेवासुर-माणुसस्स लोकस्स अच्चिणिज्जा वंदिणिज्जा णमंसाणिज्जा णेदारा धम्म-तित्थयरा जिणा केवलिणो हवंति ॥ ४२ ॥

प्रवचनप्रभावनासे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है— आगमार्थका नाम प्रवचन है, उसके वर्णजनन अर्थात् कीर्तिविस्तार या वृद्धि करनेको प्रवचनकी प्रभावना और उसके भावको प्रवचनप्रभावनता कहते हैं। उससे तीर्थंकर कर्म वंधता है, क्योंकि, उत्हृष्ट प्रवचनप्रभावनाका दर्शनविद्युद्धतादिकोंके साथ अविनाभाव है। इसीलिये यह पन्द्रहवां कारण है।

अभिक्षण-अभिक्षण ज्ञानापयोगयुक्तनासं तीर्थंकर कर्म वंधता है— अभिक्षण-अभी-क्षणका अर्थ 'बहुत वार 'है। ज्ञानोपयोगसे भावश्रुत अथवा द्रव्यश्रुतकी अपेक्षा है। उन (भाव व द्रव्य श्रुत) में वार वार उद्युक्त रहनेसं तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, क्योंकि, दर्शनविद्युद्धतादिकोंके विना यह अभिक्षण-अभिक्षण ज्ञानोपयोगयुक्तता बन नहीं सकती।

इन सोलह कारणोंसे जीव तीर्थंकर नामकर्मको वांधते हैं। अथवा, सम्यग्दर्शनके होनेपर दोव कारणोंमेंसे एक दो आदि कारणोंके संयोगसे तीर्थंकर नामकर्म बंधता है, ऐसा कहना चाहिये।

जिन जीवोंके तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मका उदय होता है वे उसके उदयसे देव, असुर और मनुष्य लोकके अर्चनीय, वंदनीय, नमस्करणीय, नेता, धर्म-तीर्थके कर्ता जिन व केवली होते हैं ॥ ४२ ॥

१ तान्येतानि षोडशकारणाणि सम्यग्भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीर्थकरनामकर्मास्रवकारणानि प्रत्येतव्यानि । सः सिः ६, २४. तः राः ६, २४, १३. तीर्थकरनामकर्माणे षोडश तत्कारणान्यमून्यनिशम् । व्यस्तानि समस्तानि च भवन्ति सद्भाव्यमानानि ॥ हः पुः ३४, १४९. एते गुणाः समस्ता व्यस्ता वा तीर्थकरनाम्न आस्रवा मवन्तीति । तः सूः भाष्य ६, २३.

तिरवयरणामगोदकम्मस्सेति एत्थ 'उद्यो तेणिति 'दोण्णं पदाणमज्झाह्यरो कायव्यो, भण्णहा अरथाणुवलंमादो । जस्स जेसिं जीवाणं इणं एदस्स तित्थयरणामगोदकम्मस्य उद्यो तेण उद्दण्ण सदेवासुर-माणुसस्स लोगस्स अञ्चणिज्जा ति संबंधो कायव्यो । चरु-मिल-पुष्फ-फल-मंघ-धूव-दीवादीहि सगभतिवगासो अञ्चणा णाम । एदाहि सह अइंदधय-कप्परुक्ख-महामह्न-सव्वदोमहादिमहिमाविहाणं पूजा णाम । तुहुं णिडवियद्वकम्मो केवलणाणेण दिष्टसव्वद्वो धम्मुम्मुह्नसिह्नगोडीए पुडाभयदाणो सिद्वपिवालओ दुडणिग्गहकरे। देव ति पसंसा वंदणा णाम । पंचिह मुडीहि जिणिंदचलणेसु णिवदणं णमंसणं । धम्मो णाम सम्महंसण-णाण- बरित्साणि'। एदेहि संसार-सायरं तरंति ति एदाणि तित्थं । एदस्स धम्म-तित्थस्स कत्तारा जिणा केवलिणो णेदारा च भवंति ।

### एवमोघाणुगमो समत्तो ।

स्वमें 'तीर्थंकर नाम-गोत्रकर्मका' यहां 'उदय' और 'उससे 'इन दो पर्दोका अध्याहार करना चाहिये, अन्यथा अर्थकी उपलब्धि नहीं होती। जिसके अर्थात् जिन अबिके, यह अर्थात् इस तीर्थंकर नाम गोत्रकर्मका उदय होता है व उसके उदयसे देव, असुर एवं मनुष्योंसे परिपूर्ण लेकिके अर्चनीय होते हैं, ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये। चरु, बलि, पुष्प, फल, गन्ध, धूप और दीप आदिकोंसे अपनी भक्ति प्रकाशित करनेका नाम अर्चना है। इसके साथ ऐन्द्रध्वज, करपबृक्ष, महामह और सर्वतोभद्र, इत्यादि महिमा-विधानको पूजा कहते हैं। आप अष्ट कर्मोंको नष्ट करनेवाले, केवलक्षानसे समस्त पदार्थोंको देखनेवाले, धर्मोन्मुख शिशोंकी गोष्ठीमें अभयदान देनेवाले, शिष्टपरिपालक और दुष्टनिप्रहक्षिते वर्णोंमें गिरनेको नमस्कार कहते हैं। धर्मका अर्थ सम्यग्दर्शन, सम्यग्हान और सम्यक्षारित्र है। चूंकि इनसे संसार-सागरको तरते हैं इसीलिये इन्हें तीर्थ कहा जाता है। इस धर्म-तीर्थंके कर्ता जिन, केवली और नेता होते हैं।

#### इस प्रकार ओघानुगम समाप्त हुआ।

र सददृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि घर्म धर्मेश्वरा विदुः । र. श्रा. ३.

२ जं नाण-दंसण-चरित्तभावओं तिव्यवक्षभावाओं। मवभावओं य तरिह तेण तं भावओं तित्यं।। विदेश: १०१८.

आदेसेण गिंदयाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएसु पंचणाणावरणछदंसणावरण-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोगभय-दुगुंछा-मणुसगिद-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा—कम्मइयसरीरसमचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंधरस-फास—मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि—अगुरुलहुग—उवघाद—परघाद—
उस्सास-पसत्थविहायगदि-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति—अजसिकत्ति—णिमिणुच्चागोदपंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ४३ ॥

एदं देसामासियपुच्छासुत्तं, तेणेदेण सूइदसव्वपुच्छाओ एत्थ वत्तव्वाओ । एवं पुच्छिदसिस्सणिच्छयजणणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि —

मिच्छाइद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वी बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थि।। ४४।।

एदं देसामासियसुत्तं, मामित्तद्वाणाणं चेव परूवणादो । तेणेदेण सूइदत्थाणं परूवणं

आदेशकी अपेक्षा गितमार्गणानुसार नरकगितमें नारिकयों में पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पंचेन्द्रियजाित, औदािरिक तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदािरिकशिरागोपांग, वर्ज्रषभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुअलघुक, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक-शरीर, स्थर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीित, अयशकीित, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इन कर्मीका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ४३॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसी कारण इसके द्वारा सूचित सब पृच्छाओंको यहां कहना चाहिये। इस प्रकार पृच्छायुक्त शिष्यक निश्चयजननार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ ४४ ॥

यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि, वह वन्धस्वामित्व और वन्धाध्वानका ही निरूपण करता है। इसी कारण इसके द्वारा सूचित अथौंकी प्ररूपणा करते हैं — पांच झानावरणीय,

कस्सामो—पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास—अगुरुगलहुअ—उवघाद-परघाद—उस्सास-तस-बादर-पज्ञत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-अजसिकित्ति-णिमिण-पंचेतराइयाणं एदेसि-मेत्थ बंधोदयवोच्छेदो णित्थ, विरोहाभावादो । पुरिसवद-मणुसगइ-ओरालियसरीर-समचउरस-संठाण—ओरालियसरीरअंगोवंग -वज्जिरसहमंघडण—मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-पसत्थिवहायगइ—सुभग-सुस्वर-आदेज्ज-जसिकित्ति-उच्चागोदाणमुदओ एत्थ णित्थ चेव, विरोहादो । तम्हा एत्थ एदासु पयडीसु बंधोदयवोच्छेदाणं पुव्वापुव्विचचारो णित्थ ।

पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रम-फास-अगुरुअलहुअ-तस-वादर-पज्जत-थिराथिर-सुभासुभ-अजमिकित्ति णिमिण-पंचेतराइयाणं सोदओ बंधो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाओ सोदय-परो-दएहि बज्झंति, सव्वगुणहाणेमु परावत्तणोदयादो । उववादं मिच्छाइहि असंजदसम्मादिष्ठीसु सोदय-परोदएहि बज्झइ, विग्गहगदीए उदयाभावादो । सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहीसु सोदएण बज्झइ, तेसिं तत्थ उप्पत्तीए अभावादो । परवादुस्सास-पत्तेयसरीराणि मिच्छाइहि-

छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, असातावेदनीय, वारह कपाय, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुण्सा, पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनके वन्ध और उद्यका यहां व्युच्छेद नहीं होता, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है अर्थात् इनका बन्धादयव्युच्छेद यथासम्भव उन उपरिम गुणस्थानोंमें होता है जो नरकगितमें सम्भव नहीं हैं। पुरुषवेद, मनुष्यगित, औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्जर्पभसंहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इन कर्मोंका उदय यहां है ही नहीं, क्योंकि, नारिकयोंमें इनके उदयका विरोध है। इसिलिये यहां इन प्रकृतियोंमें बन्धव्युच्छेद और उद्यव्युच्छेदकी पूर्वीपरताका विचार नहीं है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वाद्य बन्ध है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, हास्य, रित, अरित, शांक, भय और जुगुप्सा, ये प्रकृतियां स्वोद्य-परोद्यसे बंधती हैं, क्योंकि, इनका सब गुणस्थानोंमें परिवर्तित उद्य रहता है। उपघात प्रकृति मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोद्य-परोद्यसे बंधती है, क्योंकि, विश्रहगितमें इसका उद्य नहीं रहता। सासाद्वसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या-दृष्टि गुणस्थानोंमें यही प्रकृति स्वोद्यसं बंधती है, क्योंकि, सासाद्वसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या-दृष्टि गुणस्थानोंमें यही प्रकृति स्वोद्यसं बंधती है, क्योंकि, सासाद्वसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या-दृष्टि गुणस्थानोंमें यही प्रकृति स्वोद्यसं बंधती है, क्योंकि, सासाद्वसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्या-दृष्टि गुणस्थानोंमें वही प्रकृति स्वोद्यसं बंधती है। परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीर

असंजदसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदएहि वज्झंति, अपज्जत्तकाले एदेसिमुदयाभावादो । णविर पत्तेयसरीरस्स उवघादभंगो, विग्गहगदीए चेव उदयाभावादो । सेसेसु दोसु सोदएणेव एदासिं बंधो, तेसिं तत्थ अपज्जत्तकालाभावादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-ओरालियसरीर-समचउरसंसंठाण-ओरालियसरीरअंगे।वंग-वज्ञिरसहसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-पसत्थविह।यगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-उच्चागोदाणं चदुसु गुणद्वाणेसु परोदएणेव वंधो, णिरएसु एदासिमुदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छंदसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा—पंचिंदियजादि—ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुगलहुग-उवघाद—परघाद--उस्सास-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, णिरयगइम्हि णिरंतर-बंधित्तादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरिद-सोग-धिराधिर-सुभासुभ-जसिकत्ति-अजसिकतीणं सांतरो बंधो, सव्वगुणहाणेमु पडिवक्खपयडीण् बंधुवलंभादो । पुरिसवेद-मणुसगइ-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पमत्थिवहायगइ-सुभग-सुस्पर-आदेज्ज-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि—उच्चागोदाणं मिच्छादिहि-सासणपम्मादिई।सु सांतरे। बंधो, पडिवक्खपयडिबंधुवलंभादो । णवरि मणुसगइ-

प्रकृतियां मिश्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में स्वोद्य पराद्यसं बंधती हैं, क्योंिक, अपर्याप्तकालमें इनका उद्य नहीं रहता। विशेष इतना है कि प्रत्येकशरीरका बन्ध उपघातके समान है, क्योंिक, केवल विग्रहगतिमें ही उसका उद्य नहीं रहता। शेष दो गुणस्थानों में स्वोद्यसे ही इनका वन्ध होता है, क्योंिक, शेष दोनों गुणस्थान नारिकयों के अपर्याप्त कालमें होते नहीं हैं। पुरुषवेद, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वर्क्यभसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका चारों गुणस्थानों परोद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंिक, नारिकयों में इनके उद्यक्त विरोध है।

पांच शानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, पंचिन्द्रियजाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, औदारिकशरीगंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श,
अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच
अन्तराय, इनका निग्न्तर वन्ध है, क्योंकि, ये प्रकृतियां नरकगितमें निरन्तर बंधती हैं।
साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ,
यशकीर्ति और अयशकीर्ति प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध है, क्योंकि, सर्व गुणस्थानोंमें इनकी
प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। पुरुषवेद, मनुष्यगित, समचतुरस्रसंस्थान,
वर्ज्ञपभसंहनन, प्रशस्तिवहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी और
उच्चगोत्र, इनका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध है, क्योंकि,
यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। विशेषता इतनी है कि तीर्थंकर

मणुसगइपाओगगाणुपुर्वाणं मिन्छादिद्विम्हि तित्थयरसंतक मियमि णिरंतरे। वि वंधो लन्भदि । सम्मामिन्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु णिरंतरे। वंधो, एदासि पडिवक वपयडीणं वंधाभावादे।।

एदाओ पयडीओ बंधमाणिमन्छाइडिस्स चत्तारि मूलपन्चया। णाणासमयउत्तरपन्चया एक्कवंचास, ओरालिय ओरालियिमस्स-इत्थि-पुरिसपन्चयाणमभावादो। एगसमयजहण्णुक्करसपन्चया जहाकमेण दस अद्वारस। सासणस्स मूलपन्चया तिण्णि, मिन्छताभावादो। णाणासमयउत्तर-पन्चया चउवेत्तालीस, ओरालिय-ओरालियिमस्स-वेउिवयिमस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसपन्च-याणमभावादो। एगसमयजहण्णुक्करसपन्चया जहाकमेण दस सत्तारस। सम्मामिन्छाइडिस्स मूलपन्चया तिण्णि, मिन्छत्ताभावादो। णाणासमयउत्तरपन्चया चालिस, ओधेसु पन्चएसु ओरालिय-इत्थि-पुरिसपन्चयाणमभावादो। एगसमइयजहण्णुक्करसपन्चया जहाकमेण पव सोलस। असंजदसम्मादिडिस्स मूलपन्चया तिण्णि, मिन्छत्ताभावादो। णाणासमयउत्तरपन्चया बाएतालीस, ओधपन्चएसु ओरालिय-ओरालियिमस्स-इत्थि-पुरिसपन्चयाणमभावादो। एगसमइय-जहण्णुक्करसपन्चया जहाकमेण पव सोलस।

प्रकृतिकी सता रखनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवमें मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका निरन्तर भी बन्ध पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें उक्त प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता।

इन प्रकृतियोंकी बांधनेवाले भिध्याद्दाष्ट नारकी जीवके मूल प्रत्यय चारी होते हैं। नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय इक्यावन होते हैं, क्योंकि, उसके औदारिक, भौदारिक मिश्र, क्योंवेद, और पुरुषवेद, इन चार प्रत्ययोंका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्यय कमसे दश और अठारह होते हैं। सासादनसम्यग्दृष्टिके मूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्योंकि, उसके मिध्यात्वका अभाव है। नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय चवालीस होते हैं, क्योंकि, उसके औदारिक, औदारिकामिश्र, वैक्षियिकामिश्र, कार्मण, क्रिवेद और पुरुषवेद, इन छह प्रत्ययोंका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय कमसे दश और सत्तरह होते हैं। सम्यग्निध्यादृष्टिके मूल प्रत्यय तीन होते हैं, क्योंकि, अध्यत्ययोंमेंसे औदारिक, क्योंवेद और पुरुषवेद प्रत्यय नहीं होते। एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय कमसे नो और सोलह होते हैं। असंयतसम्यग्दृष्टिके मिध्यात्वका अभाव है। नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय चालीस होते हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे औदारिक, क्योंवेद और पुरुषवेद प्रत्यय नहीं होते। एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय कालीस होते हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे औदारिक, औदारिक, औदारिकामिश्र, क्योंवेद और पुरुषवेद, इन बार प्रत्ययोंका अभाव है। एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय यथाक्रमसे नो भौर सोकह होते हैं।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थिवहाय-गइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित्त-णिमिण-पंचेतराइयाणि मिच्छाइडि सासणसम्मादिडिणो दुगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छाइडि असंजदसम्मादिडिणो मणुसगइसंजुत्तं बंधित, सेसगईणं बंधाभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-उच्चागोदाणि सव्वे मणुसगइसंजुत्तं चेव बंधित, सेसगईहि सह विरोहादो ।

एदासिं सन्वासिं पि पयडीणं बंधस्स णेरइया चेव सामी। बंधद्धाणं सुगमं। एदासिं णेरइयाणं गुणहाणाणं चिरमाचिरमहाणेसु बंधवोच्छेदो णित्थि। सन्वपयडीणं बंधो सादि-अद्भुवो, अणादि-धुवणेरइयाणमभावादो। अधवा, पंचणाणावरणीय-छद्दंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुव-उवघाद-तेजा-कम्मइय-णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइहिम्हि चउन्विहो बंधो, उवसमसेडीदो ओयिरय णिरयं पददृम्मि सादि-अद्भुवबंधदंसणादो। सेस-गुणहाणेसु धुवं णित्थ, बंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादो। सेसपयडीणं बंधो सादि-

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कयाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुण्सा, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, औदारिकशरीरांमोपांग, वज्जर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगिति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंको मिथ्यादि एवं सासादनसम्यग्दि दो [ तिर्यंच और मनुष्य] गितयोंसे संयुक्त वांधते हैं। सम्यग्मिथ्यादि और असंयतसम्यग्दि मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके शेप गितयोंका, बन्ध नहीं होता। मनुष्यगित, मनुष्यगितश्रयोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको सभी नारकी मनुष्यगितसे संयुक्त ही बांधते हैं, क्योंकि, उनके शेप गितयोंका, वन्ध है।

इन सभी प्रकृतियोंक वन्धके नारकी जीव ही स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। इन प्रकृतियोंका नारिकयोंके गुणस्थानोंके चरम व अचरम स्थानोंमें बन्धव्युच्छेद नहीं है। अर्थात् इन प्रकृतियोंका बन्धव्युच्छेद नारिकयोंके सम्भव चार गुणस्थानोंमें नहीं होता। सब प्रकृतियोंका बन्ध सादि-अध्रव है, क्योंकि, अमादि और ध्रुव नारिकयोंका अभाव है। अथवा, पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुण्सा, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, तजस व कार्मण शरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध है, क्योंकि, उपशमश्रेणीसे उतरकर नरकर्मे प्रविष्ट हुए जीवमें सादि व अध्रव बन्ध देखा जाता है। शेष गुणस्थानोंमें ध्रुव बन्ध नहीं है, क्योंकि, बन्धव्युच्छेदको न करनेवाले सासादनसम्यग्दिष्ट आदिकोंका अभाव है। शेष है. बं. १३.

अदुवा चेव, अदुवबंधितादो।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणिगिद्धि-अणताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ--चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्वि-उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर--अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ४५ ॥

सुगमं।

# मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा। ४६॥

सन्वाणि बंधसामित्तसुत्ताणि देसामासियाणि ति दहन्वाणि । तेणेदेण सूइदत्थपरूवणं कस्सामा । तं जहा— अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, सासणचिरमसमयिम एदस्स समं बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउ-संठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वि-उज्जोवाणं णिरयगदीए उदओ णित्थि, विरोहादो ।

प्रकृतियोंका बन्ध सादि-अधुव ही है, क्योंकि, वे प्रकृतियां अधुवबन्धी हैं।

निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ४५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, रोष नारकी अबन्धक हैं।। ४६।।

बन्धस्वामित्वके सब सूत्र देशामर्शक हैं, ऐसा समझना चाहिय । इसी कारण इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— अनन्तानुबन्धि- चतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादनगुणस्थानके चरम समयमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका साथ ही बन्धोदयव्युच्छेद पाया जाता है। स्त्यान- गृद्धि आदिक तीन, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगाति- प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनका नरकगितमें उदय नहीं है, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध

तदों एदासिं पुर्वं पच्छा वा बंधोदयवे।च्छेदिवचारे। णित्थ, संतासंताणं सिण्णिकासिवरोहादो । अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुर्वं बंधा वोच्छिज्जिद पच्छा उदओ, सासणिम णट्टबंधाणं असंजदसम्मादिहिम्हि उदयवोच्छेदुवलंभादो ।

अप्पसत्थिवहायगइ-दुस्सर-अणंताणुबंधिचउक्काणं सोदय-परोदएण वंधो, अद्भुवोदय-त्तादो । णवरि अप्पसत्थिवहायगदि-दुस्सराणं सासणसम्मादिद्विम्हि सोदओ चेव अत्थि । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वि-उज्जोव-थीणगिद्धि-तियाणं परोदएणेव बंधो, एत्थ एदेसिमुदयाभावादो । दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदएणेव बंधो, णरइएसु एदेसिं पडिवक्खाणं उदयाभावादो ।

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरे। बंधो। इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्ञाव-अप्पसत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर अणादेज्ञाणं सांतरे। बंधो, पिडवक्खपयिडवंधसंभवादो। तिरिक्खाउअस्स णिरंतरे। बंधो, पिडवक्खपयिडवंधेण विणा बंधिवरामुवलंभादो। तिरिक्खगइ-पाओग्गाणुपुव्वि-तिरिक्खगइ-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरे। बंधो, छसु पुढवीसु सांतरे। होदूण सत्तमपुढिविम्हि णिरंतरेणेव बंधदंसणादो। जिद पिडवक्खपयिडवंधमिस्सिदूण थक्कमाणबंधा

स्त्यानगृद्धि आदिक तीन और अनन्तानुविध्यतुष्कका निरन्तर वन्ध होता है। स्विवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंिक, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। तिर्यगायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धके विना इसके कन्धकी विश्वान्ति पायी जाती है। तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यग्गति और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, छह पृथिवियोंमें इनका सान्तर बन्ध होकर सातवीं पृथिवीमें निरन्तर रूपसे ही बन्ध देखा जाता है।

है। इसीलिय इन प्रकृतियांके पूर्वमें अथवा पश्चात् वन्धोदयव्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, सत् और असत् वस्तुक सिक्तकर्पका विरोध है। अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनांदय और नीत्रगात्रका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उदयः क्योंकि, सासादनगुणस्थानमें वन्धके नष्ट होजानेपर असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें इनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है।

अप्रशस्तिविहायोगित, दुस्वर और अनन्तानुवान्धिचतुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। विशेष इतना है कि अप्रशस्तिविहायोगिति और दुस्वरका सासादनसम्यग्दि गुणस्थानमें स्वोदय ही बन्ध होता है। तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायोगितप्रायोगित अपेर स्त्यानगृद्धित्रय, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उद्यका अभाव है। दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका स्वोद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, नारिकयोंमें इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उद्यका अभाव है।

सांतरषंघपयडी बुच्चिद तो उज्जोवस्स पिडवक्खवंघपयडीए अणुज्जेश्वसरूवाए अभावादो उज्जोवेण णिरंतरवंधिणा होदव्वमध वंधिवणासो अत्थि ति जिद सांतरत्तं बुच्चिद तो तित्थ-यराहारदुगाउआणं पि सांतरत्तं पसज्जिद ति ? एत्थ पिरहारो बुच्चेदे — जं बुत्तं पिडवक्ख-पयिडिवंधमिस्सिद्ण थक्कमाणवंधा सांतरवंधि ति तं सांतरवंधीसु पिडवक्खपयिडिवंधाविणाभावं दहूण बुत्तं । परमत्थदो पुण एगसमयं वंधिद्ण बिदियसमए जिस्से वंधिवरामो दिस्सिद सा सांतरवंधपयडी । जिस्से वंधकालो जहण्णो वि अंतोमुहुत्तमेत्तो सा णिरंतरवंधपयिड ति

पञ्चयपरूवणे कीरमाणे चउठाणियपयिङभंगो । णविर तिरिक्खाउअस्स मिन्छाइिङिम्ह एगुणवंचास पञ्चया, वेडिव्वयमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावादो ।

शंका—यदि प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका आश्रय करके बन्धिविश्रान्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृति सान्तरवम्ध प्रकृति कही जाती है तो उद्योतकी प्रतिपक्षभूत अनुद्योत-स्वरूप प्रकृतिका अभाव होनेसे उद्योतको निरन्तरबन्धी प्रकृति होना चाहिये। अथवा बन्धका विनादा है, इस कारणसे यदि सान्तरता कही जाती है तो फिर तीर्थंकर, आहारिक और आयु कमाँके भी सान्तरताका प्रसंग आता है?

समाधान—यहां उपर्युक्त शंकाका परिहार कहते हैं — प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका आश्रय करके बन्धविश्वान्तिको प्राप्त होनेवाली प्रकृति सान्तरवन्धी है, इस प्रकार जो कहा है वह सान्तरबन्धी प्रकृतियोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धक अविनाभावको देखकर कहा है। वास्तवमें तो एक समय बंधकर द्वितीय समयमें जिस प्रकृतिकी वन्धविश्वान्ति देखी जाती है वह सान्तरबन्ध प्रकृति है। जिसका बन्धकाल जघन्य भी अन्तर्मुहर्तमात्र है वह निरन्तरबन्ध प्रकृति है, ऐसा ग्रहण करना चाहिये।

प्रत्ययप्ररूपणा करते समय चतुस्थानिक (चार गुणस्थानोंमें बंधनेवाली) प्रकृतियोंके समान ही प्रत्ययप्ररूपणा करना चाहिये। विदोप इतना है कि तिर्यगायुके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें यहां उनंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैक्रियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है।

१ प्रतिषु 'काला ' इति पाठः ।

२ यासां प्रकृतीमां जघन्यतः समयमात्रं बन्धः, उत्कर्षतः समयादारम्य यात्रदन्तर्मुहुर्तं न परतः, ताः सान्तरबन्धाः, अन्तर्मृहूर्त्तमध्येऽपि सान्तरो विच्छेदलक्षणान्तरसहितो बन्धो यासां ताः सान्तरा इति व्युत्पत्तेः । अन्तर्मृहूर्तोषिर विच्छिद्यमानबन्धवृत्तिजातिमत्यः सान्तरबन्धा इति फलितार्थः । ××× जघन्येनापि या अन्तर्मृहूर्त् यावकेरन्तर्येण बन्ध्यन्ते ता निरन्तरबन्धाः, निर्गतमन्तरमन्तर्मृहूर्तमध्ये व्यवच्छेदलक्षणं यस्य तादशो बन्धो यासामिति व्युत्पत्तः, अन्तर्भृहूर्तमध्यात्रिच्छनबन्धवृत्तिजातिमत्य इति यावत् । कः प्रः पृः १४-१५ः

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्माणुपुव्वि-उज्जोवाणि मिच्छाइडि-सासण-सम्मादिष्टिणो तिरिक्खगइसंजुत्तं बंधंति । सेसाओ दुष्टाणपयडीओ दुगइसंजुत्तं बंधंति । सव्वासिं पयडीणं णरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणहृद्धाणं च सुगमं । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि-चउक्काणं मिच्छाइद्विम्हि चउव्विहो बंधो । सासणे सादि-अद्भुवे । सेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अद्भुवे चेव ।

## मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्रुसरीरसंघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ४७ ॥

सुगमं ।

## मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ४८॥

एदेण स्इदत्थाणं परूवणा कीरदे— मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, मिच्छाइडिचरिमसमए वंधोदयवे।च्छेददंसणादा । णवुंसयवेद हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसरीरसंघडण-णामाणं पुव्वं वंधा वाच्छिज्जदि पच्छा उद्भा, मिच्छाइडिचरिमसमए णद्वबंधाणमेदासिं असंजदसम्मादिडिम्हिं उद्यवे।च्छेदुवलंभादो । णवरि असंपत्तसेवद्टसरीरसंघडणस्स पुव्वावर-

तिर्यगायु, तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायं। यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियोंको मिध्यादि एवं सासादनसम्यग्दि तिर्यगितिसं संयुक्त वांधते हैं। रोप द्विस्थान प्रकृतियोंको दो गित्योंसे संयुक्त वांधते हैं। सब प्रकृतियोंके नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्ध विनष्टस्थान सुगम हैं। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुवन्धिचतुष्कका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादनमें सादि और अधुव बन्ध होता है। दोप प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अधुव ही होता है।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृपटिकाशरीरसंहनन नामकर्मका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ४७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेप नारकी जीव अबन्धक हैं।। ४८॥

इस सूत्रसं सूचित अथौंकी प्ररूपणा करते हैं — मिथ्यात्वप्रकृतिका बन्ध और उद्य दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके चरम समयमें इसके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। नपुंसक्षेद्द, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसूपाटिकाद्दारीरसंहनन नामकर्मोंका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चात् उद्यः क्योंकि, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके चरम समयमें बन्धके नष्ट हो जानेपर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें इनका उद्यव्युच्छेद पाया जाता है। विद्येष इतना है कि असंप्राप्त-

## मंधोदयवोच्छेदविचारो णित्थ, बंधं मोत्तूण उदयाभावादो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदओ बंधो । णविर हुंडसंठाणस्स स-परोदओ वि, विग्गहगदीए' तस्सुदयाभावादो । असंपत्तसेवद्टसरीरसंघडणस्स परोदओ बंधो, तत्थ संघ-डणंस्सुदयाभावादो । मिच्छत्तस्स णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं तिण्णं सांतरो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो ।

पञ्चया चउडाणियपयडिपञ्चएहि समा। एदाओ पयडीओ चत्तारि वि दुगइसंजुत्तं विज्ञंति। णेरइया सामी। [बंधद्धाणं ] बंधविणद्वडाणं च सुगमं। मिञ्छत्तस्य चउव्विहो बंधो, धुवबंधित्तादो। सेसाणं सादि-अद्धवो, धुवबंधित्ताभावादो।

# मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ४९ ॥ सुगमं।

स्पाटिकाशरीरसंहननके पूर्व या पश्चात् बन्धोदयव्युच्छेद होनेका विचार नहीं है, क्योंिक, बन्धको छोड़कर वहां इसके उदयका अभाव है।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका सोदय बन्ध होता है। विशेष यह है कि हुण्डसंस्थानका बन्ध स्वोदय परोदयसे भी होता है, क्योंकि, विग्रहगातिमें उसका उदय नहीं रहता। असंप्राप्तस्पाटिकाशरीरसंहननका बन्ध परोदयसे होता है, क्योंकि, नारिकयोंमें संहननका उदय नहीं रहता। मिध्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वह धुवबन्धी प्रकृति है। शेष तीन प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है।

प्रत्ययोंकी प्ररूपणा चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके समान है। ये चारों ही प्रकृतियां दो गितयोंसे संयुक्त बंधती हैं। नारकी जीव स्वामी हैं। बन्धाध्वान ] और बन्धिवनष्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वप्रकृतिका बन्ध चारों प्रकारका होता है, क्योंकि, वह धुवबन्धी प्रकृति है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, ये धुवबन्धी नहीं है।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ४९ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

१ आप्रती 'गदीसु ' इति पाठः।

# मिन्छाइट्टी सामणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ५०॥

एदेण सूइदत्थस्स परूवणं कस्सामे।—एत्थ बंधोदयाणं पुव्वावरवोच्छेदविचारो णित्थ, बंधं मोत्तूण उदयाभावादो । परोदएण बंधंति, णिरयगदीए मणुस्साउअस्त उदयविरोहादो । णिरंतरं बंधंति, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । मिन्छाइहिस्स एगूणवण्णपच्चया, वेउ-व्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । सासणस्स चोहाल असंजदसम्मादिहिस्स चालीस पच्चया । सेसं सुगमं । मणुसगइसंजुत्तं बंधंति । णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणद्वहाणं च सुगमं । सादि-अद्भवे। बंधो, अद्भवंधित्तादो ।

तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ५१ ॥ सुगमं।

असंजदसम्मादिद्वी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।।५२॥ तित्थयरबंधस्स उदयादे। पुच्चं पच्छा वोच्छेदो होदि त्ति सण्णिकासो णित्थ,तित्थयर-

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष नारकी जीव अबन्धक हैं॥ ५०॥

इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं — यहां वन्ध और उद्यके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेका विचार नहीं है, क्योंकि, वन्धको छोड़कर नाराकियोंमें इसके उद्य नहीं रहता है। नारकी जीव इसे परोद्यसे वांधते हैं, क्योंकि, नरकगितमें मनुष्यायुके उद्यका विरोध है। निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, एक समयमें इसके बन्धका विश्राम नहीं होता। मिथ्यादृष्टिके उनंचास प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, वैक्रियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है। सासादनके चवालीस और असंयतसम्यग्दृष्टिके चालीस प्रत्यय होते हैं। शेष प्रत्ययप्रकृपणा सुगम है। मनुष्यायुको नारकी जीव मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। नारकी जीव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। इसका बन्ध सादि व अध्रव होता है, क्योंकि, यह अध्रवबन्धी प्रकृति है।

तीर्थिकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ५१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्ट बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष नारकी अबन्धक हैं।। ५२।। तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका उदयसे पूर्व अथवा पश्चात् ब्युच्छेद होता है, इस प्रकार

सित्युदयाभावादो । तेणेव परोदओ बंधो। णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो। पश्चया दंसणविसुज्झदा लद्धिसंवेगसंपण्णदा अरहंत-बहुसुद-पवयणभत्तिआदओ । मणुसगदिसंजुत्तं। णेरइया सामी। बंधद्धाणं बंधविणहृङ्डाणं च सुगमं। बंधो सादि-अद्भुवो, अद्भुवबंधित्तादो।

# एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेयव्वं ॥ ५३॥

एदं बंधसामित्तं [सामण्णं] पहुच्च उत्तं। विसेसे पुण अवलंबिज्जमाणे भेदो अत्थि। तं मिणिस्सामो मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चीणं सांतर-णिरंतरो मिच्छाइडिम्हि पढमाए पुढवीए बंधो णित्थ, सांतरो चेवः तित्थयरसंतकिम्मयिमच्छाइडीणमभावादो। बिदियदंडयिम्ह [तिरिक्ख-गइ-] तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्ची-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो णित्थ, सांतरो चेव, सत्तमपुढिव मुन्ना अण्णत्य णिरयगदीए एदासिं णिरंतरबंधाभावादो। एसो भेदो पढम-बिदिय-तिदयपुढवीसु उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्मादिडिम्हि सोदओ चेव बंधो, तत्थ अपज्जत्तकाले असंजदसम्माइडीणं अभावादो। मणुसगइदुगं तित्थयरसंत-

तुलना यहां नहीं है, क्योंकि, तीर्थंकर प्रकृतिका यहां नारिकयोंमें उदय नहीं होता। इसी कारण इसका परोदयसे वन्ध होता है। वन्ध इसका निरन्तर होता है, पर्योंकि, एक समयमें इसके वन्धका विश्राम नहीं होता। इसके प्रत्यय दर्शनिवशुद्धता, लिध-संवेग-सभ्पन्नता, अरहन्तभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति आदिक हैं। मनुष्यगितसे संयुक्त इसका बन्ध होता है। नारकी जीव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। इसका बन्ध सादि व अध्रव होता है, क्योंकि, यह अध्रवबन्धी प्रकृति है।

इस प्रकार यह व्यवस्था उपरिम तीन पृथिवियोंमें जानना चाहिये॥ ५३॥

यह वन्धस्वामित्व [सामान्यकी] अपक्षासे कहा गया है। किन्तु विशेषताका अवलम्बन करनेपर भेद है। उसे कहते हैं— मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध प्रथम पृथिवीमें मिश्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर नहीं हैं, किन्तु सान्तर ही हैं। क्योंकि यहां तीर्थंकर प्रकृतिक सत्ववाले मिथ्यादृष्टि नारकी जीव नहीं होते हैं। द्वितीय दृण्डकमें (?) [तिर्यग्गित], तिर्यग्गितप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रकृतियोंका सान्तर-निरन्तर बन्ध नहीं होता, किन्तु सान्तर ही होता है; क्योंकि सप्तम पृथिवीको छोड़कर अन्यत्र नरकगितमें इन प्रकृतियोंके निरन्तर बन्धका अभाव है। यह भेद प्रथम, द्वितीय और तृतीय पृथिवियोंमें है। द्वितीय और तृतीय पृथिवियोंमें उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रतीय पृथिवियोंमें है। द्वितीय और तृतीय पृथिवियोंमें उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीर, इन प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तकालमें असंयतसम्यग्दृष्टियोंका अभाव है। मनुष्यगित और

१ त्रतिषु 'भन्ते आदओ ' इति पाठः ।

कम्मियमिच्छाइडींणं णिरंतरं, सेसाणं सांतरं। असंजदसम्मादिहिस्स चालीस पच्चया, वेउन्विय-मिस्सकम्मइयपच्चयाणमभावादो । एत्तिओ चेव भेदो, णात्थि अण्णत्थ कत्थ वि ।

## चउत्थीए पंचमीए छट्टीए पुढवीए एवं चेव णेदब्वं । णविर विसेसो तित्थयरं णित्थं ॥ ५४ ॥

तित्थयरस्स बंधो किमिदि णित्थि ति उत्ते तित्थयरं बंधमाणसम्माइडीणं मिच्छत्तं गंतूण तित्थयरसंतकम्मेण सह बिदिय-तिदयपुढवीसु व उप्पज्जमाणाणमभावादो । एदेणव कारणेण मणुसगइदुगं मिच्छादिडी सांतरं बंधइ । णित्थ अण्णो भेदो ।

सत्तमाए पुढवीए णेरइया पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा-

मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी तिर्थंकर प्रकृतिकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टियोंके निरन्तर बंधती हैं, रोप नारिकयोंके सान्तर बंधती हैं। असंयतसम्यग्दृष्टिके चालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंिक, वैक्रियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां अभाव है। इतना ही भेद है, अन्यत्र कहीं और कोई भेद नहीं है।

चतुर्थ, पंचम और छठी पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिये। विशेषता केवल यह है कि इन पृथिवियोंमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं है।। ५४॥

शंका—तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध यहां क्यों नहीं होता?

समाधान — इस शंकांक होनेपर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिकी बांधनेवाले सम्यग्दि जीव मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्तांक साथ द्वितीय व तृतीय पृथिवियोंमें उत्पन्न होते हैं वसे इस पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते। इसी कारणसे ही मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीको मिथ्यादृष्टि सान्तर बांधते हैं। और काई भेद नहीं है।

सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता और असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग,

लियसरीरअंगोवंग-वज्जिरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अग्रुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-[सुहा-] सुह-सुगभ-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-णिमिण-पंचं-तराइयाणं को बंधो को अबंधो? ॥ ५५ ॥

सुगमं ।

# मिच्छादिद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिट्टी बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थि।। ५६॥

एदेण देसामासियसुत्तेण स्इदत्थपरूवणं कस्सामो — एत्थ उदयादो बंधो पुच्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णित्थि, एत्थ तस्स असंभवादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणा-वरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-तस-वादर-पज्जत्त-थिरा—थिर-सुभासुभ-अजसिकत्ति-णिमिण पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एदेसिं धुवोदयत्तादो । णिहा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-हस्स-रदि-अरिद-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदओ बंधो, अद्भुवो-दयत्तादो । उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइहिम्हि सोदय-परोदओ बंधो । सेसेसु

वर्ज्रिषमसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायो-गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥५५॥

## यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यम्दृष्टि तक वन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।। ५६।।

इस देशामर्शक मूत्रके द्वारा स्चित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— यहां उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छित्र होता है, यह विचार नहीं है; क्योंकि, यहां उसकी सम्भावना नहीं है। पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचिन्द्रयजाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलधु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, हास्य, रित, अरित, शोक, भय और जुगुण्साका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्रवोदयी प्रकृतियां हैं। उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीर, इनका मिध्या-

सोदओ चेव, तेसिँमैत्थ अपज्जत्तकाले अभावादो । पुरिसवेद-ओरालियसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-पसत्थिवहायगइ—सुभग—सुस्सर—आदेज्ज-जसिकत्तीणं परोदओ वंधो, एदेसिमुदयस्स एत्थ विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय-बारहकसाय-भय—दुगुंछा—पंचिंदियजादि - ओरालिय—तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास—तस-बादर-पञ्जंत-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरी बंधो, एत्थ धुवबंधित्तादो । सादा-साद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसिकित्ति अजसिकत्तीणं सांतरी बंधो, सव्वगुण-द्वाणेसु एदासिमेगाणेगसमयबंधसंभवादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थ-विहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सांतरी बंधो, एगाणेग-समयबंधसंभवादो । सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरी बंधो, पिडवक्खपयडीणं बंधाभीवादो ।

एदाओ पयडीओ बंधंतिमच्छाइडिस्स मूलपच्चया चत्तारि । णाणासमयउत्तरपच्चया

दृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय परोदय वन्ध होता है। रोप गुणस्थानोंमें स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, मिध्यादृष्टिको छोड़कर रोप गुणस्थान यहां अपर्याप्तकालमें नहीं होते। पुरुपवेद, औदारिकरारीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकरारीरांगोपांग, वस्त्रपंभसंहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और यराकीर्ति प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके उदयका यहां विरोध है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वाग्ह कपाय, भय, जुगुन्सा, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक नैजस व कार्मण शरीर, औदारिकशरीरांगापांग, वर्णादिक चार, अगुहछघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच
अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, ये प्रकृतियां यहां ध्रुववन्धी हैं। साता व
असाता वेदनीय, हास्य, रित, अराति, शांक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीित
और अयशकीित प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध होता है, क्योंिक, सब गुणस्थानों में इनका एक
और अनेक समय तक बन्ध सम्भव है। पुरुपवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वर्क्षभसंहनन,
प्रशस्तिवहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेय, इन प्रकृतियोंका मिध्यादिष्ट व सासादनसम्यग्दाष्ट गुणस्थानों में सान्तर वन्ध होता है, क्योंिक, यहां इनका एक अनेक समय तक
बन्ध सम्भव है। सम्यंग्मिध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानों ने उनका निरन्तर
सन्ध होता है, क्योंिक, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक बन्धका अभाव है।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले मिथ्यादृष्टि नारकीके मूल प्रत्यय चार, नाना समय

एक्कवंचास । एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस अट्ठारस । सासणसम्मादिद्विस्स मूलप्रचया तिण्णि, णाणासमयउत्तरपच्चया चउवेत्तालीस, एगसमयजहण्णुक्कस्सपच्चया दस सत्तारस । सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु मूलपच्चया तिण्णि, उत्तरपच्चया चालीस, एगसमय-जहण्णुक्कस्सपच्चया णव सोलस ।

एदाओ सञ्वपयडीओ मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो च तिरिक्खगइसंजुत्तं बंधित, सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो मणुसगइसंजुत्तमुभयत्थ अण्णगईणं बंधाभावादो । णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणहङ्घाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारस-कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद -णिमिण -पंचंतरा— इयाणं मिच्छाइहिम्हिं चउव्विहो बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसगुणहाणेसु धुवबंधो णित्थ, बंधवोच्छेदमकुणमाणसासणादीणमभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सव्वगुणहाणेसु सादि-अदुवो, अदुवबंधित्तादो ।

सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय इक्यावन, तथा एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय दश और अठारह होते हैं। सासादनसम्यग्दिएके मूल प्रत्यय तीन, नाना समय सम्बन्धी उत्तर प्रत्यय चवालीस और एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय दश और सत्तरह होते हैं। सम्यग्मध्यादिए और असंयतसम्यग्दिए गुणस्थानोंमें मूल प्रत्यय तीन, उत्तर प्रत्यय चालीस, तथा एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय नौ और सोलह होते हैं।

इन सब प्रकृतियोंको मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यगितिसे संयुक्त बांधते हैं, तथा सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, दोनों जगह अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। नारकी जीव इनके बन्धके स्वामी हैं। वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुण्सा, तैजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्याद्दाप्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं। रोष गुणस्थानों भे ध्रुव वन्ध नहीं है, क्योंकि, इनके बन्धव्युच्छेदको न करनेवाले सासादन-सम्यग्दिष्ट आदिकोंका अभाव है। रोष प्रकृतियोंका वन्ध सब गुणस्थानों में सादि और अध्रुव होता है, क्योंकि, वे प्रकृतियां अध्रुवबन्धी हैं।

१ प्रतिषु 'मृलपयर्डा ' इति पाठः।

२ प्रतिषु ' मिच्छाइट्टीहि ' इति पाठः ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणिगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइ-पाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ५७॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ५८ ॥

एदस्स अत्थो उच्चदे — अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणे चेव दोण्णं वोच्छेदुवलंभादो । अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जिद, सासणसम्मादि।हि।म्हि बंधे वेच्छिण्णे संते प्च्छा असंजद-सम्मादिहिम्हिं उदयवोच्छेदुवलंभादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउ-

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यग्गित, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यग्गितप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त-विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है १॥ ५७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं।। ५८।।

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— अनन्तानुष्रन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंिक, सासादन गुणस्थानमें ही दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। अप्रशस्तिविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इनका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, सासादनसम्यग्दि गुणस्थानमें बन्धके व्युच्छिन्न होजानेपर तत्पश्चात् असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। स्त्यानगुद्धि आदिक तीन, स्त्रीवेद, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायो-

१ अ-आप्रत्योः ' असंजद० दिद्वीहि ', काप्रतो ' असंजदसम्माइटीहि ' इति पाठः ।

संघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोवाणं पुन्वं पच्छा बंधोदयवोच्छेदविचारो णित्थ, एदासिमेस्थ उदयाभावादो ।

अणंताणुबंधिचउक्कस्स सोदय-परोदएण बंधो, अद्भुवोदयत्तादे। अप्पसत्थिविद्दायगइ-दुस्सराणं मिच्छाइहिम्हि सोदय-परोदएण बंधो, अपज्जत्तकाले एदासिमुदयाभावादो । सासणे सोदएणेव बंधो, तस्सेत्थ अपज्जत्तकालाभावादो । दुभग-अणादेज्ज-णीचांगोदाणं सोदएणेव बंधो, धुवोदयत्तादो । थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइ-पाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणं परोदएणेव बंधो । कुदो ? विस्ससादो ।

थीणगिद्धितय-अणंताणुबंधिच उक्क-तिरिक्खगइ - तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी - णीचा - गोदाणं णिरंतरे। बंधो । कुदे। १ एत्थ धुवबंधित्तादो । सेसाणं सांतरे।, एगसमएण हिं बंधवोच्छे-दुवलंभादो । पच्चया च उद्घाणपयिड पच्चयसमा । एदाओ सव्वपयडीओ तिरिक्खगइसं जुत्तं बंधति । णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविण इद्घाणं च सुगमं । थीणगिद्धितय-अणंताणुबंधि-च उक्काणं मिच्छाइ दिन्हि च उव्विहो बंधो, धुवबंधित्तादो । सासणिम्म सादि-अद्भुवो । सेसाणं

ग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनके पूर्वमें या पश्चात् बन्धोदयब्युच्छेद होनेका विचार नहीं है, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है।

अनन्तानुबिन्धचतुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंिक, वे अध्रवोदयी हैं। अप्रशस्तिवहायोगित और दुस्वरका मिध्यादि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंिक, अपर्याप्तकालमें इनका उदय नहीं रहता। सासादन गुणस्थानमें स्वोदयसे ही इनका बन्ध होता है, क्योंिक, इस गुणस्थानका यहां अपर्याप्तकालमें अभाव है। दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र, इनका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंिक, ये प्रकृतियां धुवोदयी हैं। स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, स्त्रावेद, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनका परोदयसे ही बन्ध होता है। इसका कारण स्वभाव ही है।

स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्र, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, यहां वे ध्रुवबन्धी हैं। तोष
प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे इनका बन्धव्युच्छेद पाया जाता है।
प्रत्ययोंकी प्रकृपणा चतुस्थानिक प्रकृतियोंके समान है। इन सब प्रकृतियोंको तिर्यग्गतिसे
संयुक्त बांधते हैं। नारकी जीव इनके बन्धके स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान
सुगम हैं। स्त्यानगृद्धि आदिक तीन और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादि गुणस्थानमें
बारी प्रकारका बन्ध होता है, क्योंिक, ये ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं। सासादनगुणस्थानमें

१ प्रतिषु ' हि ' पदं नोपलभ्यते, मप्रती तु सम्रुपलभ्यते तत्।

पयडीणं बंधे। सव्वत्थ सादि-अदुवो, अदुवबंधित्तादो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-तिरिक्खाउ-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीर-संघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ५९ ॥

सुगमं ।

## मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ६०॥

एदस्स वक्खाणं णिरओघएगङ्घाणियवक्खाणतुलं । णविर तिरिक्खगइसंज्ञतं बंधिद ति वत्तव्वं ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओगगाणुपुव्वी-उच्चागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६१ ॥

सुगमं ।

सादि व अधुव बन्ध होता है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सादि व अधुव होता है, क्योंकि, व अधुवबन्धी हैं।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृपाटिकाशरीरसंहनन प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ५९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। ६०॥

इस सूत्रका व्याख्यान नारकसामान्यकी एकस्थानिक प्रकृतियोंके व्याख्यानके समान है। विशेष इतना है कि [यहां सातवीं पृथिवीमें] तिर्यगातिसे संयुक्त बांधते हैं, प्रसा कहना चाहिये।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियोंका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिपु ' एगडाणाणिय- ' इति पाठः ।

# सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधां॥ ६२॥

एदस्स अत्थो बुच्चदे— एत्थ बंधादो उदओ पुन्नं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णित्थ, एदासिमेत्थ उदयाभावादो । एदासि परोदएणेव बंधो, णिरयगदीए उदयाभावादो । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुक्रमाभावादो । पच्चया चउहाणियपयिडपच्चयतुल्ला । मणुसगइसंजुत्तं सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहिणो बंधति । णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधविणहहाणं च सुगमं । सादि-अद्भवबंधो, अद्भुवबंधित्तादो सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मा-इहिणिव्वाणुवगमणे णियमादो वा ।

तिरिक्खगदीए तिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्खा पंचिंदियतिरिक्ख-पज्जत्ता पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावर-णीय-सादासाद-अट्ठकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउब्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष गुणस्थानवर्ती अबन्धक हैं ॥ ६२ ॥

इसका अर्थ कहते हैं— बन्धसे उद्य पूर्वमें व्युव्छिन्न होता है या पश्चात्, यह विचार यहां नहीं हैं, क्योंिक, इनका यहां उदय नहीं है। इनका परोद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंिक, नरकगितमें इनके उद्यका अभाव है। बन्ध निरन्तर होता है, क्योंिक, एक समयसे इनके बन्धका विश्राम नहीं होता। इनके प्रत्यय चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके समान हैं। सम्याग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धिवनष्टस्थान सुगम हैं। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंिक वे अध्रवबन्धी हैं; अथवा सम्याग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंके मुक्तिगमनमें नियम होनेसे भी सादि व अध्रव बन्ध होता है।

तिर्यगितिमें तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमितियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगित, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिक तैजस

१ मिस्स। विरदे उच्चं मणुवदुगं सत्तमे हवे बंधो । मिच्छा सासणसम्मा मणुवदुगुच्चं ण बंधित ॥ गो. क. १०७. २ अ-काप्रत्योः 'णियमाभावादो ' इति पाठः ।

वेउिव्वयसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास—देवगदिपाओग्गाणुपुव्वी— अगुरुवलहुव -उवघाद--परघाद--उस्सास- पसत्थविहायगइ--तस--बादर--पज्जत्त-पत्तेयसरीर-[थिरा-] थिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्ति-अजसिकत्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६३ ॥

सुगमं ।

## मिच्छाइद्विपहुडि जाव संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ ६४॥

एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे — देवगइ-विजियसरीर वेजिवियसरीरअंगोवंग-देवगइ-पाओग्गाणुपुव्व-उच्चागोदाणं तिरिक्खेसु उदयाभावादो पुव्वं पच्छा बंधोदयवोच्छेदविचारो णित्थ, संतासंताणं साण्णिकासिवरोहादो । अवसेसपयडीसु वि एस विचारो णित्थ, अत्थगदीए एदासिं बंधोदयवोच्छेदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-वेजिवय-तेजा-कम्मइय-सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-[ थिरा- ] थिर-सुभासुभ-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ

व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीित, अयशकीित, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है। १४॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— देबगति, वैकियिकदारीर, वैकियिकदारीरांगोपांग, देबगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र, इनका तिर्यचोंमें उदय न होनेसे बन्धोदयव्युक्छेदकी पूर्वापरताका विचार नहीं है, वयोंकि, सत् और असत्की समानताका विरोध है। शेष प्रकृतियोंमें भी यह विचार नहीं है, क्योंकि, अर्थगितसे इनके बन्धोदयव्युच्छेदका अभाव है।

पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, वैक्रियिक तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गम्भ, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अधुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इ. १. १५.

षंघो, धुनोदयत्तादो । णिद्दा-पयठा-सादासाद-अङ्गकसाय-पुरिसनेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग भय-दुगुंछा-समचउरसंसठाण-पसत्थिन्दियगङ्-सुस्सराणं सन्वडाणेसु सोदय-परेादओ बंघो । णनिर जोणिणीसु पुरिसनेद्वंघो परोदओ । उनघादवंघो मिन्छादिडि सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मा-दिडीणं सोदय परोदओ, निग्गहगदीए उनघादस्सुद्याभानादो । सम्मामिन्छादिडि-संजदा-संजदाणं सोदओ चेन, तेसिमपज्जत्तकालाभानादो । परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिन्छादिडि-सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडीसु सोदय-परोदओ, एदासिमपज्जत्तकाले उदयाभानादो । सेसदोगुणडाणेसु सोदओ बंघो । णनिर जोणिणीसु असंजदसम्मादिडी एदाओ सोदएणेन बंघित, तत्थेदस्स अपज्जत्तकालाभानादो । तस नादर पज्जत्त पंचिदियजादीओ मिन्छाइडी सोदय-परोदएण बंघइ, पडिनक्खपयडीणं उदयसंभनादो । अनसेसा सोदएणेन, तत्थ पडि-वक्खपयडीणमुदयाभानादो । पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिदियतिरिक्ख जोणिणीसु सोदएणेन सन्नगुणडाणेसु वंघो, एत्थ पडिनक्खपयडीणमुदयाभानादो । णनिर पंचिदियतिरिक्खेसु मिन्छाइडीणं पज्जत्तस्म सोदय-परोदओ बंघो, तत्थ पडिनक्खपयडीए उदयसंभनादो । सुभगादेज्ज-जसिकत्तीणं मिन्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिन्छादिडि-

इनका सोदय बन्ध होता है, क्यांकि, वे ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, आठ कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शंकि, भय, जुगुप्सा, समचतु-रस्नसंस्थान, प्रशंस्तविहायागित और सुस्वर, इनका सव गुणस्थानोंमें स्वे।दय-परोदय बन्ध होता है। विशेष इतना है कि योनिमनी तिर्यचोंमें पुरुषवेदका वन्ध परादयसे होता है। उपघातका वन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीवांके स्वोदय-परोदय होता है,क्योंकि, विग्रहगितमें उपघातका उदय नहीं होता। सम्यग्मिध्या-दृष्टि और संयतासंयतें के स्वोदय ही बन्ध होता है, क्यों कि, उनके अपर्याप्तकालका अभाव है। परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका वन्ध मिध्यादृष्टि, सासाद्वसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दापृ गुणस्थानों मं स्वोदय-परोदय होता है, क्यों कि, इन प्रकृतियों का अपर्याप्त-कालमें उदय नहीं होता। रोष दो गुणस्थानोंमें स्वोदय बन्ध होता है। विरोषता यह है कि योनिमतियोंमें असंयतसम्यग्दि जीव इन्हें स्वोदयसे ही वांधता है,क्योंकि,योनिमतियोंके अपर्याप्तकालमें असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानका अभाव है। त्रस, वाद्र, पर्याप्त और पंचे-न्द्रिय जाति, इनको मिथ्यादृष्टि जीव स्वोद्य-परोद्यसे वांधता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय सम्भव है। शेष गुणस्थानवर्ती स्वोदयसे ही बांधते हैं, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिमतियोंमें स्वोद्यसे ही सब गुणस्थानोंमें बन्ध होता है, क्योंकि, इनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उदयका अभाव है। विशेषता यह है कि पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमें मिथ्यादृष्टियोंके पर्याप्त प्रकृतिका स्वोदय-परोद्य तन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय सम्भव है। सुभग, आदेय और यशकीर्तिका बन्ध मिथ्या- असंजदसम्मादिद्वीसु बंधो सोदयपरेादओ, एत्थ पडिवक्खुदयदंसणादो । संजदासंजदेसु सोदओ चेव, तत्थ पडिवक्खाणमुदयाभावादो । मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु अजसिकतीए बंधो सोदय-परोदओ, एत्थ पडिवक्खुदयदंसणादो । संजदा-संजदेसु परोदओ, तत्थ पडिवक्खपयडीए चेव उदयदंसणादो । देवगदि-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगदिपाओग्गाणुपुच्वी-उच्चागोदाणं परोदओ बंधो, एदासिमेत्थ उदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अहकसाय-भय-दुगुंछा तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगछहुत्र-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो वंधो, धुवबंधित्तादो । सादासाद-हस्स रिद-अरिद-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसिकत्ति-अजसिकत्तीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुत्ररमदंसणादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइहि-सासणेसु सांतरो णिरंतरो च बंधो, पम्म-सुक्क-टिसिएसु णिरंतरबंधदंसणादो । सेसगुणहाणेसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । पंचिं-

दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्निध्यादिष्टि व असंयतसम्यग्दिष्टि गुणस्थानों में खोदय-परोदय होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानों में प्रतिपक्ष प्रकृतियों का उदय देखा जाता है। संयतासंयतों में इनका स्वोदय ही वन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियों के उदयका अभाव है। मिध्यादिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानों में अयदाकीर्तिका वन्ध स्वोदय परेद्य होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानों में उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका भी उदय देखा जाता है। संयतासंयतों में उसका परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका ही उदय देखा जाता है। देवगित, विकिथिकदारीर, विकिथिकदारीरांगे। पांग, देवगितिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्यगेत्र, इनका परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, तिर्यवों में इनके उदयका विरोध है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कपाय, भय, जुगुण्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्य, रस, स्पर्श, अगुम्ल बु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अराति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके वन्धका विश्राम देखा जाता है। पुरुपवेदका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर व निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। शेष गुण-स्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

दिय-तस-बादर-पञ्जत-पत्तेयसरीराणं बंधा मिच्छाइडिम्हि' सांतर-णिरंतरा, तेउ-पम्म-सुक्कठिस्सिएसु णिरंतरबंधदंसणादे। ससुविरमगुणद्वाणेसु णिरंतरा, तत्थ पिडवक्खपयिडिबंधाभावादो।
समचउरससंठाणस्स बंधा मिच्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरा, असंखेज्जवासाउएसु तेउ-पम्मसुक्किठेस्सियसंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरबंधदंसणादो। उपिरमगुणेसु णिरंतरा, तत्थ पिडवक्खपयिडिबंधाभावादो। परघादुस्सासाणं मिच्छाइडिम्हि सांतर-णिरंतरा बंधा, अपज्जत्तसंज्जतबंधाभावादो तेउ-पम्म-सुक्किठेस्सिएसु संखेज्जवासाउएसु असंखेज्जवासाउएसु च णिरंतरबंधदंसणादो। उविरमगुणेसु णिरंतरा बंधा, तत्थ अपज्जत्तस्स बंधाभावादो। पसत्थविद्वायगईए मिच्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरा, सुहितिठेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउएसु णिरंतरबंधदंसणादो। उविरमगुणेसु णिरंतरा, पिडवक्खपयिडिवंधाभावादो। सुभ-सुस्सर-आदेज्जाणं
मिच्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरा, सुहितिठिस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउएसु णिरंतरबंधदंसणादो। उविर णिरंतरा, पिडवक्खपयिडीवंधाभावादो। देवगदिदुग-वेउव्वियदुगदंसणादो। उविर णिरंतरा, पिडवक्खपयिडीणं बंधाभावादो। देवगदिदुग-वेउव्वियदुग-

पंचेन्द्रिय, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि तेज, पद्म और शुक्ल लइयावाले जीवोंमें इनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है। शेप उपरिम गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। समचतुरस्रसंस्थानका बन्ध मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्द्दियोंमें सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क और तेज, पद्म पर्व शुक्ल लेश्यावाले तिर्यचोंके इन गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। उपारिम गुणस्थानोंमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके षम्धका अभाव है। परघात और उच्छ्वास प्रकृतियोंका मिश्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तके बन्धसे संयुक्त इनके बन्धका अभाव होनेसे तेज,पद्म एवं शुक्ल लेक्यावाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। उपरिम गुणस्थानों में दोनों प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अपर्याप्तके बन्धका अभाव है। प्रशस्तिवहायोगितिका मिध्याद्दिष्ट और सासादनसम्यग्द्दाष्ट्रियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन लेक्यावाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। उपरिम गुणस्थानोंमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। शुभ, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका मिध्यादृष्टि और सासाद्वसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, शुभ तीन लेक्यावाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कोंमें निरन्तर बन्ध देखा जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिक-

र प्रतिषु ' मिच्छाइद्वीहि ' इति पाठः।

उच्चागोदाणं मिच्छाइङ्घि-सासणेसु सांतर-णिरंतरे। बंधो, सुहतिलेस्सियसंखेज्जासंखेज्जवासाउएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरे। बंधो ।

तिरिक्खेसु मिन्छाइद्वीणं मूलपन्चया चतारि । उत्तरपन्चया तेवंचास, वेउव्विय-वेउिव्यमिस्सपन्चयाणमभावादो । णवरि देवगइचउक्कस्स एक्कवंचास पन्चया, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपन्चयाणमभावादो । एगसमयजहण्णुक्कस्सपन्चया दस अद्वारस । सासणस्स मूलपन्चया तिण्णि, उत्तरपन्चया अद्वेतालीस । वेउव्विय-चउक्कस्स छाएत्तालीस, पुव्विल्लाणं चेवाभावादो । एगसमयजहण्णुक्कस्सपन्चया दस सत्तारस । सम्मामिन्छाइद्वि-असंजदसम्मादिद्वीणं मूलोघपन्चया चेव । णवरि सम्मामिन्छा-इद्विम्हि वेउव्वियकायजोगो असंजदसम्मादिद्विम्हि वेउव्विय-वेउव्वियमिस्सजोगा अवण-द्वा । संजदासंजदे ओघपन्चया चेव । एवं चउव्विहाणं पन्चयपरूवणा कदा । णवरि पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु पुरिस-णवुंसयपन्चया अवणेदव्वा । असंजदसम्माइद्विम्हि ओरालिय-मिस्स-कम्मइयपन्चया अवणेदव्वा ।

शरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और उच्चगात्रका मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, शुभ तीन छेश्यावाले संख्यातवर्षायुष्क और असंख्यातवर्षायुष्कोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है।

तिर्यंचोंमें मिध्यादि एयें के मूल प्रत्यय चार होते हैं। उत्तर प्रत्यय तिरेपन होते हैं, क्यों कि, यहां वैकियिक और वैकियिक मिश्र प्रत्ययों का अभाव है। विशेष इतना है कि देवगतिचतुष्क के इक्यावन प्रत्यय होते हैं, क्यों कि, वैकियिक, वैकियिक मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययों का अभाव है। एक समय सम्वन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय कमसे दश और अठारह होते हैं। सासादन सम्यग्दि के मूल प्रत्यय तीन और उत्तर प्रत्यय अड़ताली सहोते हैं। वैकियिक चतुष्क के उत्तर प्रत्यय छ्याली सहोते हैं, क्यों कि, पूर्वोक्त प्रत्ययों का ही अभाव रहता है। एक समय सम्बन्धी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय कमसे दश और सत्तरह होते हैं। सम्यग्मध्यादि और असंयतसम्यग्दि के मूलोघ प्रत्यय ही होते हैं। विशेषता यह है कि सम्यग्मध्यादि गुणस्थान में वैकियिक काययोग और असंयतसम्यग्दि में वैकियिक और वैकियिक मिश्र योगों को कम करना चाहिये। संयतासंयत गुणस्थान में ओघ प्रत्यय ही होते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के तिर्यचों के प्रत्ययों की प्रक्रपण की है। विशेषता यह है कि पंचीन्द्रय तिर्यच योनिमितयों में पुरुषवेद और नपुंसक वेद प्रत्यय कम करना चाहिये। असंयतसम्यग्दि गुणस्थान में औदारिक मिश्र और कार्मण प्रत्ययों को कम करना चाहिये।

१ अप्रतावतः प्राक् 'णवरि देवगङ्च उक्कस्स ' इत्यधिकः पाठः

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अहकसाय-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरिर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवधाद-परधाद-उस्सास-तस-बादर-पज्ञत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइही चउगइसंजुताणं, सासणी णिरयगईए विणा तिगइ-संजुत्ताणं, सेसा देवगइसंजुत्ताणं बंधया। सादावेदणीय-हस्स-रदीओ मिच्छाइही सासणी च णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुतं बंधित। एवं जसिकित्तिं पि बंधित', विसेसाभावादो। असादावेदणीय-अजसिकत्तीओ मिच्छाइही चउगइसंजुतं, सासणी तिगइसंजुतं, सेसा देवगइसंजुतं। पुरिसवेदं मिच्छाइही सासणी च णिरयगईए विणा तिगइसंजुतं, सेसा देवगइसंजुतं वंधित। समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग सुस्सर-आदेज्जाणमेवं चेव वत्तव्वं। देवगदि देवगिदिपाओग्गाणुपुव्वीओ सव्वे देवगइमंजुत्तं बंधित। [वेउव्वियसरीर-] वेउव्वियसरीर-अगोवंगाणि मिच्छाइही देव-णिरयगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं। थिर-सुभाणं सादभंगो। अथिर-असुहाणं असादभंगो। उच्चागोदं मिच्छाइहि सासणसम्माइहिणो देव मणुसगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं वंधित।

पांच ज्ञानावरणीय, छह द्र्ञानावरणीय, आठ कपाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकरारीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियोंके मिथ्यादृष्टि चारों गतियोंसे संयुक्तः सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, और शेप जीव देवगतिसे संयुक्त बन्धक हैं। सातावेदनीय, हास्य और रतिको मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना नीन गतियोंसे संयुक्त, तथा रोप जीव देवगार्तसे संयुक्त बांधते हैं। इसी प्रकार यशकीर्तिको भी बांधते हैं, क्योंकि, इसके कोई विशेषता नहीं है। असातावेदनीय और अयशकीर्तिका मिथ्यादृष्टि चारों गितयोंसे संयुक्त, सासाद्न तीन गितयोंसे संयुक्त, और शेप जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। पुरुषवेदको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त और रोष जीव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। समचतुरस्न-संस्थान, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेय प्रकृतियोंका गतिसंयोग भी इसी प्रकार कहना चाहिये। देवगति और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीको सव देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। [वैक्रियिकदारीर] और वैक्रियिकदारीरांगोपांगको मिथ्यादाप्ट देव व नरकगतिसे संयुक्त तथा दोष देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। स्थिर और शुभ प्रकृतियोंका गतिसंयोग सातावेदनीयके समान है। अस्थिर और अशुभ प्रकृतियोंका गतिसंयोग असातावेदनीयके समान है। उच्चगोत्रको मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त, तथा शेष तिर्यंच देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

१ प्रतिषु ' जसकि चिं हि बंधं पि ' इति पाठः ।

सन्वासि पयडीणं बंधस्स तिरिक्खा चेव सामी । बंधद्धाणं बंधविणहृहाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अहकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुबलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइहिम्हि चउिवहो बंधो, सेसेसु तिविहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्भवे ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणिगिद्धि-अणताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरा-लियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुब्वी-उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेजज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६५ ॥

सुगममेदं ।

मिच्छाइद्वी सासणसम्माइद्वी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा। ६६॥

सब प्रकृतियोंके वन्धके तिर्यंच ही स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय, भय, जुगुण्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। शेष गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें ध्रुव वन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्थगायु, मनुष्यायु, तिर्थगाति, मनुष्यगित, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्थगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिविहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय व नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष जीव अबन्धक हैं। ६६॥

एदेण स्इदत्थाणं पर्वणा कीरदे — थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्ख-गइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी—उज्जीव-अप्पसत्थिविहायगइ-दुस्सर-णीचागोदाणं तिरिक्खगईए उदयवोच्छेदो णित्थि, सासणे बंधवोच्छेदो चेत्र । णतिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीए' पुव्वं बंधो वोच्छिण्णो पच्छा उदओ, असंजदसम्मादिहिम्हि उदयवोच्छेदादो । अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणसम्मादिहिचरिमसमयम्हि उभयवोच्छेददंसणादो । मणुसाउ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं तिरिक्खगईए उदओ चेत्र णित्थि, विरोहादो । तेणेदासिं बंधोदयाणं पुव्वं पच्छा वोच्छेदिविचारो णित्थ । दुभग-अणादेज्जाणं पुव्वं बंधो वोच्छिज्जिद पच्छा उदओ, सासणे वोच्छिण्ण-बंधाणं अजंदसम्मादिहिम्हि उदयवोच्छेददंसणादो ।

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-इत्थिवेद-चउसंठाण-पंचसंघडण-उज्जोव अप्पसत्थ-विहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सोदय-परोदएहि बंधो । णवरि तिरिक्खजोणिणीसु इत्थि-वेदस्स सोदएणेव बंधो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-णीचागोदाणं सोदएणेव बंधो । मणुस्साउ-

इसके द्वारा स्वित अथाँकी प्रक्रपणा करते हैं— स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, स्निवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिविहायोगित, दुखर और नीचगोत्र, इनका तिर्यगितिमें उदयव्युच्छेद नहीं है, सासादनगुणस्थानमें केवल बन्धव्युच्छेद ही है। विशेष इतना है कि तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, पश्चात् उदयः क्योंकि [सासादनगुणस्थानमें बन्धके नष्ट हो जानेपर तत्पश्चात् ] असंयतसम्यन्दाष्टि गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद होता है। अनन्तानुविध्यतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यन्दिष्टके चरम समयमें दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। मनुष्यायु और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका तिर्यगितिमें उदय ही नहीं है, क्योंकि, वहां इनके उदयका विरोध है। इसी कारण इनके बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेका विचार नहीं है। दुर्भग और अनादेयका पूर्वमें बन्ध व्युच्छित्र होता है, पश्चात् उदयः क्योंकि सासादनगुणस्थानमें इनके बन्धके नष्ट हो जानेपर असंयतसम्यन्दिं उदयका व्युच्छेद देखा जाता है।

स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अप्रशस्ताविहायोगाति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका खोदय-परोदयसे बन्ध होता है। किन्तु विशेष इतना है कि तिर्यच योनिमतियोंमें स्त्रीवेदका खोदयसे ही बन्ध होता है। तिर्यगायु, तिर्यगाति और नीचगोत्रका खोदयसे ही बन्ध होता है।

१ प्रतिषु ' तिरिक्खगइपाओगगाश्चपुर्वी ' इति पाठः ।

२ प्रतिष्ठ 'सासणी ' इति पाठः ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वीणं परे।दएणेव वंधो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं सोदय-परे।दएण बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावादो । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुन्वीए वि सोदय-परे।दएण बंधो, विग्गहगदीए विणा अण्णत्थ उदयाभावादो ।

शीणगिद्धित्तय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरा बंधा, धुवबंधित्तादो । इत्थिवेदमणुसगइ-चउसंठाण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जाव-अप्पसत्थिविद्यायाइ-दुभग—
दुस्सर-अणादेज्जाणं सांतरा बंधा, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खाउ-मणुस्साउआणं
णिरंतरा बंधा, जहण्णेण वि एगसमयबंधाणुवरुभादो । तिरिक्खगइ-ओरालियदुग-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरा, तेउ-वाउकाइयाणं तेउ-वाउकाइय-सत्तमपुढवीणरइएहिंता आगंतूण पंचिदियतिरिक्ख-तप्पज्जर्त्त-जोणिणीसु उप्पण्णाणं सणक्कुमारादि'देव-णरइएहिंता तिरिक्खसुप्पण्णाणं च णिरंतरबंधदंसणादो। णविर सासणे सांतरा चेव, तस्स
तेउ-वाउकाइएसु अभावादो सत्तमपुढवीदो तग्गुणेण णिग्गमणाभावादो च । ओरालियदुगस्स

मनुष्यायु, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायांग्यानुपूर्वीका परोदयसे बन्ध होता है। औदारिकरारीर और औदारिकरारीरांगोपांगका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनका उदय नहीं रहता। तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका भी खोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिका छोड़कर अन्यत्र उसके उदयका अभाव है।

स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी हैं। स्त्रीवेद, मनुष्यगित, चार संस्थान, पांच संहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है। तिर्यगायु और मनुष्यायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, जघन्यसे भी इनका एक समय बन्ध नहीं पाया जाता। तिर्यगिति, औदारिकद्विक, तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्र, इनका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक व वायुकायिकोंके तथा तेजकायिक, वायुकायिक व सप्तम पृथिवीके नारिकयोंमेंसे आकर पंचेन्द्रिय तिर्यच और उसके पर्याप्त व योनिमितयोंमें उत्पन्न दुए जीवोंके, और सनत्कुमारादि देव व नारिकयोंमेंसे तिर्यचोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके भी इनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है। विशेषता यह है कि सासादन गुणस्थानमें सान्तर ही बन्ध होता है, क्योंकि, वह गुणस्थान तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें होता नहीं है, तथा सप्तम पृथिवीसे इस गुणस्थानके साथ निर्गमन भी नहीं होता। औदारिकदिकका

१ काप्रतो '-तिरिक्खसपञ्जत्त- ' अ-आप्रत्योः '-तिरिक्खतसपञ्जत्त- ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' उप्पण्णाणं ओरालियसरीरअंगोत्रंग सणक्कुमारादि- ' इति पाठः।

#### सांतर-णिरंतरा ।

एदासिं पच्चया सव्वगुणसु पंचडाणियपयिडपच्चएहि तुल्ला । णविर तिरिक्ख-मणुस्साउआणं मिच्छाइडिम्हि कम्मइयपच्चओ णित्थ । पंचिंदियितिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदिय-तिरिक्खजोणिणीसु ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया णित्थ । च उव्विहेसु तिरिक्खेसु सासण ओरालियमिस्स कम्मइयपच्चया णित्थ, अपज्जत्तकाले तस्साउबंधाभावादा ।

थीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिच उक्काणं निच्छाइद्वी च उगइसंजुत्तं, सासणा तिगइ-संजुत्तं बंधओ । इत्थिवेदं णिरयगईण विणा तिगइसंजुत्तं, मणुसा उ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीओ मणुसगइसंजुत्तं, तिरिक्खा उ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जावाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं, ओरा-छियसरीर-च उसंठाण-आरालियसरीरअंगावंग-पंचसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, अप्पसत्थ - विहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि देवगदीण विणा तिगइसंजुत्तं वंधंति । एदासिं पयडीणं बंधस्स तिरिक्खा सामी । बंधद्धाणं बंधविणद्वद्धाणं च सुगमं । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्काणं मिच्छाइद्धिम्ह च उव्विहो वंधो । सासणे दुविहो, अणादि-धुवा-

### सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय सब गुणस्थानों में पंचस्थानिक प्रकृतियोंके समान है। विशेषता केवल यह है कि तिर्थगायु और मनुष्यायुका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें कार्मण प्रत्यय नहीं होता। पंचिन्द्रिय तिर्थच पर्याप्त और पंचिन्द्रिय तिर्थच योनिमतियों में औदारिकमिश्र व कार्मण प्रत्यय नहीं होते। चार प्रकारके निर्थचों से सासादन गुणस्थानमें औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्यय नहीं होते, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उसके आयुका यन्च नहीं होता।

स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुविध्यतुष्कके मिध्यादृष्टि चारों गितयोंसे संयुक्त और सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गितयोंसे संयुक्त बन्धक है। स्त्रीवेदकी नरकगितके विना तीन गितयोंसे संयुक्त, मनुष्यायु एवं मनुष्यगितिश्योग्यानुपूर्वीको मनुष्यगितसे संयुक्त; तिर्यगायु, तिर्यगातिशयोग्यानुपूर्वी और उद्योगको तिर्यगातिसे संयुक्त; औदारिकदारीर, चार संस्थान, औदारिकदारीरांगोपांग और पांच संहननको निर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त; तथा अपदास्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनाद्य और नीचगातको द्वगितके विना तीन गितयोंसे संयुक्त बांधत हैं। इन प्रकृतियोंके बन्धक निर्यच स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनप्रस्थान सुगम हैं। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबिधचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है। दोप प्रकृतियोंका

१ प्रतिपु ' इत्थिवेद- ' इति पाठः ।

२ प्रतियु 'अपञ्जत्त- ' इति पाठः ।

भावादो । सेसपयडीणं बंघो सादि-अद्भवो, अद्भवंधित्तादो ।

मिच्छत्तःणवुंसयवेदः-णिरयाउः-णिरयगइः-एइंदियः-बीइंदियःतीइं-दिय-चउरिंदियजादिः-हुंडसंठाणः-असंपत्तसेवट्टसंघडणः-णिरयगइपाओः-गगाणुपुव्वि-आदावःथावरः-सुहुमः अपज्जत्तः साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ६७ ॥

सुगमं ।

## मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ६८॥

एदस्स अत्थे। वुच्चदे — मिच्छत-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-च3ित्य-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं बंधोदया समं वे। च्छिण्णा, मिच्छाइिं मोत्त्णेदािसं उविरमेसु उदयाभावादे। । णबुंसयवद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवहसंघडणाणं बंधवोच्छेदे। चेव णोदयस्स, सव्वगुणेसुदयदंसणादे। । णिरया उ-णिरयगइपाओग्गापुव्वीणं तिरिक्खगदीए उदयाभावादे। पुव्वं पच्छा बंधोदयवोच्छेदिवचारे। णित्थ।

बन्ध सादि व अध्रव होता है, क्योंकि व अध्रववन्धी हैं।

मिण्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगित, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकाशरीरसंहनन, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मीका कीन वन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ ६७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष तिर्यच अवन्धक हैं॥ ६८॥

इसका अर्थ कहते हैं— मिथ्यात्व, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका बन्ध और उदय दोनों साथ ब्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छाड़कर उपरिम गुणस्थानोंमें इन प्रकृतियोंके उदयका अभाव है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्याटिकासंहनन, इनके बन्धका ही ब्युच्छेद है, उदयका नहीं; क्योंकि सव गुणस्थानोंमें इनका उदय देखा जाता है। नारकायु और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका तिर्यग्गतिमें उदय न होनेसे इनके पूर्व या पश्चात् बन्धेदयब्युच्छेद होनेका विचार नहीं है।

१ अ-आप्रत्योः ' उदयभावादो ' इति पाठः ।

मिच्छत्तस्स सोदएणेव, णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुन्तीणं परोदएणेव, सेसाणं सोदय-परोदएहि बंधो। णविर पंचिंदियतिरिक्खित्यिम्म एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउ-रिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं परोदएण बंधो। पंचिंदियतिरिक्ख-[पज्ञत ]-जोणिणीसु अपज्जत्तस्स परोदएण बंधो। जोणिणीसु णवुंसयवेदस्स परोदएण बंधो। मिच्छत्त-णिरयाऊणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधस्सुवरमाभावादो। सेसपयडीणं बंधो सांतरो, एगसमएण बंधवरमदंसणादो। मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडण-णिरयगइ—णिरयगइ—पाओग्गाणुपुव्वी-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारिय-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं तेवण्ण पच्चया। जोणिणीसु एक्कावण्ण पच्चया। णिरयाउअस्स तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदिय-चर्चारिय-प्च-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-प्च-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क्ख-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिरक-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिर्क-पंचिंदिय-जिरक-पंचित्य-जिरक-पंचित्य-जिरक-पंचित्य-जिरक-पंचित्य-जिरक-पंचित्य-ज

मिध्यात्वका स्वोद्यसं ही; नारकायु, नरकगित और नरकगितिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोद्यसे ही; तथा दोष प्रकृतियोंका स्वोद्य-परोद्यसे ही बन्ध होता है। विदोषता यह है कि पंचेन्द्रियादिक तीन प्रकारके तिर्यचोंमें एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियोंका परोद्यसे बन्ध होता है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त और योनिमितयोंमें अपर्याप्तका परोद्यसे बन्ध होता है। योनिमितयोंमें नपुंसकवेदका परोद्यसे बन्ध होता है। मिध्यात्व और नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम नहीं होता। दोष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, नरकगाति, नरकगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनके तिरेपन प्रत्यय होते हैं। योनिमितियों में इक्यावन प्रत्यय होते हैं। नारकायुके तिर्यच, पंचोन्द्रिय तिर्यच और पंचेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तों इक्यावन प्रत्यय होते हैं। पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिमितियों में उनंचास प्रत्यय होते हैं।

मिध्यादृष्टि तिर्यंच मिध्यात्वको चारों गितयोंसे संयुक्त, नपुंसकेवद व हुण्ड-संस्थानको तीन गितयोंसे संयुक्त; नारकायु, नरकगित और नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वीको नरकगितसे संयुक्त; एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इनको तिर्यगितिसे संयुक्त; तथा असंप्राप्तस्रुपाटिकासंहनन और अपर्याप्तको तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। इन प्रकृतियोंके बन्धके तिर्यंच च सुगमं । मिन्छत्तस्स सादिओ अणादिओ धुवो अद्धवो ति चउव्विहो बंधो । सेसाणं सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो ।

# अपच्चक्खाणकोध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ?

सुगमं।

# मिच्छाइद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ७० ॥

एदेण संगहिदत्थाणं पयासे। कीरंदे — एदासिं बंधोदया समं वोच्छिण्णा, दोण्हेम-संजदसम्मादिहिम्हि विणासुवलंभादे। । सोदय-परोदएण बंधो, अद्धुवोदयत्ता । णिरंतरो, धुव-बंधित्तादो । पञ्चया तिरिक्खाणं पंचट्ठाणियपर्याडपञ्चएहि तुल्ला । मिञ्छाइट्ठी चउगइ-संजुत्तं, सासणसम्मादिट्ठी तिगइसंजुत्तं, सम्मामिञ्छादिट्ठी असंजदसम्मादिट्ठी देवगइसंजुत्तं

खामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका सादिक, अनादिक, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकारका बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अध्रुवबन्धी हैं।

अप्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ६९ ॥

## यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। ७०॥

इस सूत्रके द्वारा संगृहीत अर्थीका प्रकाश करते हैं— इन चारों प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दोनोंका विनाश पाया जाता है। इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी हैं। इनके प्रत्यय तिर्यचोंके पंचस्थानिक प्रकृतियोंके समान हैं। मिथ्यादृष्टि तिर्यच इन्हें चारों गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा सम्यग्मध्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि देवगतिसे संयुक्त

१ प्रतिषु 'पंचट्ठाणाणिय- इति पाठः।

वंधित । तिरिक्खा सामी । वंधदाणं वंधविण इहाणं च सुगमं । मिच्छाइहिम्हि चउव्विहा । सेसगुणेसु तिविहा, धुवाभावादा ।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ७१ ॥ सुगमं।

# मिन्छाइद्वी सामणसम्माइद्वी असंजदसम्माइद्वी संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ७२॥

एदस्सत्थे। वुच्चदे — बंधोदयाणमेत्थ पुच्चं पच्छा वोच्छेदविचारे। णित्थ, तिरिक्ख-गईए देवाउअस्स उदयाभावादो । परेदिएण बंधो, बंधोदयाणमक्कमेण उत्तिविरोहादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तएसु मिच्छाइहि-सांसणसम्माइहि-अंसजदसम्माइहि-संजदासंजदाणं जहाकमेण एक्कावण्ण-छादाठ-बादाठ-सत्ततीसपच्चया होति । जोणिणीसु एगूणवंचास-चउवेदाठीस-चाठीस पंचतीस-पच्चया । सेसं सुगमं । सन्वे देवगइसंजुत्तं बंधित । तिरिक्खा सामी । बंधद्धाणं वंधिवणहृद्धाणं च सुगमं । देवाउअस्स बंधो सन्वत्थ सादि-अद्भुवे।, अद्भुवंधित्तादो ।

बांधते हैं। तिर्यंच जीव इनके स्वामी हैं। वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। दोप गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध है, क्योंकि, उनमें ध्रुच वन्धका अभाव है।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ७१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष तिर्यच अबन्धक हैं।। ७२॥

इसका अर्थ कहते हैं— यहां वन्ध और उदयका पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेका विचार नहीं है, क्योंकि, तिर्यगातिमें देवायुके उदयका अभाव है। देवायुका परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, उसके वन्ध और उदय दोनोंके एक साथ अस्तित्वका विरोध है। बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे वन्धविश्रामका अभाव है। तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच और पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयत-सम्यग्दृष्टि और संयतासंयतोंके यथाकमसे इक्यावन, छ्याळीस, ब्याळीस और संतीस मस्य होते हैं। योनिमतियोंमें उनंचास, चवाळीस, चाळीस और पंतीस प्रत्यय होते हैं। होष प्रत्ययप्रक्रपणा सुगम है। सब तिर्यंच देवायुको देवगतिसे संयुक्त वांधते हैं। तिर्यंच स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। देवायुका बन्ध सर्वत्र सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी प्रकृति है।

पंचिदियतिरिक्खअपज्जता पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खा ३-मणुस्साउ-तिरिक्खा ३-मणुस्साउ-तिरिक्खा ३-मणुस्साउ-तिरिक्खा ३-मणुस्साउ-तिरिक्खा ३-मणुस्साउ-तिरिक्खा ३-मणुस्साउ-विद्य-विद्येय-विद्येय-तिद्येय-च ३ रिदिय-पंचिं - दियजादि-ओरालिय-ते जा -कम्मइयसरीर - छसंठाण-ओरालियसरीर-अगोवंग-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खग इ-मणुसग इपाओ-गाणुपुव्वी-अगुरुगल हुग-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाउ जोव-दो-विद्याग इ-तन-थावर-बादर-सुहुग-पज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिरा-थिर-सुहासुह-सुगभ-[दुभग-] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जस-कित्ति-अजसिकिति-णिमिण-णीचुचागोद पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?॥ ७३॥

सुगमं।

सब्वे एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ ७४ ॥

थीणगिद्धितिय-मणुस्साउ-मणुस्सगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-च उरिदियजादि-हुंड-

पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तोंमें पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यगाति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्दिय, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगेापांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यगिति व मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, बाद्र, सूक्ष्म, पर्याप्त, प्रत्येक, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, [ दुर्भग ], सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनोद्य, यशकीतिं, अयशकीतिं, निर्माण, नीचगोत्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ ७३॥

यह सूत्र सुगम है।

ये सब पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ ७४॥ स्त्यानगृद्धित्रय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय

संठाणिवरिहद्पंचसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडणिवरिहद्पंचसंघडण-मणुसगइपाओगगाणुपुव्वी-पर-घादुस्सासादाबुज्जे।व-दोविहायगइ-थावर-मुहुम-पज्जत्त-साहारण-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज--जसिकित्ति-उच्चागोद-इत्थि-पुरिसवदाणमपज्जत्तएसु' उदयाभावादो अवसेसाणं पयडीणसुदय-वोच्छेदाभावादे। च पुक्वं पच्छा बंधोदयवोच्छेदिवचारे। णित्थ ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णवुंसयवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-बादर-अपज्जत्त-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादेज्ज-अजसिकत्ति-णिमिण-पंचंतराइय-णीचागोदाणं सोदएणेव बंधो । णिद्दा-पयला-सादा-साद-सोलसकसाय-छण्णोकसायाणं सोदय-परे।दएणेव बंधो, अद्भवोदयत्तादो । ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवद्दसंघडण-उवघाद-पत्तेयसरीराणं सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए एदासिमुदयाभावादो । तिरिक्खगदिपाओग्गाणुपुव्वीए वि सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए चेव उदयादो । अण्णपयडीणं परोदएणेव बंधो, एत्थ एदासिमुदयाभावादो ।

जाति, हुण्डसंस्थानसे रिहत पांच संस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहननसे रिहत पांच संहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगितियां, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र, स्थिवद और पुरुषवेद, इनका अपर्याप्तों उदय न होनेसे तथा शेष प्रकृतियोंका उदयव्युच्छेद न होनेसे यहां बन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेका विचार नहीं है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिध्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बादर, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशकीर्ति, निर्माण, पांच अन्तराय और नीचगोत्र, इनका खोदयसे ही बन्ध होता है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय और छह नोकषाय, इनका खोदय-परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, ये अभुवोदयी प्रकृतियां हैं। औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, असंप्राप्त्यपाटिकासंहनन, उपघात और प्रत्येकशरीर, इनका खोदय-परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, विवहगतिमें इनके उदयका अभाव है। तिर्यगगित-प्रायोग्यानुपूर्वीका भी स्वोदय-परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, उसका विप्रहगतिमें ही उदय रहता है। अन्य प्रकृतियोंका परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके उदयका अभाव है।

१ प्रतिषु '-पुरिसवेदा णवुंसयपञ्जत्तपुसु ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' रासिमुदयामावादो ' इति पाठः ।

पंचणाणावरणीय गवदंसणावरणीय मिच्छत्त सोलसकसाय भय दुगुं छा तिरिक्ख भणु स्साउ - ओरालिय - तेजा - कम्मइयसरीर - वण्ण गंध - रस फास - अगुरुअलहु अ उवघाद - णिमिण - पंचंतरा इयाणं णिरंतरा बंधो, धुवबंधित्तादो एगसमएण बंधुवरमाभावादो च । तिरिक्ख गइ - तिरिक्ख गइ पाइपाओ गणाणु पु विव - णीचा गोदाणं सांतर - णिरंतरो बंधो, ते उक्काइय - वाउक्काइए हिंतो पंचिदिय - तिरिक्ख अपज्जत्त एसुप्पण्णाण मंते। सहुत्तकालं णिरंतरं बंधुवलंभादो, अण्णत्थ सांतरत्तदंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं सांतरो वंधो, एगसमएण बंधुवरसुवलंभादो ।

एत्थ सन्वकम्माणं बादाल पन्चया, वेउन्विय-वेउन्वियमिस्स-इत्थि पुरिसोरालिय-मण-वचिजोगाणमभावादो । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणमिगिदालीस पन्चया, कम्मइयकाय-जोगेण सह चोह्सण्णं पच्चयाणमभावादो । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्जरिदियजादि-तिरिक्खगइ-पाओग्गाणुपुव्वी-आदाउज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं बज्झंति । मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्तं बज्झंति । कुदो ? साभावि-यादो । अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बज्झंति । सव्वासिं पयडीणं बंधस्स

पांच क्वानावरणिय, नां द्र्शनावरणीय, मिथ्यात्व. सालह कपाय, भय, जुगुण्सा, तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं, तथा एक समयमें इनका वन्धिविश्राम भी नहीं होता। तिर्यगति, तिर्यगति, प्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे पंचित्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुद्र्त काल तक इनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है. तथा अन्यत्र सान्तर वन्ध देखा जाता है। शेप प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विश्राम पाया जाता है।

यहां सब कमींक ज्यालीस प्रत्यय हैं, वयोंकि विक्रियक, विक्रियकिमश्र, स्त्रीवद, पुरुपवेद, औदारिककाययोग, चार मन और चार वचन योग प्रत्ययोंका अभाव है। विशेषता यह है कि तिर्यगायु और मनुष्यायुक इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, कार्मण काययोगके साथ यहां चौदह प्रत्ययोंका अभाव है। शेप प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है।

तियगायु, तिर्यगगित, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यगगितप्रायाग्योनुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, य प्रकृतियां तिर्यचगितसे
संयुक्त बंधती हैं। मनुष्यायु, मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र
प्रकृतियां मनुष्यगितसे संयुक्त बंधती हैं। इसका कारण स्वभाव ही है। शेष प्रकृतियां
तिर्यगिति व मनुष्यगितसे संयुक्त वंधती हैं। सब प्रकृतियोंके बन्धके तिर्यच स्वामी हैं।

5. इं. १७.

तिरिक्खा सामी । बंधद्धाणं बंधविणद्वहाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं चउव्विहो बंधो, धुवबंधित्तादो ।

# मणुसगदीएँ मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ओघं णेयव्वं जाव तित्थयरेत्ति । णवरि विसेसो, बेट्टाणे अपच्चक्खाणावरणीयं जधा पंचिंदियतिरिक्खभंगो ॥ ७५॥

एदस्सत्थे। वुच्चदे — ओघिम जासिं पयडीणं जे बंधया परूविदा ते चेव तासिं पयडीणं बंधया एत्थ वि होंति ति ओघिमिदि उत्तं । सव्वद्वाणेसु ओघते संपत्ते तिण्णसिहंद्वं बेहाणियपयडीणं अपच्चक्खाणावरणीयस्स च पंचिंदियतिरिक्खभंगे। ति परूविदं । एदेण देसामासिएण सूइदत्थपरूवणं कस्सामा । तं जहा — पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं गुणगयबंधसामित्तेण, बंधोदयाणं पुच्वं पच्छा वोच्छेद-विचारेण, सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरबंधविचारणाए, बंधद्धाणं बंधविणद्वह्याणं च सादि'-आदि-

बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चारों प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी हैं।

मनुष्यगितमें मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त एवं मनुष्यिनयों में तीर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये। विशेषता इतनी है कि द्विस्थानिक प्रकृतियों और अप्रत्याख्याना-वरणीयकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्थचोंके समान है। ७५॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — ओघमें जिन प्रकृतियों के जो वन्धक कहे गये हैं वे ही उन प्रकृतियों के बन्धक यहां भी हैं, इसीलिये सूत्रमें 'ओघके समान ' ऐसा कहा है। सब स्थानों में ओघत्वके प्राप्त होनेपर उसके निपेधार्थ 'द्विस्थानिक प्रकृतियों और अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा पंचिन्द्रिय तिर्यचें के समान हे ' ऐसा कहा है। इस देशामर्शक सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है — पांच ज्ञाना-वरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उद्यगोत्र और पांच अन्तराय, इनका गुणस्थानगत बन्धस्वामित्व, बन्ध और उदयका पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेका विचार, स्वोदय-परोद्य बन्धका विचार, सान्तर-निरन्तर बन्धका विचार, वन्धाध्यान और वन्धविनष्टस्थान

१ अ-आप्रत्योः 'बंधद्वाणं बंधविणहृहाणं सादि- 'ः काप्रता 'बंधद्वाणं वंधविणहृहाणं च सुगमं सादि ' इति पाठः । मप्रता स्वीकृतपाठः ।

विचारेसु वि ओघादो णित्थ भेदो । जत्थित्थ तं पर्वमो — मिन्छाइहिस्स तेवण्ण पन्चया, सासणे अहेतालीस, सम्मामिन्छादिहिम्हि बाएतालीस, असंजदसम्मादिहिम्हि चोदालीस, वेउव्वियदुगभावादो । मणुसिणीसु एवं चेव । णविश् सव्वगुणहाणेसु पुरिस-णवुंसयवेदा, असंजदसम्माइहिम्हि ओरालियमिस्स-कम्मइया, अप्पमते आहारदुगं णित्थ । मिन्छाइही चउ-गइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, उविश्मा देवगइसंजुत्तं मणुसगइसंजुत्तं च बंधित ।

णिद्दाणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिचउक्क-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि ति एदाओ एत्थ बेडाणपयडीओ । आघबेडाणपयडीहिंतो जेण मणुस्साउ-मणुसदुग-ओरालियदुग-वज्जिरसहसंघडणेहि अधियाओ तेण पंचिंदियितरिक्खबेडाणभंगो ति वुत्तं ।

एत्थ थीणगिद्धितिय-इत्थिवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरा-िलयसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणा-देज्जाणं पुर्व्वं वंधो वोच्छिण्णे। पच्छा उदओ। अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छि-

तथा सादि आदि वन्धंक विचारोंमें भी अधिसं कोई भेद नहीं है। जहां भेद है उसे कहते हैं—
मिथ्यादृष्टिकं तिरेपन प्रत्यय, सासादनमें अड़तालीस, सम्यग्मिथ्यादृष्टिमें ब्यालीस और
असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें चवालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, यहां वैक्रियिक व
विक्रियिकमिश्र प्रत्यय नहीं होते। मनुष्यिनयोंमें इसी प्रकार प्रत्यय होते हैं। विशेष इतना
है कि सव गुणस्थानोंमें पुरुष व नपुंसक वेद, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र
ब कार्मण, तथा अवमत्त गुणस्थानमें आहारिद्वक प्रत्यय नहीं होते। मिथ्यादृष्टि चारों
गितयोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि नरकगितके विना तीन गितयोंसे संयुक्त और उपरिम
जीव देवगितसे संयुक्त व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधेत हैं।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यगाति, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अपशस्तिविद्यागिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, ये यहां द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। ओघद्विस्थान प्रकृतियोंसे चूंकि यहां मनुष्यायु, मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकद्विक और वज्रपंभसंहनन प्रकृतियोंसे अधिक हैं, अत एव ' एंचेन्द्रिय तिर्यचौकी द्विस्थान प्रकृतियोंके समान प्रकृपणा है' ऐसा कहा है।

यहां स्त्यानगृद्धित्रय, स्त्रीवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, भीदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अप्रशस्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेय, इनका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है, पश्चान् उदय। अनन्तानु-

ज्जंति, सासणे देण्णमुच्छेददंसणादे। । तिरिक्खाउ- [ तिरिक्खगइ- ] तिरिक्खगइपाओग्गाणु-पुन्वी-उज्जोवाणं मणुस्सेसुदयाभावादे। बंधोदयाणं पुच्वं पच्छा वोच्छेदविचारे। णित्थ । णीचा-गोदस्स पुन्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, बंधे सासणिम्म णहे संते पच्छा संजदासंजदिम उदयवोच्छेददंसणादे। ।

मणुस्साउ मणुस्सगईओ सोदएणेव बंधंति । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइ-पाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणं परोदएणेव, मणुस्सेसु एदासिमुदयाभावादो । अवसेसाओ पयडीओ सोदय-परोदएण बज्झंति, अद्भुवोदयत्तादो काओ विग्गहगदीए उदयाभावादो का वि तत्थेबुदयादो ।

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरे। बंधो, धुवबंधित्तादो । [ मणुस्साउ- ] तिरिक्खाउआणं पि णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादे। मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-ओरालिय-सरीरं-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं सांतर णिरंतरो, सन्वत्थ सांतरस्स एदासिं बंधस्स आणदादि-

बंन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय देनों साथ ब्युच्छिन्न होते हैं, क्योंिक, सासादन
गुणस्थानमें देनोंका ब्युच्छेद देखा जाता है। तिर्यगाय, [तिर्यगाति], तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत, इनका चूंकि मनुष्यों उदय है।ता नहीं है अतः इनके बन्ध और उदयके
पूर्व या पश्चात् ब्युच्छेद होनेका यहां विचार नहीं है। नीचगोत्रका पूर्वमें बन्ध और
पश्चात् उदय ब्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, सासादनमें बन्धके नष्ट हो जानेपर पश्चात् संयतासंयतमें उदयका ब्युच्छेद देखा जाता है।

मनुष्यायु और मनुष्यगाति खोदयसे ही वंधती हैं। तिर्यगायु, तिर्यगाति, तिर्यगाति-प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योत प्रकृतियां परोदयसे ही वंधती हैं, क्योंकि, मनुष्योंमें इनके उद्यका अभाव है। शेप प्रकृतियां खोदय-परोदयसे वंधती हैं, क्योंकि, व अधुवोदयी हैं तथा किन्हींके विष्रहगतिमें उदयका अभाव है तो किन्हींका वहां ही उदय रहता है।

स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरम्तर बन्ध होता है, क्योंिक, ये धुवबन्धी प्रकृतियां हैं। [मनुष्यायुं] और तिर्यगायुका भी निरम्तर बन्ध होता है, क्योंिक, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम नहीं होता। मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगोपांगका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, इनके बन्धके सर्वत्र सान्तर होनेपर भी आनतादिक देवोंमेंसे मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुद्दर्त

१ अ-काप्रत्योः ' ओरालियसरीर ' इत्येतनास्ति ।

देवेहिंतो मणुस्सेसुप्पण्णाणमंतोमुहुत्तकालं णिरंतरत्तुवलंभादो । अवसेसाओ सांतरं बज्झंति, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो ।

एदासिं पच्चया दोसु वि गुणहाणेसु तिरिक्खंबेहाणियपयडिपच्चएहि तुल्ला । थीणगिद्धितय अणंताणुवंधिचउक्कं च मिच्छाइही चउगइसंज्ञतं, इत्थिवंदं दो वि णिरयगईए
विणा तिगइसंज्ञतं, तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणि तिरिक्खगइसंज्ञतं, मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुव्वीओ मणुसगइसंज्ञतं, ओरालियसरीरचउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंज्ञतं अप्पसत्थविहायगइदुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि देवगईए विणा मिच्छाइही तिगइसंज्ञतं, सासणो तिरिक्खमणुसगइसंज्ञतं वंधइ ति ।

सञ्वासिं पयडीणं बंधस्स मणुसा सामी । वंधद्धाणं बंधविणहृङ्घाणं सादि-आदिविचारे। वि ओघतुल्ले।

णिद्दा-पयलाणं पुर्व्वपच्छाबंधोदयवोच्छेद-सोदयपरोदय-सांतरणिरंतरं बंधद्धाणं बंध-विणद्वहाणं सादि-आदिवंधपरिक्खा ओघतुला। पच्चया मणुसगईए परूविदपच्चयतुल्ला। मिच्छाइही चउगइसंजुत्तं, सासणसम्मादिही तिगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं बंधंति।

काल तक निरन्तरता पायी जाती है। रोप प्रकृतियां सान्तर वंधती हैं, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है।

इनके प्रत्यय दानों ही गुणस्थानोंमें तिर्यचोंकी द्विस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके समान हैं। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुवन्धिचतुष्कको मिथ्यादृष्टि चारों गितयोंसे संयुक्त, स्त्रीचेदको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि दोनों ही नरकगितके विना तीन गितयोंसे संयुक्त; तिर्यगायु, तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यगातिसे संयुक्त; मनुष्यायु, मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीको मनुष्यगितसे संयुक्त; औदारिकदारीरांगोपांग और पांच संहनन, इनको तिर्यगिति व मनुष्यगितसे संयुक्त; तथा अप्रदास्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रको मिथ्यादृष्टि देवगितके विना तीन गितयोंसे संयुक्त व सासादन-सम्यग्दृष्टि तिर्यगिति एवं मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। सब प्रकृतियोंके बन्धके मनुष्य स्वामी हैं। वन्धाध्वान वन्धविनष्टस्थान और सादि आदिकका विचार भी ओधके समान है।

निद्रा और प्रचलाका पूर्व या पश्चात् होनेवाला बन्धोदयव्युच्छेद, स्वोदय-परोदय-बन्ध, सान्तर-निरन्तर बन्ध, बन्धाध्वान,बन्धविनप्रस्थान और सादि-आदि बन्धकी परीक्षा ओघके समान है। प्रत्यय मनुष्यगितमें कहे हुए प्रत्ययोंके समान हैं। मिथ्यादृष्टि चारों गितयोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गितयोंसे संयुक्त, और दोष गुणस्थानवर्ती देव-

### मणुस्सा सामी ।

सादांवेदणीयपिरक्खा वि मूलोघतुल्ला । णविर पच्चयभेदो सामिभेदो च णायव्वो । मिच्छाइही सासणसम्माइही सादांवेदणीयं णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं, उविरमा देवगइसंजुत्तं बंधित । एवं सव्वपदेसु पच्चयसंजुत्तसामित्तभेदो चेव । सो वि सुगमो । अण्णत्य मूलोधं पेच्छिदूण ण कोच्छि भेदो अत्थि ति ण पर्वविज्जदे । णविर पंचिंदिय-तस-बादराणं बंधो मिच्छाइहिम्हि सोदओ सांतर-णिरंतरो । मणुसपज्जत्तएसु अपज्जत्तबंधो परोदओ । एवं मणुसिणीसु वि वत्तव्वं । णविर उवधाद-परधाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणमसंजदसम्मादिहिम्हि सोदओ बंधो । पुरिस-णवुंसयवेदाणं सव्वत्थ परोदओ । इत्थिवेदस्स सोदओ । खवगसेडीए तित्थयरस्स णित्थ बंधो, इत्थिवेदण सह खवगसेडिमारोहणे संभवाभावादो ।

# मणुसअपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो॥ ७६॥

एदं बज्झमाणपयि संसाण समाणतं पेक्खिय पंचिदियतिरिक्खअपज्ञत्तभंगो' ति बुत्तं । पज्जविद्वयणएं अवलंबिज्जमाणे भेदो उवलब्भदे । तं जहा— पंचणाणावरणीय-णवदंसणा-

## गतिसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्य स्वामी हैं।

सातावेदनीयकी परीक्षा भी मूलोघके समान है। विशेष यह है कि प्रत्ययभेद व स्वामिभेद जानना चाहिये। मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यगम्दृष्टि सातावेदनीयको नरकगितके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा उपिरम जीव देवगित संयुक्त बांधते हैं। इस प्रकार सब पदोंमें प्रत्ययसंयुक्त स्वामित्वभेद ही है। वह भी सुगम है। अन्यत्र मूलोघकी अपेक्षा और कुछ भेद नहीं है, इसीलिय उसकी यहां प्रक्रपणा नहीं की जाती। विशेषता यह है कि पंचेन्द्रिय, त्रस और वादरका बन्ध मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय और सान्तर-निरन्तर होता है। मनुष्य पर्याप्तकोंमें अपर्याप्तका बन्ध परोद्यसे होता है। इसी प्रकार मनुष्यिनयोंमें भी कहना चाहिये। विशेषता केवल यह है कि उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशिर, इनका असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोद्य बन्ध होता है। पुरुषवेद और नपुंसकवेदका सर्वत्र परोद्य बन्ध होता है। स्विवेदका स्वोद्य बन्ध होता है। क्षपकश्रेणीमें तीर्थंकरका बन्ध नहीं होता, क्योंकि, स्विवेदके साथ क्षपकश्रेणी चढ़नेकी सम्भावना नहीं है।

मनुष्य अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है ॥ ७६ ॥

यह बध्यमान प्रकृतियोंकी [१०९] संख्यासे समानताकी अपेक्षा करके 'पंचेन्द्रिय-तियंच अपर्याप्तोंके समान है ' ऐसा कहा गया है। पर्यायार्थिक नयका अवलंबन करने-पर भेद पाया जाता है। वह इस प्रकार है— पांच क्रानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता

१ प्रतिषु 'पेक्खिय ओघमंगो ' इति पाठः ।

सोलसकसाय णवणाकसाय - तिरिक्खाउ - मणुस्साउ तिरिक्खगई - मणुसगई - एइंदिय - वंदंदिय - ताइंदिय - चउिरंदिय - पंचिंदियजादि - ओरालिय - तेजा - कम्मइयसरीर - छसंठाण - ओरालियसरीर अंगो - वंग - छसंघडण - वण्ण - गंध - रस - फास - तिरिक्खगई - मणुसगईपाओगगाणुपु व्वी - अगुरुवलहुव - उवधाद - परघाद - उस्सास - आदाउ ज्ञोव - दे। विहायगई - तस - थावर - बादर सुहुम - पज्ञत - अपज्ञत - पत्तेय साधारण - सरीर - [थिरा - ]थिर - सुहासुह - सुभग - दुभग - सुस्सर - दुस्सर - आदे ज्ञ - अणादे ज्ञ - असिकित - अजसिकित - णिमिण - णीच च्चागोद - पंचंतराइयाणि ति एदाओ एत्थ ब ज्झमाणपयडीओ । एत्थ थीणगिदि - तिय - इत्थि - पुरिसवेद - तिरिक्खाउ - तिरिक्खगई - एइंदिय - बीइंदिय - तीइंदिय - चउिरंदियजादि - हुंड - संठाणविरहिद पंच संठाण - असंपत्तसेव ह्वदिरित्तपंच संघडण - तिरिक्खगईपाओगगाणुपु व्वि - परघादु - स्सास - आदावु ज्ञोव - दे। विहायगिद - थावर - सुहुम - पज्जत्त - साहारण - सुभग - सुस्सर - उदस्सर - आदे ज्ज - जसिकिति - उच्चागोद। णं उदयाभावादे। बंधादयाणं संतासंताणं साण्णकासाभावादे। पुव्वं पच्छा बंधोदयवो च्छेदपरिक्खा ण कीरदे। से सपयडी णं पि बंधस्सेव एत्थ उदयस्स वो च्छेदाभावादे। ण कीरदे।

पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णवुंसयवेद-मणुस्साउ मणुसगइ-पंचिंदिय -जादि-तेजा-कम्मइय-वण्णच उक्क-अगुरुअलहुअ-तस-बादर-अपज्जत्त-थिराथिर-सुभासुभ-दुभग -

व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व. सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायुं, तिर्यगाति, मनुष्यगति, एकन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगो-पांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गतिप्रायागुपूर्वी, मनुष्य-गतिप्रायाग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयश-कीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय, य यहां वध्यमान प्रकृतियां हैं। इनमें स्त्यानगृद्धित्रय, स्त्रींवद, पुरुषंवद, तिर्यगायु, तिर्यग्गति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थानस रहित पांच संस्थान, असंप्राप्तसृपारिकासंहननको छोड़कर रोष पांच संहनन, तिर्यग्गितप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगितयां, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, यराकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका उदयाभाव होनेस विद्यमान बन्ध और अविद्यमान उदयमें समानता न होनेके कारण पूर्व या पश्चात् होनेवाले बन्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की जाती है। रोप प्रकृतियोंके भी बन्धके समान यहां उदयका व्युच्छेद न होनेसे उक्त परीक्षा नहीं की जाती।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, त्रस, अणादेज्ज-अजसिकत्ति-णिमिण-णीचागाद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधा । णिद्दा-पयला-सादासाद-वीसकसाय-ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-अंसपत्तसेवद्दसंघडण-मणुसगइ-पाओग्गाणुपुव्वि-उवघाद-पत्तेयसरीराणं सोदय-परोदएण बंधा, अद्भुवोदयत्तादो, कासिं च विग्गह-गदीए उदयाभावादो एक्किस्से विग्गहगदीए चेव उदयत्तादो । अवसेसाओं परोदएणेव बज्झंति ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्तः सोलसकसाय-भय-दुगुंछा—तिरिक्ख-मणु-स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा— इयाणं णिरंतरो बंघो, एत्थ बंघेण धउच्चियादेते । अवसेसाणं सांतरे बंघो, एगसमएण बंधस्स विरामदंसणादो । [तिर्यग्गइ-तिर्थग्गइपाओग्गाणुपुच्ची-] णीचागोदाणं बंधस्य सांतर-णिरंतरत्तं किण्ण उच्चदे ? ण, तेउ-वाउक्काइयाणं सत्तमपुढवीणेरइयाणं व मणुसेसुप्पत्तीए अभावादो ।

बादर, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, द्युभ, अद्युभ, दुर्भग, अनादेय, अयदार्कार्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय वन्ध होता है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, वीस कपाय, औदारिकदारीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकदारीरांगापांग, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात और प्रत्येकदारीर, इनका स्वोदय परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्ववेदयी प्रकृतियां हैं; तथा किन्हींका विष्रहगितमें उदय नहीं रहता और एकका विष्रहगितमें ही उदय रहता है। दोप प्रकृतियां परोदयसे ही वंधती हैं।

पांच ज्ञानावरणीय, नो दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वन्धकी अपेक्षा ये प्रकृतियां ध्रव हैं। शेप प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है।

शंका—[तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और ] नीचगात्रके वन्धमें सान्तर-निरन्तरता क्यों नहीं कहते ?

समाधान — नहीं कहते, क्योंिक, तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंकी सातवीं पृथिवीक नारिकयोंके समान मनुष्यों में उत्पत्तिका अभाव है।

१ अ-काप्रत्योः ' अवसेसद्वाओं '; आप्रतो ' अवसेसद्धाओं ' इति पाठः ।

२ प्रतिपु 'दडव्वियादो ' इति पाठः ।

तिरिक्खअपज्जत्ताणं व पश्चया परूवेदव्वा। तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चडिरंदियजादि-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदाबुज्ञाव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणि तिरिक्ख-गइसंजुत्तं बज्झंति। मणुस्साउ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्तं बज्झंति। अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बज्झंति। मणुस्सा सामी। बंधद्धाणं बंध-विणडुडाणं सादिआदिपरूवणा च पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तपरूवणाए तुल्ला।

देवगदीए देवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरा-लियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसाणु-पुव्वि-अगुरुअलहुव उवघाद-परघाद--उस्सास--पसत्थिविहायगदि--तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जस-कित्ति-अजसिकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ७७ ॥

प्रत्ययोंकी प्रकृषणा तिर्यंच अपर्याप्तोंक समान करना चाहिय। तिर्यगायु, तिर्यगाति, एकिन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चिन्द्र्य, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यगातिप्रायाग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सृक्ष्म और साधारणदारीरको तिर्यगातिसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्यायु, मनुष्यगितप्रायाग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। दोष प्रकृतियोंको तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान, बन्धविनष्टस्थान और सादि आदिकी प्रकृषणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंकी प्रकृषणांक समान है।

देवगतिमें देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, वारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जगुप्सा, मनुष्यगित, पंचेन्द्रियजाित, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुछष्ठ, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त-विहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीित, अयशकीित, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धंक और कौन अवन्धक है १॥ ७७॥

### सुगममेदं ।

# मिच्छाइद्विपहुडि जाव असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अबंधा णिरथ ॥ ७८॥

देसामासियसुत्तमेदं, तेणदेण सूइदत्थपरूवणं कस्सामी मणुसगइ-ओरालिय-सरीर-अंगोवंगं वज्जिरिसहसंघडण मणुसगइपाओग्गाणुपुर्वी अजसिकत्तीणमुद्याभावादो बंधो-दयाणं पुर्वं पच्छा वोच्छेदपरिक्खा णु कीरदे। ण सेमाणं पि, वंधस्मेव उदयस्स वोच्छेदाभावादो।

पंचणाणावरणीय-चडदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुवलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-आदेज्ज-जसिकित्त-णिमिण-उच्चागाद-पंचतराइयाणं सोदएणेव बंधो। णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । समचउरससंठाण-

### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ७८॥

यह सूत्र देशामर्शक है, इसिलिय इससे सृचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— मनुष्यगिति, औदारिकशरीर, ओदारिकशरीरांगोपांग, वज्रवभसहनन मनुष्यगितप्रयोग्यानुपूर्वी और अयशकीर्ति, इनके उदयका अभाव होनसे वन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात्
ब्युच्छेद होनेकी परीक्षा नहीं की जाती है। शेष प्रकृतियोंकी भी वह परीक्षा नहीं की जाती,
क्योंकि, बन्धके समान उनके उदयके व्युच्छेदका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उद्यगीत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वादयसे ही बन्ध होता है। निद्रा, प्रचला. साता व असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुपेवद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय और जुगुप्सा, इनका स्वादय परोदयस बन्ध होता है, क्योंकि, ये अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। समचतुरस्रसंस्थान, प्रत्येकशरीर और उपघातका स्वोदय-

१ काप्रतो ' ओरालियसरीरंगोवंग ' इति पाउः ।

२ प्रतिषु ' अद्भुवो अद्भुवादयत्तादो ' इति पाठः ।

पत्तेयसरीर-उवघादाणं सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावादो । परघादुस्सास-पसत्थविहायगदि-सुस्सराणं सोदय परोदएण बंधो, अपञ्जत्तकाले उदयाभावे वि बंधदंसणादो । णविर सम्मामिच्छाइडिस्स एदासिं सोदएण बंधो। मणुसगइ ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगो-वंग-वञ्जरिसहसंघडण-मणुस्साणुपुच्वी-अजसिकत्तीणं परोदएणेव बंधो, तत्थेदेसिमुदयविरोहादो।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-ओरालिय-तेजा-कम्मइय-सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअटहुअ-उवघाद-उस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचं-तराइयाणं णिरंतरो बंधो, देवगदीए बंधिवरे।हाभावादो । सादासाद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जसिकत्तीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधिवरामुवलंभादो । पुरिसवेद-सम-चउरससंठाण-वज्जिरिमहसंघडण-पसत्थिवहायगइ-सुभग-सुस्पर-आदेज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइहि-सासणसम्माइहीसु सांतरो बंधो, एगसमएण बंधिवरामदंसणादो । सम्माभिच्छाइहि-असंजद-सम्माइहीसु णिरंतरो, तत्थ पिडवक्खपयडीणं बंधाभावादो । पंचिदियजादि-मणुस्सगइ-मणुस्साणुप्च्वी-ओरालियसरीरअंगोवंग-तसाणं मिच्छाइहिम्हि सांतर-णिरंतरो । सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदमम्मादिहीसु णिरंतरो, पिडवक्खपयडीणं बंधाभावादो । णविर

परेदियंसे वन्ध होता है, क्योंकि, विद्रहगितमें इनके उदयका अभाव है। परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित और सुस्वर, इनका स्वोदय परेदियसे वन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनके उदयका अभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है। विशेषता यह है कि सम्यिग्मध्यादृष्टिके इनका स्वाद्यंस बन्ध होता है। मनुष्यगित, औदारिकशरीर, ओदारिकशरीर, बोदिकशरीरांगोपांग, वज्जर्पभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी और अयशकीर्ति, इनका परोद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, देवोमें इनके उदयका विरोध है।

पांच क्षानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कराय, भय, जुगुण्सा, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, उच्छ्वास, वादर, पर्यास, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, पर्योकि, देव-गितमें इनके निरन्तर वन्धका विरोध नहीं है। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अगुभ और यशकीर्ति, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम पाया जाता है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्जर्षभसंहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगेत्र, इनकी मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयमें इनके बन्धका विश्राम देखा जाता है। सम्यग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। पंचिन्द्रिय जाति, मनुष्यानुपूर्वी, औद्यारिकशरीरांगोपांग और त्रस, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर निरन्तर वन्ध होता है। सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, गुणस्थानमें इनका निरग्तर वग्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रस्तियांके वन्धका सासादन गुणस्थानमें प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। विशेष इतना है कि मनुष्यदिकका सासादन गुणस्थानमें प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। विशेष इतना है कि मनुष्यदिकका सासादन गुणस्थानमें

## मणुअदुगस्स सासणिम्म सांतर-णिरंतरा ।

मिच्छाइहिस्स बावण्ण, सासणस्स सत्तेत्तालीस, असंजदसम्मादिहिस्स तेत्तालीस देवेसु पच्चया; ओघपच्चएसु णवुंसयवेदोरालियदुगाणमभावादे। । सम्मामिच्छादिहिस्स एक्केत्तालीस पच्चया, ओघपच्चएसु णवुंसयवेदोरालियकायजोगाणमभावादे। । सेसं सुगमं ।

एदाओ सव्वपयडीओ सम्मामिन्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो मणुसगइसंजुत्तं बंधित, तत्थ तिरिक्खगईए वंधाभावादो । मणुसगइ-मणुसाणुपुव्वी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्तं, अविस्वसेसाओ पयडीओ मिन्छाइहि-सासणसम्माइहिणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं वंधित, अविरोहादो । सव्वपयडीणं बंधरस देवा सामी । बंधद्धाणं बंधिवणासी च सुगमो । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ- उवधाद णिमिण-पंचंतराइयाणं मिन्छाइहिम्हि चउव्विहो वंधो । अण्णत्थ तिविहो, धउव्विया-भावादो । अवसेसाणं पयडीणं सव्वगुणेसु सादि-अद्भवे ।

#### सान्तर-निरन्तरं बन्ध है।ता है।

देवोंमें मिथ्यादृष्टिक वावन. सासादनके सैनालीस और असंयतसम्यग्दृष्टिके तेतालीस प्रत्यय होते हैं, वयाकि, यहां आध्यप्रत्ययोंमें नपुंसकवद और औद्दिकिकिका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादृष्टिके इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उसके ओघ प्रत्ययोंमें नपुंसकवद और औद्दिक काययागका अभाव है। श्रेप प्रत्ययप्रहृपण सुगम है।

इन सब प्रकृतियोंको सम्याग्मध्याद्दाष्ट्र और असंयतसम्यग्दाष्ट्र मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें तिर्यचगितका वन्ध नहीं होता। मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी और उच्चगित्रको मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। शेष प्रकृतियोंकों मिध्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दाष्टि तिर्यग्गिति व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, इसमें कोई विरोध नहीं है।

सर्व प्रकृतियोंके बन्धके देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और वन्धविनाश सुगम है। पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कषाय, भय, जगुप्सा, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। शेप प्रकृतियोंका सब गुणस्थानोंमें सादि व अध्रुष बन्ध होता है।

१ अप्रतो ' चउव्विहाभावादो '; आप्रतो ' चउन्त्रियाभावादो '; काप्रतो ' चदुव्विहाभावादो ' इति पाढः।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-च उसंठाण च उसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ७९ ॥

सुगमं ।

## मिन्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥८०॥

अणंताणुबंधिच उक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, सासणिम उभयाभावदंसाणादे। । इत्थिवेदस्स पुट्यं वंधा पच्छा उदओ वोच्छिज्जिदि, सासणिम वेच्छिण्णबंधित्थिवेदस्स असंजदसम्मादिहिम्हि उदयवाच्छेददंसणादो । अधवा, देवगदीए बंधो चेव वोच्छिज्जिदि णोदओ, तदुद्यविरोहिगुणहाणाभावादो । एद्मत्थपद्मण्णत्थ वि जोजेयव्वं । थीणगिद्धितिय-

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रीध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगात्र, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ७९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेप देव अबन्धक हैं॥ ८०॥

अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्विवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें स्विवेदके बन्धके व्युच्छिन्न हो जानेपर असंयतसम्यग्हिए गुणस्थानमें उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। अथवा, देवगतिमें बन्ध ही व्युच्छिन्न होता है, उदय नहीं, क्योंकि, देवगतिमें उक्त प्रकृतियोंके उदयके विरोधी गुणस्थानोंका अभाव है। इस अर्थपदकी अन्यत्र भी योजना करना चाहिये।

१ प्रतिपु ' उभयभात्र ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु '-सम्मादिई।हि ' इति पाठः।

३ प्रतिषु ' प्रमत्थपदमणत्थ ' इति पाठः ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोव-अप्यसत्थ— विहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं देवेसुद्याभावादो बंधोद्याणं पुव्वं पच्छा वोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे ।

अणंताणुवंधिचउक्कित्थिवेदा सोदय-परे(दएण, अवसेसाओ पयडीओ परोदएणेव बज्झंति । थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुवंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं णिरंतरे। वंधो । अवसेसाणं सांतरे।, एगसमएण वंध्रवर्भवलंभादो । कयावि दे। तिण्णिसमयादिकालपडिबद्धवंधदंसणादो सांतर-णिरंतरवंधो किण्ण उच्चदे १ ण, एदामु पयडीमु णिरंतरवंघणियमाभावादो । एदासिं पयडीणं पच्चया देवगइचउद्याणपयडिपच्चयतुल्ला । णविर तिरिक्खाउअस्म पुव्विलपच्चएसु वेउव्वियमिस्स कम्मइयपच्चया अवणद्व्या । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणु-पुट्धी-उज्ञीवाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं, अवसेसाओ पयडीओ मिच्छाइद्दी सासणसम्माइद्दी तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं वंधित, अविरोहादो । देवा सामी । वंधद्धाणं वंधविणदृद्धाणं च सुगमं । थीण-

स्त्यानगृद्धित्रय, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रदास्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुग्वग, अनादेय और नीचगात्र, इमका देवोंमें उद्याभाव होनेसे वन्ध और उद्यक्ते पूर्व या पश्चात् व्युच्छद होनेकी परीक्षा नहीं की जाती।

अनन्तानुवन्धिनतुष्क और स्त्रीवेद स्वीद्य-परोद्यसे तथा रोप प्रकृतियां परो-द्यसे ही वंधती हैं। स्थानगृद्धित्रय, अनन्तानुवन्धिचतुष्क और तिर्यगायुका निरन्तर बन्ध होता है। रोप प्रकृतियांका सान्तर वन्ध होता है. क्योंकि, एक समयमें उनके बन्धका विश्राम पाया जाता है।

शंका—कदाचित् दे। तीन समयादि कालस संबद्ध वन्धंक देखे जानेसे सान्तर निरन्तर वन्ध क्यों नहीं कहते ?

समाधान—तहीं कहते, क्योंकि इन प्रकृतियोंमें निरन्तर बन्धके नियमका अभाव है।

इन प्रकृतियों के प्रत्यय देवगानिकी चतुस्थानिक प्रकृतियों के प्रत्ययों के समान हैं। विशेषता केवल यह है कि तिर्वगायुक पूर्वोक्त प्रत्ययों में वैक्षियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययों को कम करना चाहिय। तिर्वगायु, तिर्वगाति, तिर्वगाति प्रायाग्यानुपूर्वी और उद्यात, इनको तिर्वगाति संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियों के। मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि । तिर्वगाति और मनुष्यगतिस संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उसमें कोई विरोध नहीं है। देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान

१ प्रतिपु ' -थोवो ' इति पाठः ।

२ अ-काप्रत्योः 'णियमाभात्रा ' इति पाठः ।

गिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं' मिच्छाइहिम्हि चउिवही बंधी । सासणे दुविही, अणादि-धुवत्ताभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधी सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेबट्टसंघ-डण-आदाव-थावरणामाणं को वंधो को अबंधो ? ॥ ८१ ॥

सुगमं ।

## मिच्छाइट्टी बंधा। एदे वंधा, अवसेसा अबंधा।। ८२॥

एदस्स अत्था बुबदे — मिच्छत्तस्य बंधादया समं वाच्छिज्ञंति, मिच्छाइहिम्हि चेवं तदुभयमुवलंभिय उविर तदणुवलंभादा । णवुंसयवद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण असंपत्तसेवद्टसंघ- हण आदाव-थावराणमेत्थुद्याभावादा बंधाद्याणं पुट्यापुट्यवोच्छेदपरिक्खा ण कीरदे । मिच्छतं सोदएण, अण्णाओ पयडीओ परादएणय वज्झंति, तहोवलंभादा । मिच्छतं णिरंतरं बज्झइ, धुवबंधित्तादो । अवराओ सांतरं वज्झहंति, एग्यमएण वंधुवरमुवलंभादो । एदासि पच्चया

और बन्धविनप्रस्थान सुगम हैं। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सामादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतिथाका बन्ध मादि व अध्रुव होता है, क्योंकि, व अध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं।

मिध्यात्व, नषुंसकवद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तमृपाटिकासंहनन, आताप और स्थावर नामकर्मीका कीत वन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ ८१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्याद्यष्टि वन्धक हैं। य वन्धक हैं, शेप दव अवन्धक हैं।। ८२॥

इसका अर्थ कहते हैं— मिध्यात्वका वन्थ और उदय देनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिध्यादिए गुणस्थानमें ही मिध्यात्वका वन्ध और उदय देनों पाये जाते हैं, ऊपर व नहीं पाये जाते । नपुंसकवद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यपाटिका-संहनन, आताप और स्थावर, इनके उदयका यहां अभाव होनेसे वन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेदकी परीक्षा नहीं की जाती। मिध्यात्व प्रकृति स्वोदयसे और अन्य प्रकृतियां परोदयसे ही बंधती हैं, क्योंकि, वसा पाया जाता है। मिध्यात्व प्रकृति निरम्तर वंधती है, क्योंकि, धुवबन्धी है। अन्य प्रकृतियां सान्तर वंधती है, क्योंकि, एक समयमें

१ अ-काप्रस्थोः 'अणंताणुबंधी ति चउक्काण' इति पादः । 📉 ६ प्रतिष्ठ 'तवोबकंशाक्षे" इति पाठः ।

देवचउडाणपयाडिपच्चयतुला। मिच्छत्त-णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, एइंदियजादि-आदाव-थावराणि तिरिक्खगइसंजुत्तं, बज्झति, साभावियादो। देवा सामी। बंधद्वाणं बंधविणद्वद्वाणं च सुगमं। मिच्छत्तस्स बंधो चउन्विहो, धुवबंधित्तादो। सेसाणं सादि अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ८३॥ सुगमं।

# मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ८४॥

एदस्स अत्था बुच्चदे— देवेमु मणुस्साउअस्स उदयाभावादो बंधोदयाणं पुव्वावर-वोच्छंदपरिक्खा णित्थ । परोदएण बंधित', मणुस्साउअस्स देवेमु उदयभाविवरोहादो । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मा-दिहीणं जहाकमेण पंचास पंचेत्तालीस [एक्केतालीस] पच्चया, सग-सगोघपच्चएसु ओरालिय-

उनका बन्धविश्राम पाया जाता है। इन प्रकृतियोंके प्रत्यय देवोंकी चतुस्थानिक प्रकृतियोंके प्रत्ययोंके समान हैं। मिध्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, ये तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा एकेन्द्रियजाति, आताप और स्थावर, ये तिर्यगितिसे संयुक्त बंधती हैं, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। देव स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धिवनष्टस्थान सुगम हैं। मिध्यात्वका बन्ध चारों प्रकार होता है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है। जोष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ८३ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि वन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं॥ ८४॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — देवोंमें मनुष्यायुका उदय न होनेसे पूर्व या पश्चात् बन्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है। मनुष्यायुको परोदयसे बांधते हैं, क्योंकि, देवोंमें मनुष्यायुके उदयका विरोध है। बन्ध उसका निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयमें बन्धविश्वामका अभाव है। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंके यथाक्रमसे पन्नास, पैतालीस [और इकतालीस] प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, अपने अपने ओधप्रत्ययोंमें यहां औदारिक, औदारिकमिश्र, वैकिथिकमिश्र, कार्मण और नपुंसकवेद

१ आ-कात्रखोः ु बज्हांति ' इति पाठः ।

अस्तितियिमस्स-वेउविवयमिस्स-कम्मइय-णउंसयवेदपच्चयाणमभावादो । मणुसगइसँगुतं । देवा सामी। बंधद्धाणं बंधाभावद्वाणं च सुगमं। सम्मामिच्छत्तमुणेण जीवा किण्ण मरंति ? तत्थाउअस्स बंधाभावादो । मा बंधउ आउअं, पुञ्चमण्णगुणद्वाणिम्ह आउअं बंधिय पच्छा सम्मामिच्छत्तं पिंडविजय तेण गुणेण णूणं कालं करेदि ? ण, जेण गुणेणाउबंधो संभवदि तेणेव गुणेण मरिद, ण अण्णगुणेणेति परमगुरूवदेसादो । ण उवसामगेहि अणेयंतो, सम्मत्तगुणेण आउअ-बंधाविरेहिणा णिस्सरणे विराहाभावादो । सादि-अद्धवो बंधो, अद्भवबंधितादो ।

# तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ८५॥ सगमं।

## असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥८६॥

प्रत्ययोंका अभाव है। मनुष्यायुका मनुष्यणतिसं संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी है। बन्धाध्वान और बन्धविनप्रस्थान सुगम हैं।

शंका सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ जीव क्यों नहीं मरते ?

समाधान—चूंकि इस गुणस्थानमें आयुके वन्धका अभाव है, अतएव जीव यहां मरण नहीं करते।

शंका—वहां आयुबन्ध भंत ही न हो, फिर भी पहित अन्य गुणस्थानमें आयुको बांधकर और पश्चात् सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्तकर उस गुणस्थानके साथ तो निश्चयतः मरण कर सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि जिस गुणस्थानके साथ आयुवन्ध सम्भव है उसी गुणस्थानके साथ जीव मरता है, अन्य गुणस्थानके साथ नहीं, ऐसा परमगुहका उपदेश है।

इस नियममें उपशामकोंके साथ अनैकान्तिक दोष भी सम्भव नहीं है, क्योंिक, आयुबन्धके अविरोधी सम्यक्तवगुणके साथ निकलनेमें कोई विरोध नहीं है। (देखो जीवस्थान चूलिका ९, सूत्र १३० की टीका)।

मनुष्यायुका बन्ध सादि व अध्रव होता है, क्योंकि, वह अध्रवबन्धी है। तिथिकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ८५ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टि देव बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं॥ ८६॥

१ प्रतिपु ' आउमबंधिय ' इति पाठः ।

र अप्रति ' गुणेषणीणं '; आ-काप्तरयोः ' गुणेषण्णोष्णं ' इति पाठः ।

एत्थ बंधोदयवोच्छेदविचारो णित्थ, उदयाभावादो । तेणव कारणेण' परोदए बज्झइ । णिरंतरो तित्थयरवंधो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । दंसणिवसुज्झदा-लिद्धसंवेगसंपण्णदा- अरहंताइरिय-बहुसुद-पवयणभत्तीओ तित्थयरकम्मस्स विसेसपच्चया । सेसं सुगमं । मणुसगइ-संजुत्तो वंधो । देवा सामी । बंधद्धाणं सुगमं । एत्थ बंधविणासी णित्थ । सादि-अद्भुवो बंधो, अणादि-धुवभावेण अविद्वतारणाभावादो ।

## भवणवासिय-वाणवेंतर-जोदिसियदेवाणं देवभंगो। णविर विसेसो तित्थयरं णित्थं॥ ८७॥

एदेण सुत्तेण देसामासिएण ' तित्थयरं णित्थि ' ति बज्झमाणपयि भेदो चेव पद्भविदो पुहमुन्चारणाएं । समचउरससंठाण-उनघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसिर-पसत्थिविहाय-गिदि-सुस्सरणामाओ असंजदसम्मादि हिम्हि सोदएणेव बज्झिति । वउविवयिमस्स-कम्मइयपच्चया असंजदसम्मादि हिम्हि भोवणवासिय-वाणवेतर-जोदिसिएसु सम्मादि हीणसुववादा-

यहां तीर्थंकर नामकर्मकं बन्धोदयब्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, देवोंमें उसके उद्यका अभाव है। इसी कारण वह परोद्यसं वंधती है। तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है। दर्शनविशुद्धता, लब्धिसंवेगसम्पन्नता, अरहन्तभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति और प्रवचनभक्ति, ये तीर्थंकर कर्मके विशेष प्रत्यय हैं (जा सूत्र ४१ में विस्तारसे कहे जा चुके हैं)। शेष प्रत्यय सुगम हैं। मनुष्यगितसं संयुक्त वन्ध होता है। देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। यहां बन्धविनाश नहीं है। सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, अनादि व ध्रुव क्रपसे अवस्थित रहनेके कारणींका अभाव है।

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है। विशेषता केवल यह है कि इन देवोंके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता ॥ ८७ ॥

इस देशामर्शक सूत्रके द्वारा 'तिर्धिकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता' इस पृथक् उच्चारणासे केवल बध्यमान प्रकृतियोंका भेद ही कहा गया है। समचतुरस्रसंस्थान, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रत्येकशरीर, प्रशस्तिवहायोगित और सुखर नामकर्म असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें स्वोदयसे ही बंधते हैं। वैक्रियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें कम करना चाहिय, क्योंकि, भवनवासी, बानव्यन्तर और ज्योतियी देवोंमें सम्यग्दिष्ट्योंकी उत्पत्तिका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति

३ अ-काप्रत्योः ' कालेण 'ः आप्रता ' कालेणण ' इति पाठः ।

२ मवणतिए णित्थ तित्थयरं ॥ गो. क. १११. जिणहीणा जोइ-भवण-वणे ॥ कर्मप्रन्थ ३, ११.

३ अतिष्ठ 'पदमुण्चारणापु ' इति पाठः ।

भावादो । पंचिंदिय-तसणामाओ मिच्छादिहिम्हि सांतरं बज्झइ, एइंदिय-थावरपिडविक्खपयडीणं संभवादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वीओ । मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिणो सांतरं बंधित । ओरािळयसरीरअंगोवंगं मिच्छाइहिणो सांतरं बंधित । एसो भेदो संतो वि ण किहिदो । एवंविधं भेदं संतमकहंतस्स कथं सुत्तभावो ण फिहदे १ ण एस दोसो, देसामािसयसुत्तेसु एवंविहभावािवरोहादो ।

## सोहम्मीसाणकपवासियदेवाणं देवभंगो ॥ ८८ ॥

एदस्स अत्थो — जघा देवोघिम्म सन्वपयडीओ परूविदाओ तहा एत्थ वि परूवे-दन्वाओ । एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणदेण सूइदत्थे। उच्चदे — पंचिदिय-तसणामाओ मिच्छाइट्ठी देवोघिम्म सांतर-णिरंतरं बंधंति, सणक्कुमारादिसु एइंदिय-थावरबंधाभावेण णिरं-तरबंधोवलंभादो । एत्थ पुण सांतरमेव बंधंति, पडिवक्खपयडिभावं पडुच्च एगसमएण

और त्रस नामकर्म मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर बंधते हैं, क्योंकि, उक्त देवोंके इस गुणस्थानमें एकेन्द्रिय जाति और स्थावर रूप प्रतिपक्ष प्रकृतियोंकी सम्भावना है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि व सासाक्नसम्यग्दृष्टि सान्तर बांधते हैं। औद्।रिकदारीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि सान्तर वांधते हैं। यद्यपि बध्यमान प्रकृतिभेदके साथ यह भेद भी है, तथापि देशामर्शक होनेसे वह सूत्रमें नहीं कहा गया।

शंका—इस प्रकारके भेदके होनेपर भी उसे न कहनेवाले वाक्यका स्त्रतव क्यों नहीं नष्ट होता ?

समाधान—यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, देशामर्शक स्वॉम इस प्रकारके सम्पक्त कोई विरोध नहीं है।

मौधर्म व ईशान कल्पवासी देवोंकी प्ररूपणा सामान्य देवोंके समान है। ८८॥ इस सूत्रका अर्थ — जिस प्रकार सामान्य देवोंमें सब प्रकृतियोंकी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार यहां भी प्ररूपणा करना चाहिय। यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, इसिलये इसके द्वारा सूचित अर्थको कहते हैं — पंचेन्द्रिय जाति और त्रस नामकर्मको मिथ्यादृष्टि देव देवोधमें सान्तर निरन्तर बांधते हैं, क्योंकि, सनन्कुमारादि देवोंमें एकेन्द्रिय और स्थावर प्रकृतियोंके बन्धका अभाव होनेसे निरन्तर बन्ध पाया जाता है। परन्तु यहां उन्हें सान्तर ही बांधते हैं, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके सद्भावकी अपेक्षा करके

३ प्रतिषु '-पडिभावं ' इति पाठः।

षंश्वत्मदंसणादो । मिन्छादिष्टि-सासप्पसम्मादिष्टिणो मणुसगइद्वरं देवोघिम्म सांतर-विदंतरं वंश्वंति, सुक्कलेस्सिएसु मणुसगइदुगस्स णिरंतरवंथदंसणादो । एत्थ पुण सांतरं वंश्वंति, मणुसगइदुगणिरंतरवंधकारणाभावादो । ओरालियसरीरअंगोवंगं देवोघिम्म मिन्छाइडी सांतर-विरंतरं वंधित, सणक्कुमारादिसु णिरंतरवंधुवलंभादो । एत्थ पुण सांतरमेव, थावरवंधकाले अंगोवंगस्स वंधाभावादो ति ।

# सणक्कुमारपहुडि जाव सदर-सहस्सारकपवासियदेवाणं पढ-माए पुढवीए णेरइयाणं भंगो ॥ ८९॥

णविर एत्थ पुरिसवेदस्स सोदएण बंधो, अण्णवेदस्सुदयाभावादो । णउंसयवेदस्स पढमाए पुढवीए सोदएण बंधो, एत्थ पुण परोदएण । पच्चएसु णउंसयवेदो इत्थिवेदेण सइ अवणेदव्वो । सासणसम्माइहिम्हि वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया पिन्खिविदव्वा, णरइय-सासणेसु तेसिमभावादो । सदार-सहस्सारदेवेसु मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो मणुसगइदुगं सांतर-णिरंतरं बंधित, तत्थतणसुक्कलेस्सिएसु मणुसगइदुगं मोत्तूण तिरिक्खगइदुगस्स

एक समयसे बन्धिवश्राम देखा जाता है। मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्यगितिद्विकको देवोधमें सान्तर-निरन्तर बांधते हैं, क्योंिक, शुक्ललेक्यावालों में मनुष्यगितिद्विकका निरन्तर बन्ध देखा जाता है। परन्तु यहां सान्तर बांधते हैं, क्योंिक, मनुष्यगितिद्विकके निरन्तर बन्धके कारणोंका अभाव है। औदारिकदारीरांगोपांगको देवोधमें मिथ्यादृष्टि सान्तर-निरन्तर बांधते हैं, क्योंिक, सनन्कुमारादि देवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। परन्तु यहां सान्तर ही बांधते हैं, क्योंिक, स्थावरबन्धकालमें आंगोपांगका बन्ध नहीं होता।

सनत्कुमारसे लेकर शतार-सहस्रार तक कल्पवासी देवोंकी प्रमूपणा प्रथम पृथिवीके नारिकयोंके समान है ॥ ८९॥

विशेष इतना है कि यहां पुरुषवेदका स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अस्य वेदके उदयका अभाव है। नपुंसकवेदका प्रथम पृथिवीमें स्वोदयसे बन्ध होता है। परन्तु यहां उसका परोदयसे बन्ध होता है। प्रत्ययोंमें नपुंसकवेदको स्विवेदके साथ कम करना वाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें यहां वैक्रियिकिमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको जोड़ना चाहिये, क्योंकि नारकी सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें उनका अभाव है। शतार-सहस्रारकल्पवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिद्विकको साम्बर्मिन्तर बांधते हैं, क्योंकि, उन कल्पोंके शुक्ललेदयावाले देवोंमें मनुष्यगतिद्विकको

र प्रतिषु 'सांतरं ' इति पाठः।

### वंधाभावादी ।

आणद जाव णवगेवेज्जिवमाणवासियदेवेसु पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय सादासाद - बारसकसाय - पुरिसवेद - हस्स - रिद - भय - दुगुंछा - मणुसगइ - पंचिंदियजादि - ओरालिय - तेजा - कम्मइयसरीर - सम - चउरससंठाण - ओरालियसरीर अंगोवंग - वज्जिर सहसंघडण - वण्ण गंध - रस फास - मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी - अगुरुवलहुव - उवघाद - परघाद - उस्सास - पसत्थिवहायगइ - तस - बादर - पज्जत - पत्तेयसरीर - थिराथिर - सुहासुह - सुभग - सुस्सर - आदेज्ज - जसिकति - अजसिकति - णिमिण - पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९०॥

सुगममदं ।

मिच्छाइद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वी बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थि।। ९१॥

एदेण सूइदत्थे भणिस्मामा- मणुमगइ-ओरालियम्रीरअंगावंग-वज्जरिसहसंघडण-

## छोड़कर तिर्यग्गतिद्विकके बन्धका अभाव है।

अनत कल्पेस लेकर नव प्रैवेयक तक विमानवासी देवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक-शरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९०॥

#### यह सूत्र सुगम है।

भिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ ९१॥

इस सूत्रके द्वारा सूचित अधौंको कहते हैं—मनुष्यगति, औदारिकशरीरांगोपांग,

मणुस्साणुपुर्वा-अजसिकत्तीणमुदयाभावादो सेसपयडीणं उदयवेश्छेदाभावादो च बंधोदयाणं पच्छापच्छोच्छेदंपरिक्खा ण कीरदे ।

पंचणाणावरणीय चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-तस-बादर-पज्ञत्त-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-आदेज्ञ-जसिकत्ति-णिभिण-उज्ञागोद-पंचंतरायइयाणं सोदएणेव बंधो, ध्रवोदयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-हस्स रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । समचउरससंठाण-उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्सरणामाओ भिच्छाइहि-सासणसम्मा-इहि-असंजदसम्मादिहिणो सोदय-परोदएण बंधित । सम्माभिच्छाइहिणो सोदएणेव बंधित, तेसिमपज्जत्तकालाभावादो । मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुस्साणुपुव्वी-अजसिकत्तीणं परोदएणेव बंधो, देवेसु एदासि बंधोदयाणमक्कमेण उत्ति-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-मणुसगइ - पंचिदियजादि-

वज्रर्वभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी और अयशकीर्ति, इनका उदयाभाव होनेस तथा शेष प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदका अभाव होनेस यहां वन्ध और उदयके पूर्व या पश्चात् व्युच्छेद होनेकी परीक्षा नहीं की जाती है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय. पुरुपवेद. पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यदाकीर्ति, निर्माण, उच्चगेत्रि. और पांच अन्तराय, इनका स्वोदयसे ही वन्ध होता है, क्योंकि, य धुवेदियी प्रकृतियां हैं । निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, वारह कपाय, हास्य, रित, अरित, शोक, भय और जुगुप्सा, इनका स्वोदय परोदयसे वन्ध होता है, क्योंकि, य अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। समचनुरुम्बसंस्थान, उपधात, परधात, उच्छवास. प्रशस्तिवहायोगित, प्रत्येकदारीर और सुस्वर नामकर्मोंको मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वोद्य-परोद्यसे बांधते हैं। सम्यग्मिथ्यादृष्टि द्व स्वोद्यसे ही बांधते हैं, क्योंकि, उनके अपर्याप्तकालका अभाव है। मनुष्याति, औदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग, वज्जर्पभसंहनन, मनुष्यानुपूर्वी और अयदाकीर्तिका परोद्यसे ही वन्ध होता है, क्योंकि, देवोंमें इन प्रकृतियोंके वन्ध और उद्यक्षे एक साथ अस्तित्वका विरोध है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणिय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति,

१ अप्रती ' -पच्छाच्छेद ' इति पाठः ।

ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणु-पुव्वी-अगुरुअलहुअ-उवधाद-परधाद-उस्सास-तस-बादर-पज्ञत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरा बंधो, एत्थ ध्वबंधित्तादां। सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस-कित्ति-अजसिकत्तीणं सांतरा, एगसमएण बंधिवरामदंसणादां। पुरिसवेद-समच उरसंसठाण-वज्जरि-सहसंघडण-पसत्थिवहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जुच्चागोदाणि मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिणो सांतरं बंधित, एगसमएण बंधिवरामवलंभादो । सम्मामिच्छादिहि-अमंजदसम्मादिहिणो णिरंतरं वंधित, पिडवक्खपयडीण वंधाभावादो।

एदासिं पन्चया देवोघपन्चयतुल्ला । णविर सन्वत्थ इत्थिवेदपन्चओ अवणेदन्त्रो । सन्व सन्वाओ पयडीओ मणुसगइसंजुत्तं बंधित, अण्णगईणं बंधाभावादो । देवा सामी । बंधिद्धाणं बंधिवणहृहाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा—तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण-गंध-रस फास-अगुरुअलहुअ—उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिन्छाइहिम्हि चउन्विहा बंधा । अण्णत्थ तिविहा, धुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधा सन्वगुणहाणेसु सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादा ।

पंचिन्द्रियजाति, श्रोदारिक, तजस व कार्मण दारीर. श्रोदारिकदारीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, मनुष्यगितप्रायाग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघाद, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है. क्योंकि, यहां य प्रकृतियां ध्रुवबन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, द्रांक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यदाकीर्ति और अयदाकीर्ति, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुपवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवभन्तंहनन, प्रदास्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आंद्य और उच्चगात्र, इनको मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि सान्तर बांधेत हैं, वयोंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि इन्हें निरन्तर बांधेते हैं, क्योंकि, उनके प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय देवोघ प्रत्ययोंके समान हैं। विशेषता केवल इतनी है कि सब जगह स्त्रीवेद प्रत्ययको कम करना चाहिये। उक्त सब देव सब प्रकृतियोंको मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धिवनप्रस्थान सुगम हैं। पांच ज्ञानावरणीय, छह द्रश्नी-वरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुष्सा, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिध्यादाप्र गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्यत्र तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुवबन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका वन्ध सब गुणस्थानों सादि व अध्रव होता है, क्योंकि, वे अध्रवक्षी हैं।

णिहाणिहा--पयलापयला--थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद--चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थिविहायगइ-दुभग--दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९२ ॥

सुगमं ।

# मिन्छाइट्टी सामणमम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा। ११॥

एदस्स अत्था वुच्चदे अणंताणुवंधिच उक्कस्स वधादया समं वोच्छिजंति, सासणिम तदुभयवोच्छेददंसणादो । अवसेसाणं वंधादयवोच्छेदपरिक्या णित्य, तासिमेत्यु-दयाभावादो । अणंताणुवंधिच उक्स्स सोदय-परोदएण वंधा, अद्भुवोदयत्तादो । अवसेसाणं पयडीणं परोदएणेव, एत्थ तासिं वंधेणुद्यस्स अवद्वाणिवरोहादो । थीणिगिद्धितिय-अणंताणु-वंधिच उक्काणं णिरंतरा वंधा, धुववंधित्तादो । सेसाणं सांतरा, एगसमएण वंधिवरामदंसणादो । पच्चयाणं सहस्सारभंगो । सन्वे सन्वाओ पयडीओ मणुसगइसंजुत्तं वंधित । देवा सामी । वंधद्धाणं वंधिवणद्वद्वाणं च सुगमं । थीणिगिद्धितिय-अणंताणुवंधिच उक्काणं मिच्छादिद्विस्स

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी काँधि, मान, माया, लोभ, क्वांवेद, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं।। ९३।।

इसका अर्थ कहते हैं— अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। शोष प्रकृतियोंके बन्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उनके उदयका अभाव है। अनन्तानुबन्धिचतुष्कका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनके बन्धेक साथ उदयके अवस्थानका विरोध है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धि-चतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, धुवबन्धी है। रोष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका बन्धविभाम देखा जाता है। प्रत्ययप्रकृषणा सहस्थार देखोंके समान है। उक्त सब देव सब प्रकृतियोंको मनुष्वगतिसे संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। क्याध्वान और बन्धविमष्टस्थान सुनम हैं। स्त्यानगृद्धित्रक बांधते हैं। देव स्वामी हैं। क्याध्वान और बन्धविमष्टस्थान सुनम हैं। स्त्यानगृद्धित्रक बांधते हैं। देव

चउन्विहो बंधो । अण्णत्थ दुविहो, अणादि-धुवाभावत्तादो । सेसाणं पयडीणं सादि-अदुवो, अदुवबंधित्तादो ।

# मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडणणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ९४ ॥

सुगमं ।

### मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।। ९५॥

एदस्स अत्थो बुच्चेद — मिच्छत्तस्स वंधोदया समं वोच्छिजंति, मिच्छाइडिम्द्दि तदुभयाभावदंसणादो। अवसेसाणं वंधोदयवोच्छेदपिक्खा णित्थि, एत्थेयंतेणेदासिमुदयाभावादो। मिच्छत्तं सोदएण वज्झइ। कुदो? साभावियादो। अवसेसाओ पयडीओ परोदएण। मिच्छत्तं णिरंतरं बज्झइ, धुवबंधित्तादो। अवसेसाओ सांतरमद्भवबंधित्तादो। पच्चया सहस्सारपच्चयतुला। मणुसगइसंज्ञत्तं बज्झंति। देवा सामी। बंधद्धाणं बंधविणद्वद्दाणं च सुगमं। मिच्छत्तस्स बंधो

षिन्धचतुष्कका मिथ्यादिएंक चारों प्रकारका वन्ध होता है। अन्यत्र दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि और ध्रुव वन्धका अभाव है। दोप प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव वन्ध होता है, क्योंकि, व अध्रुववन्धी प्रकृतियों हैं।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन नामकर्मीका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि बन्धक हैं। ये वन्धक हैं, शेप देव अबन्धक हैं॥ ९५॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — मिथ्यात्वका वन्ध और उदय दोनों साथ व्युष्टिक्का होते हैं, क्योंकि, मिथ्यादिए गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। रोष प्रकृतियोंके बन्धोदयव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां नियमस इनके उदयका अभाव है। मिथ्यात्व प्रकृति स्वोदयसे बंधती है। इसका कारण स्वभाव है। रोष प्रकृतियां परोदयसे बंधती हैं। मिथ्यात्व प्रकृति निरन्तर बंधती है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी हैं। रोष प्रकृतियां सान्तर बंधती हैं, क्योंकि, वे अध्रवबन्धी हैं। प्रत्ययप्रकृपणा सहस्रार-देवोंके प्रत्ययोंके समान है। मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धिवनप्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है, क्योंकि,

१ प्रतिष्ठ ' जणाविदेशमात्रचादो ' इति पाठः । ७. चै. २०.

चउन्विहो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ९६ ॥ सुगमं।

## मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ९७॥

एदस्स अत्था — बंधोदयाणं वोच्छेदपित्क्खा एत्थ णित्थि, उदयाभावादो । परोदएण बज्झइ, बंधेणुदयस्स एत्थ अवहाणिवरोहादो । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । मिच्छाइहिस्स एगूणवंचास, सासणस्स चउएत्ताळीस, असंजदसम्मादिहिस्स चाळीस पच्चया । मणुसगइसंजुत्तं । देवा सामी । बंधद्धाणं बंधिवणहृहाणं च सुगमं । सादि-अद्भुवो बंधो, अद्भुवबंधित्तादो ।

तित्थयरणामकम्मस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ ९८ ॥ सुगमं।

ध्रुवबन्धी है। रोष प्रकृतियोंका सादि व अध्रव वन्ध होता है, क्योंकि, व अध्रवबन्धी हैं।
मनुष्यायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९६॥
यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं।। ९७॥

इसका अर्थ— बन्ध और उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा यहां नहीं है, क्योंिक, मनुष्यायुके उदयका देवोंमें अभाव है। वह परोदयसे बंधती है, क्योंिक, यहां उसके बन्धक साथ उदयके अवस्थानका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है। मिथ्याइप्रिके उनंचास, सासादनसम्यग्दिके चवालीस और असंयतसम्यग्दिके चालीस प्रत्यय होते हैं। मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धिवनप्रस्थान सुगम हैं। सादि व अध्वव बन्ध होता है, क्योंिक, वह अध्वववन्धी प्रकृति है।

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ९८ ॥ यह सूत्र सुगम है।

### असंजदसम्मादिद्वी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ९९॥

एदस्सत्थे। वुच्चदे — बंधोदयाणं वोच्छेदिवचारे। णितथ, संतासंताण सिण्यास-विरोहादे। । परोदएण बंधो, सञ्वत्थ तित्थयरकम्मबंधोदयाणमक्कमेण उत्तिविरोहादो । णिरंतरे। बंधो, संखेज्जाविर्यादिकारुण विणा एगसमएण बंधुवरमाभावादे। । एदस्स पच्चया देवोध-पच्चयतुल्ला । उत्तरोत्तरपच्चया पुण अरहंताइरिय-बहुसुद-पवयणभित-लिद्धिसंवेगसंपित-दंसण-विसुद्धि-पवयणप्पहावणादओ । मणुसगइसंजुत्तो बंधो । देवा सामी । बंधद्धाणं बंधिवणहृहाणं च सुगमं । सादि-अद्भवो बंधो, अद्भवबंधितादो ।

अणुदिस जाव सन्बट्टिसिद्धिविमाणवासियदेवेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय--पुरिसवेद--हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय दुगुंछा-मणुस्साउ-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरिसह-संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुअलहुअ-

असंयतसम्यग्दिष्ट बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष देव अबन्धक हैं॥ ९९॥

इसका अर्थ कहते हैं— वन्थ और उद्यके व्युच्छेद्का विचार यहां नहीं है, क्योंिक, सत् और असत् बन्धेद्यकी समानताका विरोध है। परोद्यसे वन्ध होता है, क्योंिक, सर्वत्र तीर्थेकर कर्मके बन्ध और उद्यके एक साथ रहनेका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंिक, संख्यात आवली आदि कालके विना एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है। इसके प्रत्यय देवोध प्रत्ययोंके समान हैं। परन्तु इसके उत्तरीत्तर प्रत्यय अरहन्तभक्ति, आचार्यभक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचनभक्ति, लिधसंवेगसम्पत्ति, दर्शनविद्युद्धि और प्रवचनप्रभावनादिक हैं। मनुष्यगितसे संयुक्त इसका बन्ध होता है। देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनएस्थान सुगम हैं। सादि-अध्रुव बन्ध होता है, क्योंिक, वह अध्रुववन्धी प्रकृति है।

अनुदिशोंसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि तकके विमानवासी देवेंामें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, वारह कषाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भ्य, जुगुप्सा, मनुष्यायु, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १००॥

सुगमं ।

### असंजदसम्मादिद्वी बंधा, अबंधा णितथ ॥ १०१॥

एदस्स अत्था परूविज्जदे — मणुसाउ-मणुसगइ ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अजसिकत्ति-तित्थयराणं उदयाभावादा अवसेसाणं च पयडीणमुदयवोच्छेदाभावादो 'बंधादो उदयस्स किं पुव्वं किं वा पच्छा वोच्छेदो होदि' ति एत्थ परिक्खा णित्थ ।

पंचणाणावरणीय-चडदंसणावरणीय-पुरिसवेद-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ- तस-बादर-पज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह-सुभगादेज्ज-जसिकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-

मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १००॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्ट बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १०१ ॥

इसके अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकदारीर, औदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग, वज्रर्थभसंहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अयदाकीर्ति और तीर्थकर, इनके उदयका अभाव होनेसे, तथा दोष प्रकृतियोंके उदयव्युच्छेदका अभाव होनेसे 'बन्धसे उदयका क्या पूर्वमें या क्या पश्चात् व्युच्छेद होता है ' इस प्रकारकी यहां परीक्षा नहीं है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पुरुषवेद, पंचेद्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुभ, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उश्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका क्षोक्य बन्न होता है, क्योंकि, मे यहां भुवोदयी हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाता बारसकसाय-हस्स-रदि-सोग-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्भुवोदबत्तादो । परघादुस्सास-पसत्यविहायगइ-सुस्सराणं सोदय-परोदएण बंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभावे वि बंधुवर्लभादो । समचउरससंठाणुवघाद-पत्तेयसरीराणं पि सोदय-परोदएण बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधदंसणादो । मणुसाउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुव्वी-अजसिकत्ति-तित्थयराणं परोदएण बंधो, एत्थेदासिमुदयाभावादो ।

पंचण।णावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसाउ मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वर्ज्यारेसह-संघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्ति-अगुरुवलहुव-उवघाद-परबाद-उरसास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरुवागोद-पंचेतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एदासिमगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकत्ति-अजसिकत्तीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमादो ।

वेदनीय, वारह, कपाय, हास्य, रित, शांक, भय और जुगुष्साका स्वोदय-परेादयसे बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्वादयी प्रकृतियां हैं। परधात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित और सुस्वरका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उद्यका अभाव होनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है। समचतुरस्र संस्थान, उपधात और प्रत्येकशरीरका भी स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, विष्रहगितमें उद्यके अभावक होनेपर भी बन्ध देखा जाता है। मनुष्यायु, मनुष्यगित, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वक्षपंभसंहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अयशकीर्ति और तीर्थकरका परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उद्यका अभाव है।

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कवाय, पुरुषवेद, भय, जुगुण्सा, मनुष्यायु, मनुष्यगित, पंचिन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्र-संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रवंभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्ताविद्यायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगेत्र और पांच भन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, पर्योकि, इनके एक समयसे बन्धविधामका भमाव है। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, धुभ, भशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका वन्धविधाम है।

१ अ-आप्रस्रोः ' बंधुवरमामावादी ' इति पारः।

एत्थ असंजदसम्मादिहिम्हि बाएतालीस पञ्चया, ओघपञ्चएसु ओरालियदुगित्थि-णवुंसयवेदपञ्चयाणमभावादो । सेसं सुगमं । एदासिं पयडीणं बंधो मणुसगइसंजुत्तो । देवा सामी । बंधद्धाणं सुगमं । बंधविणासो एत्थ णित्थ । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय बारस-कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवघाद—णिमिण-पंचं-तराइयाणं तिविहो बंधो, धुवाभावादो । सेसाणं पयडीणं सादि-अद्भुवो, अधुवबंधित्तादो ।

## इंदियाणुवादेण एइंदिया बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिंदियअपज्जत्ताणं पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ॥ १०२ ॥

एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, बज्झमाणपयडीणं संखमविक्खिय अविद्विदत्तादो । तेणेदेण सूइदत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा — एत्थ ताव बज्झमाणपयडिणिदेसं कस्सामो । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ —

यहां असंयतसम्यग्द्दि गुणस्थानमें ज्यालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे औदारिकद्विक, स्विवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। राप प्रत्ययप्रक्रपण सुगम है। इन प्रकृतियोंका बन्ध मनुष्यगातिसे संयुक्त होता है। देव स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। बन्धिवनाश यहां है नहीं। पांच क्वानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जगुष्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस,स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

इन्द्रियमार्गणानुसार एकेन्द्रिय, बादर, सूक्ष्म, इनके पर्याप्त व अपर्याप्त, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त तथा पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है ॥ १०२॥

यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, बध्यमान प्रकृतियोंकी [१०९] संख्याकी अपेक्षा करके अवस्थित है। इसी कारण इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— यहां पिहले बध्यमान प्रकृतियोंका निर्देश करते हैं। पांच क्रानावरणीय, नौ दर्शना- बरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकषाय, तिर्यगाय,

१ अप्रती 'चर्डारियपञ्जत्ता अपञ्जत्ता पंचिदियपञ्जत्ता अपञ्जताणं ', आप्रती 'चर्डारिदयपञ्जता-पञ्जताणं '; काप्रती 'चर्डारिदयपञ्जत्त अपञ्जत्ताणं ' इति पाठः ।

२ अप्रतो '-सुप्पण्णास्सं 'ः आप्रतो '-सुप्पण्णस्सं ' इति पाठः ।

मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-च उरिंदिय-पंचिंदियजादि-ओरािलय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरािलयसरीरअंगोवंग-छसंघडण-वण्ण - गंध-रस-फास-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइपाओगगाणुपुच्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदालुक्जोव-दोिवहायगइ-तस-धावर-बादर-सहुम-पज्जत्तापज्जत पत्तेयसरीर-साहारण-थिरािथर-सहासुह —सुभग—दुभग—सुस्सर—दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकिति-अजसिकिति-णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ एत्थ बज्झमािणयाओ । एइंदियमस्सिद्ण एदािसं परूवणं कस्सामो— इत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-बीइंदिय-तिइंदिय-च उरिंदिय-पंचिंदियजािद-अणंतिमपंचसंठाण-ओरािलयसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुसगइपाओगगाणुपुच्वी-दोिवहायगिद-तस सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदाणं उदयाभावादो सेसाणमुदयवोच्छेदाभावादो 'उदयादो बंघो किं पुच्वं वोच्छिज्जिद किं पच्छा वोच्छिज्जिद 'ति विचारो णित्थ, संतासंताणं सण्णियासिविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णवुंसयवेद-तिरिक्खार्उ-तिरिक्खगइ--**एइं-**दियजादि-तेजाकम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-थावर-थिराथिर—सुहासुह—दुमग-

मनुष्यायु, तिर्यगाति, मनुष्यगित, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस व कार्मण दारीर, छह संस्थान, औदारिक दारीरांगोपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दोनों विहायोगितियां, त्रस, स्थावर, बादर, स्क्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक दारीर, साधारण, स्थिर, अस्थिर, द्युभ, अद्युभ, सुभग, दुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यदाकीर्ति, अयदाकीर्ति, निर्माण, नीच व उच्च गोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां यहां वध्यमान प्रकृतियां हैं। एकेन्द्रिय जीवका आश्चय करके इनकी प्ररूपणा करते हैं— स्थावेद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगित, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, अन्तिम संस्थानको छोड़कर पांच संस्थान, औदारिक दारीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, दो विहायोगितियां, त्रस, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनके उद्यका अभाव होनेसे, तथा दोष प्रकृतियोंक उद्यक्युच्छेदका अभाव होनेसे यहां 'उद्यसे बन्ध क्या पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है यह विचार नहीं है, क्योंकि, सत् और असत्की समानताका विरोध है।

पांच श्वानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, एकेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुखघु,

१ अ-काप्रत्योः ' तिरिक्खादि ' इति पाठः ।

अमादे ज - णिमिण - णीचागोद - पंचतराइयाणं सोदओ बंघो, एत्थ एदासिं ध्रुवोदयदंसणादो । सादासादं-सोलसकसाय - छण्णोकसाय - आदाबु ज्जोव - बादरं - सुहुम - पज्जत्त - अपज्जत्त - पत्तेय - साहा - रणसरीर - असकिति - अजसिकतीणं सोदय - परोदओ बंघो, अद्वोदयत्तादो । ओरालियसरीर - हुंडसंठाण - उवघादाणं पि सोदय - परोदओं बंघो, विग्गहगदीए उदयाभावे वि वंध्वलंभादो । सिरिक साइपाओ गगाणुपु व्वीए वि सोदय - परोदओं, गहिदसरीरेस उदयाभावे वि वंधदसंणादो । परवादु स्सासाणं पि सोदय - परोदओं बंघो, अपज्जत्तद्वाए उदयाभावे वि वंधदंसणादो । अवसेसाणं परोदओं बंघो, एत्थ तासिं सव्वदो उदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणु-स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुगलहुग-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं णिरंतरे। बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो। साादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एइंदिय-षीइंदिय-त्तीइंदिय-च 3रिदिंय-पंचिंदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुसगइ-

स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगांत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनका ध्रुच उदय देखा जाता है। साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, आताप, उद्योत, बादर, स्रम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण शरीर, यशकीर्ति और अयशकीर्ति, इनका स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि ये अध्यवोदयी प्रकृतियां हैं। औदारिकशरीर, इण्डसंस्थान और उपधातका भी स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विष्रहगतिमें इनके उदयका अभाव होनेपर भी बन्ध पाया जाता है। तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका भी स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, जिन जीवोंने शरीर प्रहण करित्या है उनके तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीके उदयका अभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है। परधात और उच्छ्यासका भी स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उदयाभावके होनेपर भी उनका बन्ध देखा जाता है। शेप प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके उदयका सर्वदा अभाव है।

पांच बानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कवाय, भय, जुगुप्सा, तिर्थगायु, मनुष्यायु, औदारिक, तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकपाय, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिक-

<sup>ः</sup> श्रतिषु ' पंचणाणावरणीय-सादासाद- ' इति पाठः ।

दे प्रतिषु 1 न्थावर १ इति पाठः ।

पाओगगाणुपुर्व्वा-आदावुज्जोव-देविहायगइ तस-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज – अणादेज्ज – जसिकत्ति – अजसिकत्ति – उच्चागोदाणं सांतरो वंधो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादे। तिरिक्खगइ - तिरिक्खगइ पाओगगाणुपुर्व्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो वंधो, सन्वेइंदिएसु सांतरबंधाणमेदासि तेउ - वाउकाइएसु णिरंतर-वंधुवरुंभादे। परघादुस्सास-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं वंधो सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरं ? एइंदिएसुप्पण्णदेवाणमंतोमुहुत्तकालं णिरंतरबंधदंसणादो ।

एइंदिएसु मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगभेदेण चत्तारि मूलपच्चया। पंचिमच्छत्तपश्चया। कुदो १ पंचिमच्छत्तेहि सह णाणामणुस्माणमेइंदिएसुप्पण्णाणं पंचिमच्छत्त्वलंभादो। एगो एइंदियासंजमो, छप्पाणासंजमा, कसाया सोलस, इत्थि-पुरिसवेदहि विणा णोकसाया सत्त, ओरालियदुग-कम्मइयमिदि तिण्णि जोगा, एदे सब्वे वि अद्वत्तीस उत्तरपच्चया। णविरे तिरिक्ख-मणुस्साउआणं कम्मइयपच्चएण विणा सत्ततीस पच्चया। एक्कारस अद्वारस

रारीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगितप्रायाग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दे। विहायोगितयां, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणदारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यदाकीित, अयदाकीित और उच्चगोत्र, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। तिर्यगाति, तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्र, इनका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सर्व एकेन्द्रियोंमें सान्तर बन्धवाली इन प्रकृतियोंका तेजकाियक व वायु-काियक जीवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीर प्रकृतियोंका वन्ध सान्तर निरन्तर होता है।

शंका-इनका निरन्तर वन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए देवोंके अन्तर्मुहर्त काल तक इनका निरन्तर बन्ध देखा जाता है।

एकेन्द्रियों में मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगके भेदसे चार मूळ प्रत्थय होते हैं। उत्तर प्रत्ययों में पांच मिथ्यात्व प्रत्यय, क्यों कि, पांच मिथ्यात्वों के साथ एकेन्द्रियों में उत्पन्न हुए नाना मनुष्यों के पांच मिथ्यात्व प्रत्यय पाये जाते हैं। एक एकेन्द्रियासंयम, छह प्राणि-असंयम, सोछह कपाय, स्त्री और पुरुष वेदके विना सात नोकषाय, तथा दो औदारिक व कार्मण ये तीन योग, ये सब ही अड़तीस उत्तर प्रत्यय एकेन्द्रियों में होते हैं। विशेषता केवल यह है कि तिर्यगायु व मनुष्यायुक्ते कार्मण प्रत्ययके विना सैंतीस प्रत्यय होते हैं। ग्यारह व अठारह एक समय सम्बन्धी जचन्य और उत्कृष्ट

#### एगसमइयजहण्णुक्कस्सपच्चया ।

तिरिक्खगइ- [तिरिक्खगइ-] तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदाबुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणि तिरिक्खगइसंजुत्तं वज्झंति । मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्साणुपुव्वी-उच्चागोदाणि मणुसगइसंजुत्तं वज्झंति । अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्खगइ-मणुसगइसंजुत्तं वंज्झंति, दुर्गईहि विरोहाभावादो । एइंदिया सामी । वंधद्धाणं सुगमं । वंधवोच्छेदो णिरिश । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोटसकसाय-भय-दुर्गुछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुम्अ-टहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं चउव्विहो वंधो । अवसेसाणं सादि-अद्भुवो ।

एवं वादरएइंदियाणं । णविर बादरं सोदएण वज्झिद । सुहुमस्स परादओ विषे । बादरएइंदियपज्जत्ताणं वादरेइंदियभंगो । णविर पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परादओ विषो । बादरएइंदियअपज्जत्ताणं पि वादरएइंदियभंगो । णविर थीणगिद्धितिय-परघादुस्सास-आदावुज्ञोव-पज्जत्त-जसिकत्तीणं परोदओ विषो । अपज्जत्त-अजसिकत्तीणं सोदओ । परघादुस्सास-वादर-

#### प्रत्यय होते हैं।

तिर्यगायु, [तिर्यगाति,] तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सृक्ष्म और साधारणशरीरको तिर्यगितिसे संयुक्त वांधते हैं। मनुष्यायु, मनुष्यगित, मनुष्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको मनुष्यगितिसे संयुक्त वांधते हैं। शेप प्रकृतियोंको तिर्यगिति व मनुष्यगितिसे संयुक्त वांधते हैं, क्योंकि, दोनों गितियोंके साथ उनके वन्धका विरोध नहीं है। एकेन्द्रिय जीव सामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद है नहीं। पांच ब्रानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय, जुगुष्ता, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चारों प्रकारका वन्ध होता है। शेप प्रकृतियोंका सादि व अध्व वन्ध होता है।

इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय जीवोंकी भी प्ररूपणा है। विशेष इतना है कि इनके बादर नामकर्म खोदयसे वंधता है। सूक्ष्म प्रकृतिका वन्ध परोदयसे होता है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रियोंके समान है। विशेषता केवल इतनी है कि उनके पर्याप्त प्रकृतिका स्वोदय और अपर्याप्त प्रकृतिका परोदय वन्ध होता है। वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी भी प्ररूपणा वादर एकेन्द्रियोंके समान है। विशेष यह है कि स्त्यानगृद्धित्रय, पर्यात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, पर्याप्त और यशकीर्तिका उनके परोदय बन्ध होता है। अपर्याप्त और अयशकीर्तिका खोदय वन्ध होता है। पर्यात,

१ अप्रतो ' बंधंति ' इति पाठः ।

पज्जत्त-पत्तेयसरीराणमेइंदिएसु सांतर-णिरंतरा बंधा। एत्थ पुण सांतरा चेव, अपज्जतेंसु देवाणमुप्पत्तीए अभावादा। ओरालियकायजोगपच्चओ णित्थ। सहुमएइंदियाणं एइंदियमंगों। णविर परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरा बंधा, सहुमेइंदिएसु देवाणमुववादा-भावादा। वादर-आदाउज्जोव-जसिकत्तीणं परोदओ वंधा। सहुमेइंदियपज्जत्ताणं [सहुमेइंदिय-भंगा। णविर पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओ वंधा। सहुमेइंदियअपज्जत्ताणं ] सहुमेइंदियपज्जत्तमंगा। णविर थीणिगिद्धितिय-परघादुस्सासपज्जत्ताणं परोदओ वंधा। अपज्जत्तणामस्स सोदओ। पच्चएसु ओरालियकायजोगपच्चओ अवणेद्व्वा।

संपिध बीइंदियाणं भणामा— इत्थि-पुरिसवेद-मणुस्साउ-मणुसगइ-एइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-अणांतिमपंचसंठाण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी— आदाव-पसत्थविहायगदि-धावर-सुहुम-साहारणसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-उच्चागोदाणमुदया— भावादो सेसपयडीणं चोदयवोच्छेदाभावादे। बइंदिएसु पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तएहि

उच्छास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीर, इनका एकेन्द्रियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है। परन्तु यहां उनका सान्तर ही बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकोंमें देवोंकी उत्पत्तिका अभाव है। यहां प्रत्ययोंमें औदारिक काययोग प्रत्यय नहीं है।

सहम एकेन्द्रियांकी प्ररूपणा एकेन्द्रियोंके समान है। विशेषता यह है कि परधात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका उनके सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, मह्म एकेन्द्रियोंमें द्वेंकि। उत्पत्तिका अभाव है। बादर, आताप, उद्योत और यद्यकीर्तिका पराद्य वन्ध होता है। सहम एकेन्द्रिय पर्याप्तींकी प्ररूपणा [सहम एकेन्द्रिय जीवोंके समान है। विशेष इतना है कि उनके पर्याप्त प्रकृतिका स्वोद्य और अपर्याप्त प्रकृतिका परोद्य वन्ध होता है। सहम एकेन्द्रिय अपर्याप्तींकी प्ररूपणा ] सहम एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है। विशेष इतना है कि स्त्यानगृद्धित्रय, परधात, उच्छ्वास और पर्याप्त प्रकृतियोंका परोद्य वन्ध होता है। अपर्याप्त नामकर्मका स्वोद्य वन्ध होता है। प्रत्ययोंमें औदारिककाययोग प्रत्ययको कम करना चाहिये।

अव द्वीन्द्रिय जीवोंकी प्रक्षपणा करते हैं— स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, अन्तिम संस्थानको छोड़ शेष पांच
संस्थान, अन्तिम संहननको छोड़ शेष पांच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप,
प्रशस्तविहायोगिति, स्थावर, सूक्ष्म, साधारणशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र,
रनके उद्यका अभाव होनेसे, तथा शेष प्रकृतियोंके उद्यव्युच्छेदका अभाव होनेसे पंचेन्द्रिय

१ अप्रतो ' सुहुमेएइंदियाणि वेइंदियमंगो '; आप्रतो ' सुहुमएइंदियाणि वेइंदियमंगो '; काप्रतो ' सुहुमे-इंदियाणि वेइंदियमंगो ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' एइंदिय बीइंदिय-तीइंदिय- ' इति पाठः ।

बज्जमाणपयडीओ बंधमाणसु 'बंधादे। उदओ किं पुच्वं किं वा पच्छा वोच्छिण्णो 'ति विचारो णित्थ ।

पंचणाणावरणीय—चउदंसणावरणीय मिच्छत्त-णवुंसयवेद - तिरिक्खाउ—ितिरक्खगइ— बीइंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-तस-वादर थिराथिर—सुमा— सुम-दुमग-अणादेज्ञ-णिमिण-णीचागोद-पंचंतरायइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ एदासिं धुवोदयत्त-दंसणादो । णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-सादासाद-सोलसकसाय-छणोकसाय-पञ्जत्तापञ्जत्त-जस-अजसिकत्तीणं सोदय-परोदओ बंधो, उभयथा वि बंधस्स विरोहाभावादो । ओरालियसरीर-हुंडसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवहसंघडण-उवघाद-पत्तेयसरीराणं पि सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधुवलंभादो । तिरिक्खगिदपाओग्गाणुपुव्वीए वि सोदय-परोदओ बंधो, विग्गहगदीदो अण्णत्थ उदयाभावे [वि] बंधदंसणादो । परघादुस्सासुज्ञोव-अप्पसत्थविहाय-गइ-दुस्सराणं पि सोदय-परोदओ बंधो, अपज्जत्तकाले उदयाभावे वि वंधदंसणादो, उज्ञोवस्स उज्जोवोदयविरहिदाविरहिदेसु वंधुवलंभादो । इत्थि-पुरिस-मणुस्साउ-मणुसगइ-एइंदिय-तीइंदियं-

तिर्यंच अपर्याप्तींके द्वारा वध्यमान प्रकृतियाको वांधनेवाले द्वीन्द्रिय जीवोंमें 'वन्धसे उदय क्या पूर्वमें या क्या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है 'यह विचार नहीं है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, द्वीन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बादर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका ध्रुव उदय देखा जाता है। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, पर्याप्त, अपर्याप्त, यशकीर्ति, और अयशकीर्ति, इनका स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। श्रीदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, असंप्राप्तस्पादिकासंहनन, उपघात और प्रत्येकशरीर, इनका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि विष्रहगतिमें उदयका अभाव होनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है। तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विष्रहगतिको छोड़कर अभ्यत्र उसका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है। परघात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित और दुस्वरका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है। तथा उद्योतका उद्योतके उदयसे रहित और उससे सहित जीवेंमें उसका बन्ध पाया जाता है। स्थीवद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चउरिन्द्रय, पंचेन्द्रिय जाति,

१ मप्रतो ' एइंदिय नीइंदिय-तीइंदिय- ' इति पाठः ।

चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-अणितमपंचसंठाण-पंचसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-आदाव-पसत्थविहायगइ-थावर-सुहुम-साहारणसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्जुच्चागोदाणं परोदओ बंधो।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणुस्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा —
इयाणं णिरंतरे। बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । दोण्णमाउआणं णिरंतरो, एगसमएण
वोच्छेदाभावादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेदियपंचिंदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी परघादुस्सास-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तम-थावर-वादर-सहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर थिराथिर-सहासुह सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकत्ति-उच्चागोदाणं सांतरे।
बंधो, एगसमएणेदासिं बंधुवरमदंसणादो । परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणमेइंदिएसु
व सांतर-णिरंतरे। बंधो किण्ण पर्विदो ? ण, देवाणमेइंदिएसु व विगलिंदिएसु उववादाभावादो।

अन्तिम संस्थानको छोड़कर पांच संस्थान, पांच संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, प्रशस्तिवहायोगिति, स्थावर, सृक्ष्म साधारणशरीर, सुभग सुस्वर, आदेय और उद्यगोत्र, इनका परोदय बन्ध होता है।

पांच झानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, संाठह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, तेजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुठघु, उपधात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता हैं, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। दें। आयुआंका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, मनुष्यगित, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चउरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगितयां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका वन्धविश्राम देखा जाता है।

शंका--परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका एकेन्द्रिय जीवोंके समान सान्तर-निरन्तर बन्ध क्यों नहीं कहा गया ?

समाधान—एकेन्द्रियोंके समान विकलेन्द्रियोंमें देवोंकी उत्पत्ति न होनेसे यहां उक्त प्रकृतियोंका सान्तर-निरन्तर बन्ध नहीं कहा गया। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरा बंधो। कधं णिरंतरो १ ण, तेउ-वाउकाइएहिंतो बीइंदिएसुप्पण्णाणमंत्रोमुहुत्तकालमेदासिं णिरंतरबंधुवरुंभादो।

एदासिं मूलपञ्चया चत्तारि । पंच मिच्छत्त, दोइंदियासंजमा, छप्पाणासंजमा, सोलस कसाया, सत्त णोकसाया, चत्तारि जोगा, सव्वेदे वीइंदियस्सं चालीसुत्तरपञ्चया । णवरि तिरिक्ख-मणुस्साउआणं कम्मइयपञ्चएण विणा एगृणचालीस पञ्चया । एककारस अट्ठारस एगसमइयजहण्णुक्कस्सपञ्चया ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-तिरिक्खगइपाओ-गाणुपुव्वी-आदावुज्ञीव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो वंधा। मणुस्साउ-मणुस्सगइ-मणुस्सगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो वंधो। सेसाणं पयडीणं तिरिक्ख-मणु-स्सगइसंजुत्तो वंधो। कुदो ? दोहि गदीहि सह विरोहाभावादो। वंधदाणं सुगमं। बंधवोच्छेदो णित्थि। धुवियाणं चउव्विहो बंधो। अवसेसाणं सादि-अद्भुवो। एवं पज्जत्ताणं। णविर

तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर निरन्तर बन्ध

शंका - निरन्तर वन्ध कसे होता हैं ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे हीन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहर्त काल तक इनका निरन्तर वन्य पाया जाता है।

इनके मूल प्रत्यय चार होते हैं। पांच मिथ्यात्व, दो इन्द्रियासंयम, छह प्राणि-असंयम, सोलह कपाय, सात नोकपाय और चार योग, य सब द्वीन्द्रिय जीवके चालीस उत्तर प्रत्यय होते हैं। विशेषता केवल इतनी है कि तिर्यगायु व मनुष्यायुके कार्मण प्रत्ययके विना उनतालीस प्रत्यय होते हैं। ग्यारह व अठारह कमसे एक समय सम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट प्रत्यय होते हैं।

तिर्यगायु, तिर्यगाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यगाति-प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इनका तिर्यगातिसे संयुक्त बंध होता है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका तिर्यगाति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों गतियोंके साथ उनके वन्धका विरोध नहीं है। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है। ध्रुव प्रकृतियोंका चारों प्रकारका वन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

इसी प्रकार द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा है। विद्योपता केवल इतनी है कि

१ त्रतिषु ' - सन्तेदे वा नीइंदियस्स ' इति पाठः । २ त्रतिषु ' दुवियाणं ' इति पाठः ।

पञ्जत्तणामस्स सोद्ञो, अपज्जत्तणामस्स पराद्ञो बंधो । एवमपञ्जत्ताणं पि वत्तव्वं । णविर थीणगिद्धितिय-परघादुस्सास-उज्जोव-अप्पसत्थिविहायगइ-पज्जत्त-दुस्सर-जसिक्तीणं परा-द्रेश वंधो । अपज्जत्त-अजसिकत्तीणं सोद्ञो । अपज्जत्ताणमङ्कतीस पच्चया, ओरालिय-कायासच्चमे। संविच्जोगाणमभावादो ।

तीइंदियाणं तीइंदियपज्ञत्तापज्ञत्ताणं च बीइंदिय-बीइंदियपज्जत्त-बीइंदियअपज्जत्त-भंगो । णविर घाणिंदिएण सह तेइंदियपज्जत्ताणमेक्केतालीस पच्चया । अपज्जत्ताणमेगूण-चालीस, ओरालियकायासच्चमोसविचिजोगाणमभावादो । तीइंदियणामस्स सोदओ बंघो । अवसेसिंदियणामाणं परोदओ ।

चर्डारंदियाणमेवं चेव वत्तव्वं । णवीर चर्डारंदियजादिबंधो सोदओ । सेसिंदियजादि-वंधो परोदओ । बादालीसुत्तरपञ्चया, चिकंखिदयणवेसादो । अपज्जत्ताणं चालीस पञ्चया,

उनके पर्याप्त नामकर्मका स्वादय और अपर्याप्त नामकर्मका परोदय वन्ध होता है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय अपर्याप्तोंका भी कथन करना चाहिये। विशेष यह है कि स्त्यानगृद्धित्रय, पर्धात, उच्छवास, उद्यात, अप्रशस्तिवहायोगित, पर्याप्त, दुस्वर और यशकीर्तिका परोदय वन्ध होता है। अपर्याप्त और अयशकीर्तिका स्वोदय वन्ध होता है। अपर्याप्तोंक अइतीस प्रत्यय होते हैं, क्यंकि, औदारिक काययोग और असत्य मृपा वचनयोगका उनके अभाव है।

त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय पर्याप्त और त्रीन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंकी प्ररूपणा द्रीन्द्रिय, द्रीन्द्रिय पर्याप्त और द्रीन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंक समान है। विशेषता इतनी है कि घाण इन्द्रियक साथ त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके इकतालीस प्रत्यय होते हैं। अपर्याप्तोंक उनतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उनके औदारिक काययाग और असत्य मुपा वचनयोगका अभाव है। त्रीन्द्रिय नामकर्मका स्वोद्य वन्ध होता है। शेष इन्द्रिय नामकर्मका परोद्य वन्ध होता है।

चतुरिन्द्रिय जीवोंका भी इसी प्रकार ही कथन करना चाहिय । विशेष इतना है कि उनके चतुरिन्द्रिय जातिका खोदय बन्ध होता है। शेष इन्द्रिय जातियोंका बन्ध परोद्य होता है। यहां चश्च इन्द्रियका प्रवेश होनेसे ब्यालीस उत्तर प्रत्यय होते हैं। अपर्याप्तोंके

१ आप्रतो ' ओराङियकायसच्चमोस- ' इति पाठः।

२ प्रतिषु ' तीइंदियाणं तीइंदियपञ्जत्ताणं तीइंदियअपञ्जत्ताणं चउरिंदिय-बीइंदियपञ्जत्त- '; मप्रहों 'तीइंदियाणं तीइंदियपञ्जत्तापञ्जत्ताणं च बीइंदियपञ्चत्त- ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' ओरालियक।यसच्चमोस ' इति पाटः ।

ओरालियकायासच्चमोसवचिजागाणमभावादा ।

पंचिदियअपज्जत्ताणं भणिस्सामो — एत्थ बज्झमाणपयडीओ पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जतेहि बज्झमाणाओ चेव, ण अण्णाओ । एत्थ एदासिं उदयादो बंधो पुच्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णित्थ, संतासंताणं बंधोदयाणमेत्थ वोच्छेदाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णवुंसयवद-पंचिदियजादि-तेजा- कम्मइय-सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-वादर-अपज्जत्त-थिराथिर-सहासुह-दुभग-अणादेज्ज-अजसिकिति णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ वंधो, धुवादयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादा-साद-सोलसकसाय-छणोकसाय-तिरिक्खाउ--मणुस्साउ--तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सोदय-परोदओ वंधो; उदण्ण विणा वि, संते वि उदण् वंधुवलंभादो । आरालियसरीर-हुंड-संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-असंपत्तसेवृहसंघडण-उवघाद-पत्तेयसरीराणं सोदय-परोदओ बंधो, विग्गहगदीण उदयाभावे वि अण्णत्य उदण् संते वि वंधदंसणादो । थीणगिद्धितिय-इत्थि-पुरिसवेद-एइंदिय-चीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारिदय-पंचसंठाण-पंचसंघडण-परघादुस्सास-आदावुक्कोव-देविहायगइ-थावर-सुहुम-पज्जत्त-साहारणमरीर सुभग सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-उच्चा-

चार्छीस प्रत्यय होते है, क्योंकि, उनके आदारिक काययोग और असत्य-मृपा वचनयोगका अभाव है।

पंचिन्द्रिय अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा करते हैं— यहां वध्यमान प्रकृतियां पंचिन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों द्वारा वांधी जानेवाली ही हैं, अन्य नहीं हैं। यहां 'इनका उद्यसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है' यह विचार नहीं है, क्योंकि, सत् और असत् बन्धोदयके व्युच्छेदका यहां अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, पंचेन्द्रियजाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बादर, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोद्य वन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, सोलह कपाय, छह नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु और तिर्यगाति व मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, इनका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयके विना भी, तथा उदयके होनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है। औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, असंप्राप्तस्यपाटिकासंहनन, उपघात और प्रत्येकशरीरका स्वोदय-परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, विष्रहगतिमें उदयाभावके होनेपर भी, तथा अन्यत्र उदयके होते हुए भी इनका बन्ध देखा जाता है। स्त्यानगृद्धित्रय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगितियां, स्थावर, सुक्षम, पर्याप्त, साधारण- इारीर, सुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, यशकीर्ति और उच्चगोत्र, इनका परोदयसे बन्ध

गोदाणं परोदएण बंधो, एदासिमत्थ उदयविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणु-स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ एदासिं धुवबंधित्तादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-च उरिदिंय-पंचिंदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-मणुसगइ-पाओग्गाणुपुच्वी-परघादुस्सास-आदाउज्ञोव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पञ्जतापञ्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग सुस्सर-दुस्सर-ओदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकित्ति-अजसिकित्ति-उच्चागोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएणेदासिं बंधवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कधं णिरंतरो ? ण, तेउ-वाउ-काइएहिंतो पंचिंदियअपञ्जत्तएसुप्पण्णाणमंतोसुहुत्तकालमेदासिं णिरंतरबंधुवलंभादो ।

पंचिदियअपज्जत्ताणमेदाओ पयडीओ बंधमाणाणं पंच मिच्छत्ताणि, बारस असंजम,

हाता है, क्योंकि, यहां इनके उदयका विरोध है।

पांच ब्रानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तियंगायु, मनुप्यायु, औदारिक, तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुववन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, मनुप्यगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, वित्तिद्वय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुप्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, आताप, उद्योत, दो विहायोगतियां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण द्यारा, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुम, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदय, अनोदय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगात्र, इनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस इनका वन्धविश्वाम देखा जाता है। तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर वन्ध कैस होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, तजकायिक और वायुकायिक जीवोंमेंसे पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

इन प्रकृतियोंको बांधनेवाले पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके पांच मिथ्यात्व, बारह

१ प्रतिषु ' बंधणाणं ' इति पाठः ।

सोलस कसाय, सत्त णोकसाय दोण्णि जोग ति बादालीस पच्चया होति । तिरिक्ख-मणुस्साउ-आणं एक्केतालीस पच्चया, कम्मइयपच्चयाभावादो । सेसं सुगमं ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ—एइंदिय—बीइंदिय—तीइंदिय—चउरिंदियजादि—तिरिक्खगइ— पाओग्गाणुपुव्वी-आदाउज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणसरीराणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो। मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो। सेसाणं पयडीणं बंधो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो। पंचिंदियअपज्जत्ता सामी। बंधद्धाणं सुगमं। बंधवोच्छेदो णित्थ। पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर वण्ण -गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं चउन्विहो बंधो, धुवबंधित्तादो। सेसाणं सादि-अद्भवो।

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावर-णीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०३॥

एदं पुच्छासुत्तं देसामासियं, तेणेदेण सूइदत्थाणं परूवणा कीरदे । तं जहा — किं

असंयम, सोलह कपाय, सात नोकपाय और दो योग, इस प्रकार ज्यालीस प्रत्यय होते हैं। तिर्यगायु और मनुष्यायुके इकतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, उनके कार्मण प्रत्ययका अभाव है। रोष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है।

तिर्यगायु, तिर्यगाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यगाति-प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण शरीर, इनका तिर्यगातिसे संयुक्त बन्ध होता है। मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त होता है। पंचेन्द्रिय अपर्याप्त जीव स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद यहां है नहीं। पांच झानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुष्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका चार प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १०३॥

यह पृच्छासूत्र देशामर्शक है, इसिलिये इसके द्वारा सूचित अर्थीकी प्ररूपणा

मिच्छाइही बंधओ किं सासणो बंधओ किं सम्मामिच्छाइही बंधओ किमसंजदसम्माइही बंधओ किं संजदासंजदो किं पमत्तो किमपमत्तो किमपुच्चो किमणियही किं सुहुमसांपराइयओ किमुव-संतकसाओ किं खीणकसाओ किं सजोगिजिणो किमजोगिमडारओ बंधओ ति एवमेसो एगसंजोगो। संपिध एत्थ दुसंजोगादीहि अक्खसंचारं करिय सोलहसहस्स-तिण्णिसय-तेया-सीदि-पण्णभंगा उप्पाएयच्चा। किं पुच्चमेदासिं बंधो वोच्छिज्जदि किमुदओ किं दो वि समं वोच्छिज्जित एवमेत्थ तिण्णि भंगा। किं सोदएण बंधो किं परोदएण किं सोदय-परोदएण एत्थ वि तिण्णि भंगा। किं सांतरो बंधो किं णिरंतरो [किं ] सांतर-णिरंतरो ति एत्थ वि तिण्णेव भंगा। एदासिं किं मिच्छत्तपच्चओ बंधो किमसंजमपच्चओ किं कसायपच्चओ किं जोगपच्चओ बंधो ति पण्णारस मूलपच्चयपण्हभंगा हवंति। एयंत-विवरीय-मूढ-संदेद-अण्णाणिमच्छत्त-चक्खु-सोद-घाण-जिब्मा-पास-मण-पुढनीकाइय-आउकाइय-तेष्ठकाइय-वाउ-काइय-वणप्फिदिकाइय-तसकाइयासंजम-सोलसकसाय-णवणोकसाय-पण्णारसजोगपच्चए हिवय

करते हैं। वह इस प्रकार है— क्या मिध्यादा वि बन्धक है, क्या सासादनसम्यग्द वि बन्धक है, क्या सम्यग्मिध्याद वि बन्धक है, क्या असंयतसम्यग्द वि बन्धक है, क्या संयतासंयत, क्या प्रमत्त, क्या अप्रमत्त, क्या अपूर्वकरण, क्या अनिवृत्तिकरण, क्या स्क्ष्मसाम्परायिक, क्या उपशान्तकषाय, क्या श्लीणकपाय, क्या सयोगी जिन, या क्या अयोगी भट्टारक बन्धक हैं, इस प्रकार ये एकसंयोगी मंग हैं। अब यहां द्विसंयोगादिकों के द्वारा अश्लसंचार करके सोलह हजार तीन सो तेरासी प्रश्नमंग उत्पन्न कराना चाहिये। क्या पूर्वमें इनका बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्या उदय, या क्या दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, इस प्रकार यहां तीन भंग होते हैं। क्या स्वोदयसे बन्ध होता है, क्या परोदयसे या क्या स्वोदय-परोदयसे, इस प्रकार यहां भी तीन भंग होते हैं। क्या सान्तर बन्ध होता है, क्या निरन्तर बन्ध होता है, या क्या सान्तर निरन्तर, इस प्रकार यहां भी तीन होते हैं।

इनका बन्ध क्या मिध्यात्वप्रत्यय है, क्या असंयमप्रत्यय है, क्या कषायप्रत्यय है, या क्या योगप्रत्यय वन्ध है, इस प्रकार पन्द्रह मूल-प्रत्यय-निमित्तक प्रक्नभंग होते हैं। एकान्त, विपरीत, मूढ़ [विनय], सन्देह और अक्षान रूप पांच मिध्यात्व; चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्ना, स्पर्श, मन, पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पति-कायिक और त्रसकायिक, इनके निमित्तसे होनेवाले बारह असंयम; सोलह कषाय, नौ

१ अ-काप्रत्योः '-पंचण्हमंगा '; आप्रतो '-पंचण्हं मंगा ' इति पाठः।

चोद्दससदएक्केतालीसकोडाकोडी-पण्णारसलक्ख-अद्वारससहस्स-अद्वसय-सत्तकोडी'-अद्ववंचास-लक्ख-वंचवंचाससहस्स-अद्वसय-एक्कहत्तरिउत्तरपच्चयपण्णभंगां उप्पाएदव्वा १४४११५-१८८०७५८५५८७१। किं णिरयगइसंजुत्तं बज्झंति किं तिरिक्खगइसंजुत्तं किं मणुस्सगइसंजुतं [ किं देवगइसंजुत्तं ] इदि एत्थ पण्णारस पण्हभंगा उप्पाएदव्वा। अद्धाणभंगपमाणं सुगमं। किमप्पिदगुणँहाणस्सादिए मज्झे अंते बंधो वोच्छिज्जिदि ति एक्केक्किम्ह गुणहाणे तिण्णि तिण्णि भंगा उप्पाएयव्वा। सव्वबंधवोच्छेदपण्हसमासो बाएत्तालीस। किं सादिओ बंधो किमणादिओं किं धुवो किमद्धवो ति एत्थ पण्णारस पण्हभंगा उप्पाएयव्वा।

मिन्छाइद्विपहुडि जाव सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु उवसमा खवा बंधा । सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो बोन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १०४॥

एदस्स अत्थे। उच्चदे— पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचतराइयाणं पुव्वं बंधे।

नंकिपाय और पन्द्रह योग, इन प्रत्ययोंको स्थापित कर चौदह सा इकतालीस कोड़ाकोड़ी, पन्द्रह लाख, अठारह हजार, आठ सा सात करोड़: अठ्ठावन लाख, पचवन हजार, आठ सी इकत्तर उत्तर प्रत्यय निमित्तक प्रश्नभंग उत्पन्न कराना चाहिये। १४४११५९८८०७५८५५८७१।

ये क्या नरकगितसे संयुक्त बंधित हैं, पया तिर्यगितिसे संयुक्त बंधित हैं, क्या मनुष्यगितसे संयुक्त बंधित हैं, या क्या देवगितिसे संयुक्त वंधित हैं, इस प्रकार यहां पन्द्रह प्रदनभंग उत्पन्न कराना चाहिये। बन्धाध्वानका भंगप्रमाण सुगम है। क्या विविध्तित गुणस्थानके आदिमें, मध्यमें या अन्तमें बन्ध व्युव्छिन्न होता है, इस प्रकार एक एक गुणस्थानमें तीन तीन भंग उत्पन्न कराना चाहिये। बन्धव्युव्छेदके प्रकाविषयक सर्व भंगोंका योग व्यालीस होता है। क्या सादि, क्या अनादि, क्या ध्रुव और क्या अध्रव बन्ध होता है, इस प्रकार यहां पन्द्रह प्रकाभंग उत्पन्न कराना चाहिये।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। १०४॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच

१ प्रतिषु 'सत्त-सत्तकोडी ' इति पाठः।

२ प्रतिषु ' पच्चया पण्णमंगा ' इति पाठः ।

३ अ-आप्रत्योः ' किमप्पिद्गुण-'ः काप्रतो ' किमपिद्गुण- ' इति पाठः ।

पच्छा उदओ वोन्छिज्जिद, सुहुमसांपराइयचिरमसमयिक णहुबंधाणमेदासि खीणकसायचिरम-समयिम उदयवोच्छेदुवलंभादो । जसिकत्तीए उच्चागोदस्स य पुव्वं बंधा पच्छा उदओ वोच्छिज्जिदि, सुहुमसांपराइयचिरमसमयिम णहुबंधाणं अजोगिचिरमसमयिम उदयै-वोच्छेदुवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो। जसिकतीए मिच्छाइहिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइहि ति सोदय-परोदएण बंधो, एदेसु अजसिकतीए वि उदयदंसणादो। उविर सोदएणेव, पडिवक्खुदयाभावादो। मिच्छाइहिप्पहुडि जाव संजदा-संजदो [ति] उच्चागोदस्स सोदय परोदएण बंधो, एदेसु णीचागोदस्म वि उदयदंसणादो। उविर सोदओ, पडिवक्खुदयाभावादो।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, सव्वगुणहाणेसु वि एगसमएण बंधवोच्छेदाभावादो । जसिकत्तीए सांतर-णिरंतरो बंधो, मिच्छाइहिप्पहुडि जाव पमत्तमंजदो त्ति सांतरो बंघो, एदेसु पविक्खपयडिबंधदंसणादोः उविर णिरंतरो, पडिवक्ख-

अन्तरायका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, स्क्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें बन्धंक नष्ट हो जानेपर क्षीणकपाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें उनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है। यद्दाकीित और उच्चगोत्रका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, स्क्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें बन्धके नष्ट हो जानेपर अयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें इनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है। यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वादय परोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें अयशकीर्तिका भी उदय देखा जाता है। ऊपर इसका स्वोद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अयशकीर्तिके उदयका अभाव है। मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक उच्चगोत्रका स्वोद्य-परोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें नीचगोत्रका भी उदय देखा जाता है। उपरिम गुणस्थानोंमें उसका स्वोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रक उदयका अभाव है।

पांच ब्रानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, सब गुणस्थानोंमें ही एक समयसे इनके बन्धन्युच्छेदका अभाव है। यशकीर्तिका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, मिध्याद्य छिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक इनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध देखे जानेसे सान्तर बन्ध होता है और इससे ऊपर

१ अप्रती '-समयम्मि णहुबंधाणं उदय- ' इति पाठः ।

षयडीर् षंघाभावादो । उच्चागोदस्स मिच्छाइडि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो । असंखेज्जैवासाउअ-तिरिक्ख-मणुस्सेसु, संखेज्जवासाउअसुहतिलेस्सिएसु णिरंतरबंधदंसणादो । उविरिमगुणेसु णिरंतरो, पडिक्क्खपयडीए वंधाभावादो । पच्चयाणं मृत्नेघभंगो । गइसंजुत्तादि उविरि जाणिय वत्तव्वं ।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ तिरिक्खगइ- चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुब्वी-उज्जोव-अपसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर--अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०५॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा। १०६॥

प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव होनेसे उसका निरन्तर बन्ध होता है। उच्चगोत्रका मिथ्यादाष्ट और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां असंख्यातवर्षायुष्क निर्यंच व मनुष्योंमें, तथा संख्यातवर्षायुष्क नीन शुभ लेद्या-वालोंमें उसका निरन्तर बन्ध देखा जाना है। उपरिम गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। प्रत्ययोंकी प्ररूपणा मृलोधके समान है। गतिसंयुक्तादि उपरिम पृच्छाओंके विषयमें जानकर कहना चाहिये।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेदः, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायानपूर्वी, उद्योत, अन्नादेय और नीचगोत्र, इनका कौन बन्धक और कौन अवन्धक है ? ॥ १०५॥

यह सूत्र सुगम है।

- भिश्यादृष्टिः और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १०६॥

१ प्रतिषु ' ण संखेज्ज-' इति पाढः ।

एदस्स अत्थो वुच्चदे—थीणिगिद्धितियस्स पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वेिच्छिज्जिदि, सासणसम्माइिष्ट-पमत्तसंजिदेसु जहासंखाए बंधोदयवोच्छेददंसणादो । अणंताणुषिचउम्कस्स दो वि समं वेिच्छज्जिति, सासणे तदुभयाभावदंसणादो । इत्थिवेदस्स पुव्वं षंधो पच्छा उदओ वेिच्छज्जिदि, सासणाणियद्वीसु जहासंखाए बंधोदयवोच्छेदुवरुंभादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-उज्जीव-णीचागोदाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वेिच्छज्जिदि, सासणसम्मादििष्ट-सजदासंजिदेसु तेिसं दोण्णं वोच्छेदुवरुंभादो । चउसंठाणाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वेिच्छ-जित्, सासण-सजोगीसु तेिसं दोण्णं वोच्छेदुवरुंभादो । एवं चदुसंघडणाणं पि वत्तव्वं, सासण-सजोगीसु तेिसं दोण्णं वोच्छेदुवरुंभादो । एवं चदुसंघडणाणं पि वत्तव्वं, सासणे फिट्टबंधाणमप्पमत्तुवसंतकसाएसु पढम-बिदियसंघडणदुगोदयवोच्छेददंसणादो । एवं तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-दुभग-अणादेज्जाणं वत्तव्वं सासण-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदय-वेच्छेददंसणादो । एवमप्पसत्थिवहायगइ-दुस्सराणं वत्तव्वं, सासण-सजोगीसु बंधोदयवोच्छेददंसणादो ।

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं - स्त्यानगृद्धित्रयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दि और प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें यथाक्रमसे इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्त्रीवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय ध्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादन और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानोंमें यथाक्रमसे उसके वन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। तिर्यगायु, तिर्यग्गति, उद्यात और नीचगोत्र, इनका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्द्य और संयतासंयत गुणस्थानोंमं क्रमद्याः उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। चार संस्थानोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादन और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार चार संहननोंके भी पूर्व-पश्चात् बन्धोदयव्युच्छेदको कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें बन्धके नष्ट हो जानेपर अप्रमन्त व उपशान्तकपाय गुणस्थानोंमें क्रमसे उक्त चार संहननोंके प्रथम व द्वितीय युगलके उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, दुर्भग और अनादेयके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन व असंयतसम्यग्द्दष्टि गुणस्थानींमें क्रमशः इनके बन्ध व उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार अप्रशस्तविहायोगति और दुस्वरके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सासादन और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है।

१ प्रतिषु ' तदुभयभाव-' इति पाठः ।

थीणगिद्धितियादीणं सन्वासिं पयडीणं बंधो सोदय-परादओ, उभयथा वि विरोहाभावादो । थीणगिद्धितय-अणंताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण
बंधुवरमाभावादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो ।
कधं णिरंतरो ? ण, तेउ-वाउक्काइयचरपंचिंदियमिच्छाइट्ठीसु सत्तमपुढवीमिच्छाइट्ठि-सासणसम्माइट्ठिणेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो'। सेसाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो ।
पच्चया ओघपच्चयतुल्ला । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-उज्जोवाणि दो वि
तिरिक्खगइसंजुत्तं, इत्थिवेदं णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तं, चउसंठाण चउसंघडणाणि दो वि
तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागादाणि मिच्छाइट्ठी
तिगइसंजुत्तं बंधइ देवगईए विणा, सासणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं। सेमाओ पयडीओ
मिच्छाइट्टी चउगइसंजुत्तं सामणा तिगइसंजुत्तं। सेसं चिंतिय वत्तव्वं।

स्त्यानगृद्धित्रय आदिक सब प्रकृतियोंका बन्ध स्वादय परोदय होता है, क्योंिक, दोनों प्रकारसे भी उनके बन्धका विरोध नहीं है। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और तिर्यगायुक्ता निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, तजकायिक व वायुकायिक जीबोंमेंसे आकर पंचेन्द्रिय मिध्यादिष्योंमें उत्पन्न हुए जीवों तथा सप्तम पृथिवीके मिध्यादिष्ट व सासादनसम्यग्दिष्ट नारिकयोंमें उक्त प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

रोप प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धका विश्राम देखा जाता है। प्रत्ययोंकी प्रकृपणा ओघप्रत्ययोंके समान है। तिर्यगायु, तिर्यगाति-प्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको दोनों ही गुणस्थानवर्ती जीव तिर्यगातिसे संयुक्त बांधते हैं। स्त्रिवेदको नरकगितके विना तीन गितयोंसे संयुक्त बांधते हैं। चार संस्थान और चार संहननको दोनों ही तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। अप्रशस्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रको मिथ्यादृष्टि देवगितके विना तीन गितयोंसे संयुक्त बांधते हैं। तथा सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। रोष प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि चारों गितयोंसे संयुक्त और सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गितयोंसे संयुक्त बांधते हैं। रोष विचार कर कहना चाहिये।

१ प्रतिषु ' णिरंतरो बंधुबलंभादो ' इति पाठः ।

णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १०७ ॥ सुगमं।

मिन्छाइडिप्पहुडि जाव अपुन्वकरणपविद्वसुद्धिसंजदेसु उव-समा खवा बंधा। अपुन्वकरणसंजदद्धाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोन्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।। १०८॥

एदस्स अत्थो उच्चदे—बंधो एदासिं पुव्वं वोच्छिज्जिद पच्छा उद्भो, अपुव्व-खीणकसाएसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदएण सव्वगुणहाणेसु बंघो, अद्भुवोदयत्तादो । णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । पच्चया सव्वगुणहाणेसु ओघपच्चयतुल्ला । मिच्छाइही चडगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छाइही असंजदसम्माइही दुगइसंजुत्तं, सेसा देवगइसंजुत्तं । गइसामित्तद्धाण-बंधवोच्छेदहाणाणि सुगमाणि । मिच्छाइहिस्स चउ-विवहो बंधो । सेसेसु तिविहो, धुवत्ताभावादो ।

### सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ १०९ ॥

निद्रा और प्रचलाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १०७॥ यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्टशुद्धिसंयतोंमें उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरणसंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्धव्युच्छेद होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। १०८॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— इनका बन्ध पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है और उद्य पश्चात्, क्योंकि, अपूर्वकरण व क्षीणकषाय गुणस्थानोंमें क्रमसे इनके बन्ध और उद्यक्ता व्युच्छेद देखा जाता है। सब गुणस्थानोंमें इनका बन्ध खोदय-परोद्यसे होता है, क्योंकि, वे अधुवोद्यी हैं। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुवबन्धी हैं। प्रत्यय सब गुणस्थानोंमें ओघप्रत्ययोंके समान हैं। मिध्यादृष्टि चारों गितयोंसे संयुक्त, सासाद्वसम्यग्दृष्टि तीन गितियोंसे संयुक्त, सम्यश्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि दो गितयोंसे संयुक्त, तथा दोष गुणस्थानवर्ती देवगितसे संयुक्त बांधते हैं। गितस्वामित्व, अध्वान और बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम हैं। मिध्यादृष्टिके चारों प्रकारका बन्ध होता है। दोप गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १०९ ॥

सुगमं ।

### मिच्छाइडिपहुडि जाव सजोगिकेवली बंधां। सजोगिकेविल-अद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधों वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ११०॥

एदस्स अत्था उच्चंदे — बंधा पुन्नं पच्छा उद्बेश नोच्छिणो, संजागिकेनिल-अजोगिकेनिलीसु जहाकमेण बंधोदयनाच्छेददंसणादो । सोदय-परोदएण बंधो, सन्नगुणहाणेसु अद्भुनोदयत्तादो । मिच्छाइहिष्पहुडि जान पमत्तसंजदो ति सांतरे। बंधो, एगसमएण बंधुनरम-दंसणादो । उनिर णिरंतरे।, पडिनक्खपयडीए बंधाभानादो । पच्चया सन्नगुणहाणेसु ओघपच्चय-तुल्ला । मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो तिगइसंजुत्तं, णिरयर्गईए सह सादबंधाभानादो । सेसं सन्नमोघतुल्लं ।

# असादावेदणीय-अरिद-सोग-अथिर-असुह—अजसिकित्तिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १११ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्धव्युच्छेद होता है। ये बन्धक हैं, शेप अवन्धक हैं।। ११०॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— सातावेदनीयका वन्ध पूर्वमें और उदय पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। स्वोदय परोदयसे बन्ध होता है, क्योंिक, वह सब गुणस्थानोंमें अध्रवोदयी है। मिध्यादि एसं लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंिक, यहां एक समयसे उसका बन्धविश्राम देखा जाता है। प्रमत्तसंयतसे ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सब गुणस्थानोंमें ओघप्रत्ययोंके समान हैं। मिध्यादि और सासादन-सम्यग्दि तीन गितयोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंिक, नरकगितके साथ सातावेदनीयका बन्ध नहीं होता। शेष सब प्रकृपणा ओघके समान है।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १११॥

१ प्रतिषु ' बंधों ' इति पाठः ।

२ अ-काप्रत्योः 'बंधा 'इति पाठः ।

#### [ सुगमं । ]

# मिच्छाइद्विषहुडि जाव पमत्तसंजदो ति बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ११२॥

असादावेदणीयस्स पुच्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, पमत्त-अजोगिकेवलीसु जहा-कमेण बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । एवमरिद-सोगाणं वत्तव्वं, पमत्तापुच्वकरणेसु बंधोदयवोच्छेद-दंसणादो । एवं चेव अथिर-असुहाणं वत्तव्वं, पमत्त-सजोगिकेवलीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । अजसिकत्तीए पुच्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिण्णो, पमत्तसंजद-असंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदय-वोच्छेदुवलंभादो ।

असादावेदणीय-अरिद-सोगाणं सोदय-परोदएण सन्वगुणहाणेसु बंधो, परावत्तणोदय-त्तादो । अथिरासुभाणं सन्वत्थं सोदएण बंधो, धुवोदयत्तादो । अजसिकत्तीए मिच्छाइहिप्पहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति सोदय-परोदएण बंधो, एदेसु पडिवक्खोदएण वि बंधुवलंभादो ।

#### [यह सूत्र सुगम है।]

मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, रोप जीव अबन्धक हैं ॥ ११२ ॥

असातांवदनीयका पूर्वमें वन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें यथाक्रमसं उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार अरित और शोकके कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमत्त और अपूर्वकरण गुणस्थानोंमें क्रमशः इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार ही अस्थिर और अशुभके भी कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमत्त और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। अयशक्तीर्तिका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है।

असातावेदनीय, अरित और शोकका सब गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, इनका उदय परिवर्तनशील है। अस्थिर और अशुभका सर्वत्र स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, य ध्रुवोदयी हैं। अयशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयके साथ भी उसका बन्ध पाया जाता है। इसके ऊपर परोद्यसे

१ प्रतिषु ' सव्व ' इति पाठः ।

उविर परे।दएण, जसिकत्तीए चेव तत्थे।दयदंसणादो । एदासिं छण्हं पयडीणं सांतरो बंधो, दो-तिण्णिसमयादिकालपिडविद्धबंधिणयमाभावादो । पन्चया सुगमा । एदाओ छप्पयडीओ मिन्छाइही चउगइसंज्ञत्तं, सासणे। तिगइसंज्ञत्तं, सम्मामिन्छाइही असंजदसम्माइही दुगइसंज्ञत्तं, उविरिमा देवगइसंज्ञत्तं बंधंति । उविरि ओघभंगो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइं-दिय-चउरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-णिरयाणुपुञ्बी-आदाब-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ११३ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ११४॥

' एदे बंधा ' ति णिदेसो अणत्थओ, अवगद इपरूवणादो । ण एस दोसो,

बन्ध होता है, क्योंकि, वहां यशकीर्तिका ही उदय देखा जाता है। इन छह प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, दो तीन समयादि रूप कालसे सम्बद्ध इनके बन्धके नियमका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। इन छह प्रकृतियोंको मिण्यादृष्टि चार गतियोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त, सम्यग्मिण्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि दो गतियोंसे संयुक्त, तथा उपरिम जीव देवगितसे संयुक्त बांधत हैं। उपरिम प्ररूपणा ओधके समान है।

मिध्यात्व, नपुंसक्वेद, नारकायु, नरकगित, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११३॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ ११४॥

शंका—'ये बन्धक हैं' यह निर्देश अनर्थक है, क्योंकि, वह झात अर्थका प्ररूपण करता है।

समाधान—यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, मेधावर्जित अर्थात् मूर्ख जनोंके

१ प्रतिषु ' तत्तोदय-' इति पाठः ।

महाविज्यजणाणुग्गहडं तिण्णेदेसादो । मिच्छत्त-अपज्जत्ताणं बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, मिच्छाइडिम्हि चेव तदुभयवोच्छेददंसणादो । एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिदिंयजादि-आदाब-थावर-सुहुम-साहारणाणमेस विचारो णित्थ, पंचिंदिएसु तेसिमुद्याभावादो । णविर पंचिंदियपज्जत्तएसु अपज्जत्तस्स वि एसो विचारो णित्थि ति वत्तव्वं । णवुंसयवेदस्स पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जिदि, मिच्छाइडि-अणियिडिगुणेसु बंधोदयवोच्छेददंसणादो । एवं णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयाणुपुव्वीणं वत्तव्वं, मिच्छाइडि-असंजदसमादिडीसु बंधोदयवोच्छेददंसणादो । एवं गुंदिस हुंडसंठाणस्स वत्तव्वं, मिच्छाइडि-सजोगिकेवलीसु बंधोदयवोच्छेददंसणादो । एवमसंपत्तसेवडसंघडणस्स वि वत्तव्वं, मिच्छाइडि-अप्पमत्तेसु बंधोदयवोच्छेद्वंसणादो । एवमसंपत्तसेवडसंघडणस्स वि वत्तव्वं, मिच्छाइडि-अप्पमत्तेसु बंधोदयवोच्छेद्वंसणादो ।

मिच्छत्तस्स सोदएण बंधो, धुवोदयत्तादो । णवुंसयवेद-अपज्जत्ताणं सोदय-परोदओ, अदुवोदयत्तादो। णविर पंचिंदियपज्जत्तएसु अपज्जत्तस्स परोदओ बंधो, तत्थ तदुदयाभावादो।

अनुष्रहेक लिये वह निर्देश किया गया है।

मिध्यात्व और अपर्याप्तका बन्ध व उदय दोनों एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ही उन देलोंका व्युच्छेद देखा जाता है। एकेन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इन प्रकृतियोंके यह विचार नहीं है, क्योंकि, पंचेन्द्रिय जीवोंम उनके उद्यका अभाव है। विदोष इतना है कि पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें अपर्याप्त प्रकृतिके भी यह विचार नहीं हैं, ऐसा कहना चाहिये। नपुंसकवेदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, मिध्यादृष्टि और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानोंमें क्रमदाः उसके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार नारकायु, नरकगित और नरकानुपूर्वीके कहना चाहिये, क्योंकि, मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे इनके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार हुण्डसंस्थानके भी कहना चाहिये, क्योंकि, मिध्यादृष्टि और सयोगकेवळी गुणस्थानोंमें इसके बन्ध व उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। इसी प्रकार संहननके भी कहना चाहिये, क्योंकि, मिध्यादृष्टि और असमत्त गुणस्थानोंमें इसके बन्ध व उद्यका व्युच्छेद रोखा जाता है।

मिध्यात्वका स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि वह ध्रुवोदयी है। नपुंसकवेद और अपर्याप्तका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवोदयी हैं। विशेष इतना है कि पंचेक्ट्रिय पर्याप्तकोंमें अपर्याप्तका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अपर्याप्तके

१ आप्रतो '-अणियद्दिगुणहाणेसु ' इति पाठः।

२ अ आप्रस्नोः ' धुवोदयादो ' इति पाठः ।

हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडणाणं सोदय-परोदओ बंधो, विग्गहगदीए उदयाभावे वि बंधदसंणादो सव्वेसिं तदुदयणियमाभावादो वा । णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-णिरयाणुपुव्वी-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं परोदओ बंधो, पंचिंदिएसु एदासिमुदयविरोहादो उदएण सह बंधस्स उत्तिविरोहादो ।

मिन्छत्त-णिरयाउआणं णिरंतरे। बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सेसाणं पयडीणं सांतरेा, णिरंतरबंधे णियमाभावादो । पच्चया सुगमा । मिन्छत्तं चउगइसंजुत्तं, णउंसयेवद-हुंडसंठाणाणि तिगइसंजुत्तं, अपज्जत्तासंपत्तसेवद्टसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बज्झंति । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयाणुपुव्वीओ णिरयगइसंजुत्तं, सेसाओ सव्वपयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्तं । सेसमोधं ।

अपन्चक्खाणावरणीयकोध-माण-माया-लोभ-मणुसगइ-ओरा-लियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघ-डण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणामाणं को बंधो को अबंधो?॥११५॥

सुगमं ।

उदयका अभाव है। हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहननका स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विष्रहगितमें उनका उदयाभाव होनेपर भी बन्ध देखा जाता है, अथवा सब पंचेन्द्रियोंके उनके उदयका नियम भी नहीं है। नारकायु, नरकगाति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चित्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नरकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इनका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, पंचेन्द्रियोंमें इनके उदयका विरोध होनेसे उदयके साथ उनके बन्धके कथनका विरोध है।

मिध्यात्व और नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धिवश्रामका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, निरन्तर बन्धमें नियमका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। मिध्यात्वको चारों गतियोंसे संयुक्त, नपुंसक वेद और हुण्डसंस्थानको देवगित विना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा अपर्याप्त और अस्प्राप्तस्पाटिकासंहननको तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। नारकायु, नरकगति और नरकानुपूर्वीको नरकगतिसे संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंको तिर्यगातिसे संयुक्त बांधते हैं। शेष प्रकृपणा ओधके समान है।

अत्रत्याख्यानावरणीय कोध, मान, माया, लोभ, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रषभवज्रनाराचशरीरसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म, इनका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११५॥

यह सूत्र सुगम है।

१ आ-काप्रत्योः ' णिरंतरबंधो ' इति पाठः ।

## मिन्छाइद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ११६॥

मणुस्साणुपुन्नी-अपन्चक्खाणचउक्काणं बंधोदया समं वोन्छिज्जंति, असंजदसम्मा-दिहिन्हिं तदुभयाभावदंसणादो । मणुसगईए पुन्नं बंधो पन्छा उदओ वोन्छिण्णो, असंजद-सम्मादिहि-अजोगिकेवलीसु बंधोदयवेन्छिदंसणादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहवइरणारायणसरीरसंघडणाणमेनं चेव वत्तन्वं, असंजदसम्मादिहि-सजोगीसु बंधोदय-वोन्छेदुवलंभादो । अपन्चक्खाणचउक्कादीणं सोदय-परोदएण बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । अपन्च-क्खाणचउक्कस्स बंधो णिरंतरो, धुवबंधितादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्नी-ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं मिन्छादिहि सासणसम्मादिहीसु बंधो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्ख-मणुस्सेसु सांतरस्स आणदादिदेवेसु णिरंतरत्तुनलंभादो । सम्मामिन्छादिहि असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, एगसमएण तत्थ बंधुवरमाभावादो । वज्जिरसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्स मिन्छाइिइ-

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक है, शष अवन्धक हैं॥ ११६॥

मनुष्यानुपूर्वी और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका वन्ध और उद्य दांनी साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उन दोनींका अभाव देखा जाता है। मनुष्यगतिका पूर्वमें वन्ध और पश्चात् उद्य व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि और अयोगकेवली गुणस्थानींमें क्रमद्याः उसके वन्ध और उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। औदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग और वज्जर्षभवज्जनाराचदारीरसंहननके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली गुणस्थानींमें क्रमसे उनके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है।

अप्रत्याख्यावरणचतुष्कादिकोंका स्वेदिय-पराद्यसे वन्ध होता है, क्योंिक, वे अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंिक, धुवबन्धी हैं। मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध मिध्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंिक, वह तिर्यच व मनुष्योंमें सान्तर होकर भी आनतादि देवोंमें निरन्तर पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, इन गुणस्थानोंमें एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। वज्रवभवज्ञनाराचदारीरसंहननका मिथ्यादृष्टि और सासादन गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध

१ प्रतिषु '-सम्मादिद्वीहि ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'बंधोदयत्तादो ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' णिरंत हवलंभादो ' इति पाठः । ४ प्रतिषु ' -संघडणाणं ' इति पाठः ।

सासणेसु सांतरा बंधो । उत्तरि णिरंतरा, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । पञ्चया सुगमा । उत्तरि मूलोघभंगो ।

पञ्चक्खाणावरणकोध-माण-माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ११७ ॥

सुगमं ।

मिच्छादिद्विपहुडि जाव संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ ११८॥

एदं पि सुगमं ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ११९ ॥ सुगमं।

मिच्छादिद्विपहुडि जाव अणियद्विबादरसांपराइयपविद्वउवसमा स्वा बंधा। अणियद्विबादरद्वाए सेसे संखेज्जाभागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ १२०॥

होता है। ऊपर उसका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियेंकि बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। उपरिम प्ररूपणा मूलोघके समान है।

प्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया और लोभका कौन बन्धक व कौन अबन्धक है ? ॥ ११७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं। ११८॥

यह सूत्र भी सुगम है।

पुरुषवेद और संज्वलनकोधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ११९ ॥ यह सूत्र सुगम है।

मिश्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणबादरसाम्परायिकप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणबादरकालके शेषमें संख्यात बहुभागोंके बीत जानेपर बन्ध ब्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। १२०॥

र प्रतिषु ' संखेज्जेस भागे ' इति पाठः ।

एदं पि सुगमं ।

माण-माया-संजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १२१ ॥ सुगमं ।

मिच्छादिद्विपहुडि जाव अणियट्टी उवसमा खवा बंधा। अणियद्विबादरद्वाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२२ ॥

सुगमं ।

लोभसंजलणस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ १२३ ॥ सुगमं ।

मिच्छादिद्विपहुडि जाव अणियट्टी उवसमा खवा बंधा । अणियद्विबादरद्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १२१ ॥ ्यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्ति-बादरकालके शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्याच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १२२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

संज्वलन लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १२३॥ यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अनिवृत्ति-करणबादरकालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १२४ ॥

सुगमं ।

हस्स-रदि-भय-दुगंछाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १२५ ॥ सुगमं।

मिन्छाइद्विपहुडि जाव अपुन्वकरणपिवद्वउवसमा खवा बंधा। अपुन्वकरणद्वाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वीन्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२६॥

एदं पि सुगमं ।

मणुस्साउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १२७ ॥ सुगमं।

मिन्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १२८॥

सुगमं ।

यह सूत्र सुगम है।

हास्य, रति, भय और जुगुप्साका कौंन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥१२५॥ यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण-कालके अन्तिम समयमें जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १२६॥

यह सूत्र भी सुगम है।

मनुष्यां युका कौनं बन्धकं और कौन अबन्धक है ? ॥ १२७॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सांसादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शैंष अबन्धक हैं।। १२८।।

यह सूत्र सुगम है।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १२९ ॥ सुगमं।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ १३०॥

सुगमं ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेडिव्वय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-वेडिव्वयसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओगगाणु-पुन्ती-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-णामाणं को बंधो को अबंधो ?॥ १३१॥

सुगमं ।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १२९ ॥ यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। अप्रमत्तकालके संख्यातवें माग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, क्षेष अबन्धक हैं।। १३०॥

यह सूत्र सुगम है।

देवगित, पंचेन्द्रियजाति, बैिकायिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वैिकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघाद, उच्छ्वास, प्रशस्तिविद्यायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण नामकर्म, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३१॥

यह सूत्र सुगम है।

मिच्छाइडिणहुडि जाव अपुब्वकरणपइद्वउवसमा खवा बंधा। अपुब्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ १३२॥

एदस्मत्था वुच्चदं — देवगइ-वेउव्वियसरीर-अंगावंग-देवगइपाओगगाणुपुव्वीणं पुव्वमुद्रओ पच्छा बंधा वोच्छिण्णा, अपुव्वकरणासंजदसम्मादिद्वीसु बंधादयवोच्छेदुवलंभादो ।
पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-सुभग-आदेज्जाणं पुव्वं बंधा पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि,
अपुव्वकरणाजागीसु बंधादयवोच्छेदुवलंभादा । तेजा-कम्मइय-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रसफास-अगुरुवलहुव-उवघाद—परघाद—उस्सास—पसत्थविहायगइ—पत्तेयसरीर-थिर—सुभ—सुस्सर—
णिभिणणामाणमेवं चेव वत्तव्वं, अपुव्वकरण-सजागीसु वंधोदयवाच्छेदुव्हंभादो ।

देवगइ-विडिव्यसरीर-वेउव्वियसरीरअंगावंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्वीणं परे।दओ बंधो, उदए संते एदासिं बंधविरे।हादा । पंचिदिय-तजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुव-लहुव-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिणाणं सोदएणेव बंधा, धुवादयत्तादो । परघादुस्सास-

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। १३२॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — देवर्गात, वेकियिकदारीर, वेकियिकदारीरांगोपांग भार देवगितप्रायाग्यानुपूर्वीका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, अपूर्वकरण और असंयतसम्यग्दाप्ट गुणस्थानोंमें क्रमदाः उनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग और आदेय, इनका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, अपूर्वकरण और अयोगकेवली गुणस्थानोंमें क्रमसे इनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। तेजस व कार्मण द्यारीर, समचतुरस्रंसस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रदास्तविहायोगिति, प्रत्येकदारीर, स्थिर, शुभ, सुस्वर और निर्माण नामकर्म, इनके भी बन्ध व उदयका व्युच्छेद इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंिक, अपूर्वकरण और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है।

देवगाति, वैकियिकदारीर, वैकियिकदारीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयके होनेपर इनके बन्धका विरोध है। पंचेन्द्रियजाति, तेजस च कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुलघु, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, धुभ और निर्माण नामकर्मका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं। परचात,

पसत्यविहायगइ-सुस्सर-आंदेज्जाणं सोदय-परोदओ बंधो, अपज्जत्तकां उदयामांव पि बंधुवलंभादो, पसत्यविहायगई-सुस्सराणमद्भुवोदयत्तंदसणादो, आदेज्जस्स मिन्छाइहिप्पहुडि-जाव असंजदसम्मादिहि ति उदयस्य भयणिज्जत्त्वलंभादो, उविर सव्वत्थ धुवोदयत्त-दंसणादो च। समचउरससंठाणुवघाद-पत्तेयसरीराणमेवं चेव वत्तव्वं, विग्गहगदीए उदया-भावे वि बंधुवलंभादो, समचउरससंठाणोदयस्स भयणिज्जत्तदंसणादो च। एवं सुभग-पज्जत्ताणं पि वत्तव्वं, पर्चिदिएसु पडिवक्स्वपयडीए उदयदंसणादो । णविर पंचिदियपज्जत्तएसु पज्जत्तस्स सोदएणेव बंधो, तत्थ पडिवक्खपयडीए उदयाभावादो । एवमेदं मिन्छाइहीणं पद्मविदं । सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीणमेवं चेव पद्मवेदव्वं । णविर पज्जत्तस्स सोदएण्वं बंधो । एवं सम्मामिन्छादिहिआदिउवरिमगुणङाणाणं पि वत्तव्वं । णविर उवघाद-परघाद-उस्सास पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं पि सोदएणेव बंधो, तत्थ अपज्जत्तकालाभावादो ।

तेजा-कम्मइय-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिणाणं सन्वगुणद्राणेसु

उच्छ्रवास, प्रशस्तिविह्यांगिति, सुस्वर और आद्य, इनका स्वेदिय परिदय वन्ध्र होता है, क्योंिक, अपर्याप्तकालमें उद्यक्ते न होनेपर भी इनका बन्ध पाया जाता है, प्रशस्तिविहायोगिति और सुस्वर प्रकृतियोंका अध्वोदय देखा जाता है, तथा मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत्तसम्यग्दृष्टि तक आद्यका उद्य भजनीय अर्थात् विकल्पेस पाया जाता है, और इससे ऊपर सर्वत्र ध्रुवोदय देखा जाता है। समचतुरस्रसंस्थान, उपघात और प्रत्येकशरीर के भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंिक, विग्रहगितमें उद्यक्ते न होनेपर भी बन्ध पाया जाता है, तथा समचतुरस्रसंस्थानका उद्य भजनीय देखा जाता है। इसी प्रकार सुभग और पर्याप्तके भी कहना चाहिये, क्योंिक, पंचेन्द्रियोंमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका उद्य देखा जाता है। विशेष इतना है कि पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें पर्याप्त प्रकृतिका स्वाद्यसं ही बन्ध होता है, क्योंिक, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतिके उद्यका अभाव है। इस प्रकार यह मिथ्यादृष्टियोंकी प्रकृपणा हुई। सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंकी भी प्रकृपणा इसी प्रकार करना चाहिये। विशेषता यह है कि पर्याप्तका स्वोद्यसे ही बन्ध होता है। इसी प्रकार सम्यगिमध्यादृष्टि आदि उपरिम गुणस्थानोंके भी कहना चाहिये। विशेष इतना है कि उपघात, परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका भी स्वोद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंिक, उन गुणस्थानोंमें अपर्याप्तकालका अभाव है।

तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुलघु, उपघात, और

३ प्रतिषु 'पन्ज चस्सोदएणेव ' इति पार्ठः।

णिरंतरो बंधो, धुवबंधित्तादो । पंचिंदियजादीए मिच्छाइहीसु सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, सणक्कुमारादिदेवेसु णेरइएसु असंखेज्जवासाउअ-सुहितिलेक्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणादीसु णिरंतरो बंधो, तत्थ एइंदियजादिआदीणं बंधाभावादो । एवं परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराणं पि वत्तव्यं, भेदाभावादो । समचउरससंठाण-पसत्थिविद्यगाइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छाइहि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो बंधो । कधं णिरंतरो १ ण, असंखेज्जवासाउएसु एदासिं णिरंतरबंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, पहिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइहिप्पहुद्धि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो, पिह्वक्खपयडीए बंधसंभवादो । उविर णिरंतरो । देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुच्वीणं मिच्छाइहि-सासणेसु सांतर-णिरंतरो, सुहितिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो । पच्चया सुगमा । सेसं ओघभंगो ।

निर्माण, इनका सब गुणस्थानोंमें निरम्तर बन्ध होता है, क्यांकि, ध्रुवबन्धी हैं। पंचेन्द्रिय जातिका मिध्यादृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका निरन्तर वन्ध कैसे होता है?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, सानत्कुमारादि देव, नारकी, असंख्यातवर्षा-युष्क और शुभ तीन लेक्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दृष्टि आदि उपरिम गुणस्थानों निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानों में एकेन्द्रियजाति आदिकोंका बन्ध नहीं होता। इसी प्रकार परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरके भी कहना चाहिये, क्योंकि, इनके कोई विदोषता नहीं है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रदास्तविद्दायोगति, सुभग, सुखर और आदेयका मिध्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध केंस हं।ता है ?

समाधान — यह ठीक नहीं, क्योंकि. असंख्यातवर्षायुष्कोंमें इनका निरम्तर्

उपरिम गुणस्थानों में इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका वहां अभाव है। स्थिर और शुभका मिध्यादिएसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। इससे ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानु-पूर्वीका मिध्यादि और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानों सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है। क्योंकि, शुभ तीन लेश्यावाले तिर्यंच व मनुष्यों निरन्तर बन्ध पाया जाता है। इससे ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। प्रत्यय सुगम है। शेष प्रकृपणा ओमके समान है।

आहारसरीर-आहारअंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १३३॥

सुगर्म ।

अपमत्तसंजदा अपुब्वकरणपइद्रुउवसमा ख्वा बंधा । अपुब्ब-करणद्वाए संखेजजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिजजदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १३४ ॥

सुगमं ।

तित्थयरणामाए को बंधो को अबंधो ? ॥ १३५ ॥ सुगमं ।

अमंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपुव्वकरणपइद्वउवसमा खवा बंधा। अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जदि! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १३६ ॥

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मीका कीन भन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणप्रविष्ट उपरामक व क्षपक बन्धक हैं। अपूर्वकरण-कालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, रोष अबन्धक हैं ॥ १३४॥

यह सूत्र सुगम है।

तीर्थंकर नामर्कमका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १३५ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १३६ ॥

एदं पि सुगमं ।

### कायाणुवादेण पुढिविकाइय-आउकाइय-वणफिदिकाइय-णिगोद-जीव-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ताणं बादरवणफिदिकाइयपत्तेयसरीर-पज्जत्तापज्जत्ताणं च पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ॥ १३७॥

एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणदेण स्इद्त्थाणं परूवणा कीरदे— तत्थ ताव पुढिविकाइयाणं भण्णमाणं पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणीकसाय-तिरिक्खाउ मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुस्सगइ-एइंदिय बीइंदिय तीइंदिय—चर्डिं-दिय-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा कम्मइ्यसरीर छसंठाण - ओरालियसरीरअंगोवंग - छसंघडण-वण्ण-गंध-रम-फास-तिरिक्खगइ मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद उस्सास-आदाबुज्ञोव-दे।विहायगइ-तस-थावर-बादर-सहुम-पज्जत्त-अपज्ञत्त-पत्तय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासह-सुभग- [दुभग-] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज - जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिण-णीजुच्चागोद-पंचेतराइयपयडीओ पुढिविकाइएहि बज्झमाणाओ ठवेदच्वा। एत्थ बंधोदयवोच्छेद-विचारो णिथ, तदुभयवोच्छेदाभावादो।

#### यह सूत्र भी सुगम है।

कायमार्गणानुसार पृथिवीकायिक, अप्कायिक, वनस्पतिकायिक और निगोद जीव बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंकी परूपणा पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है ॥ १३७॥

यह अर्पणास्त्र देशामर्शक है, अत एव इससे स्चित अर्थोकी प्रक्रपणा करते हैं—इनमें पहले पृथिवीकायिक जीवोंकी प्ररूपणा करते समय पांच झानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यगाति, मनुष्यगति, एकिन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचोन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गति व मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगितयां, त्रस, स्थावर, बादर, स्थम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, [दुर्भग,] सुखर, दुखर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, ऊंचगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां पृथिवीकायिक जीवों द्वारा बध्यमान स्थापित करना चाहिये। यहां बन्ध और उद्यके व्युच्छेदका विचार नहीं है, क्योंकि, दोनोंके व्युच्छेदका यहां अभाव है।

पंचणाणावरणीय च उदंसणावरणीय - मिच्छत्त - ण उंसयवेद - तिरिक्खा उ - तिरिक्खा इ - ए इंदियजादि - तेजा-कम्मइयसरीर - वण्ण - गंघ रस - फास - अगुरु अठहु अ - थावर - थिराथिर - सुहासुह - दुमग - अणादेज्ज - णिमिण - णीचागाद - पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ एदासिं धुवोदयत्तादो । इत्थि - पुरिसवेद - मणुस्सा उ - मणुस्सग इ - बी इंदिय - ती इंदिय - चं उं रिंदिय - पंचिंदियजादि - पंच संठाण - ओराठियसरीर अंगोवंग - छसंघडण - मणुसग इपाओ गगाणुपु व्वी - साहारण - दोविहायग इ - तस - सुभग - सुस्सर - दुस्सर - आदेज्ज च्चागोदाणं परोदओ बंधो, एदासिमेत्थ उदयविरे हादो । पंच दंसणा वरणीय - सादासाद - सोठसकसाय - छणो कसाय - चादर - सुहुम - पज्जताप ज्जत्त - जसिति - अजस - कित्तीणं सोदय - परोदओ बंधो, अद्भवोदयत्तादो । ओराठियसरीर - हुंड संठाण - उवघाद - पत्तेय - सरीर - आदाबु जोवाणं पि सोदय - परोदओ, विग्गह गदीए उदयाभावादो अदुवोदयत्तादो च । परघादुस्सासाणं पि सोदय - परोदओ बंधो, एदासि मुदयाणुदयसिहद प ज्जताप ज्जत्त द्वासु बंधदंसणादो । तिरिक्खग इपाओ ग्गाणुप च्वी ए सोदय - परोदओ वंधो, सोदयाणुदयि ग हाविग्गह - गदी सु बंधु व छं भादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-भिच्छत्तः सोलसकसाय-भय-दुगुंछा- तिरिक्ख-**मणु**-

पांच शानावरण, चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, एकेन्द्रिय जाति, तजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुलघु, स्थावर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय वन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्रकृतियां ध्रुवादयी हैं। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, मनुष्यायु, मनुष्यगति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, साधारणशरीर, दो विहायोगितयां, त्रस, सुभग, सुखर, दुखर, आदेय और उच्चगोत्र, इनका परोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उद्यका विरोध है । पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता वदनीय, सोलह कपाय, छह नेकिपाय, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका खोदय-परादय वन्ध होता है, क्योंकि, य अधुवोदयी हैं। औदारिकशरीर, हुण्डसंस्थान उपघात, प्रत्येकशरीर, आताप, और उद्योतका भी स्वादय परादय वन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनके उदयका अभाव है, तथा य अधुवोदयी भी हैं। परघात और उच्छ्वासका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, क्रमशः इनके उदय और अनुदय साहित पर्याप्त व अपर्याप्त कालोंमें उनका बन्ध देखा जाता है। तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका स्वोदय परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, क्रमशः अपने उदय व अनुद्य सहित विग्रह व अविग्रह गतियों में उसका वन्ध पाया जाता है।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दुर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, सेलिह कपाय, भय, जुगुप्सा,

स्साउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं णिरंतरे। बंधा, एगसमएण बंधुवरमाभावादो धुववंधित्तादो च । सादासाद-सत्तणोकसाय-मणुसगइ-एइंदिय-बीइंदिए-तीइंदिय-चउिरंदिय-पंचिदियजादि-छसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग— छसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तस-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहा-रणसरीर-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-जसिकित्ति-अजसिकित्-उच्चा— गोदाणं सांतरे। वंधा, एगसमण्ण वंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्ची-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरे। । कथं-णिरंतरे। १ ण, तेउ-वाउकाइएहिंतो पुढविकाइएसुप्पण्णाणं णिरंतरे। १ ण, देवाणं पुढविकाइएसुप्पण्णाणं मुहुत्तसंते णिरंतरवंधुवछंभादो ।

एदेसिं पच्चया एइंदियपच्चएहि समा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-एइंदिय-बीइंदिय-

तिर्यगाय, मनुष्याय, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अख्रुक्छ पु, उपधान, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे इनके वन्धविश्रामका अभाव है, तथा य ध्रुववन्धी भी हैं। साता व असाता वेदनीय, सात ने कपाय, मनुष्यगित, एक निद्रय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विहायोगितयां, त्रस, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्थर, दुस्थर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उद्यगेत्रका सान्तर वन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे इनका वन्धविश्राम देखा जाता है। तिर्यगित, तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर निरन्तर वन्ध होता है।

शंका--निरन्तर बन्ध केस है।ता है ?

समाधान—यह टीक नहीं, क्योंकि, तेज व वायु कायिकोंमेंसे पृथिवीकायिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके निरम्तर वन्ध पाया जाता है।

परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका भी सान्तर निरन्तर वन्ध होता है।

शंका-निरन्तर वन्ध कसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, पृथिवीकायिकोंमें उत्पन्न हुए देवोंके अन्तर्मुहर्त तक निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

इन प्रकृतियोंके प्रत्यय एकेन्द्रियप्रत्ययोंके समान हैं। तिर्यगायु, तिर्यगाति,

तीइंदिय-च और दियजादि-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्वी-आदावुज्ञोव-थावर-सुहुम-साहारप्रसरीराणि तिरिक्खगइसं जुत्तं बज्झंति । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-उच्चागोदाणि मणुस-गइसं जुत्तं बज्झंति । सेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसं जुत्तं । तिरिक्खा सामी । बंधद्वाणं सुगमं । एतथ बंधवोच्छेदे। णितथ । धुवबंधीणं च उच्चिही बंधी । सेसाणं सादि-अद्भवे। ।

बादरपुढिविकाइयाणमेवं चेव वत्तव्वं । णविर वाद्रस्स सोदण्ण बंघो, सुहुमस्स परे।दण्ण । बादरपुढिविकाइयपज्जत्ताणं पि एवं चेव वत्तव्वं । णविर पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परे।दओ बंघो । बादरपुढिविकाइयअपज्जत्ताणं पि बादरपुढिविकाइयभंगो । णविर पज्जत्त-थीणगिद्धित्तिय परघादुस्सास-आदावुज्जे।व-जसिकत्तीणं परे।दओ, अपज्जत्त-अजसिकत्तीणं सोदओ वंघो । परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरे। बंघो, अपज्जत्तएसु देवाणमुववादाभावादे। । पच्चया सत्तत्तीस, ओरालियकायजोगपच्चयस्साभावादे। ।

सुहुमपुढिविकाइयाणं पुढिविकाइयभंगो । णविर बादर-आदाउज्जोव-जसिकत्तीणं परेादओ, सुहुम-अजसिकत्तीणं सोदओ बंधो । परवादुस्सास बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरे।

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, तिर्यगितिप्रायाग्यानुपूर्वी, अति। उद्योत, स्थावर, सक्ष्म और सधारणशरीर, इनको तिर्यगातिसे संयुक्त वांधित हैं। मनुष्याय, मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्यगित्रको मनुष्यगितसे संयुक्त वांधित हैं। शेष प्रकृतियोंको मनुष्य च तिर्यगितिसे संयुक्त वांधित हैं। तिर्यंच स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। यहां वन्धव्युच्छेद है नहीं। ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका चारी प्रकारका वन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्य वन्ध होता है।

बादर पृथिवीकायिकोंकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि वादरका खोदय और सूक्ष्मका परीदयम वन्ध होता है। वादर पृथिवीकायिक पर्याप्तोंकी भी इसी प्रकार प्ररूपणा करना चाहिये। विशेषता इतनी है कि पर्याप्तका स्वोदय और अपर्याप्तका परीदय बन्ध होता है। वादर पृथिवीकायिक अपर्याप्तोंकी भी प्ररूपणा वादर पृथिवीकायिकोंक समान है। विशेषता यह है कि पर्याप्त, स्त्यानगृद्धित्रय, परधात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत और प्रशक्तिका परीद्य; तथा अपर्याप्त और अयशकीर्तिका स्वोद्य बन्ध होता है। परधात, उच्छ्वास, त्रम, वादर, पर्याप्त और प्रश्लेकशरीरका सान्तर बन्ध होता है। परधात, अपर्याप्तोंमें देवोंकी उत्पत्ति नहीं होती। प्रत्यय सैंतीस होते हैं, क्योंकि, उनके औदारिककाययंग प्रत्ययका अभाव है।

सूक्ष्म पृथिवीकायिकोंकी प्ररूपणा पृथिवीकायिकोंके समान है। विशेष यह है कि बादर, आताप, उद्योत और यशकीर्तिका परोदयः तथा सृक्ष्म और अयशकीर्तिका स्वोदय बन्ध होता है। परघात, उच्छ्वास, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका सान्तर णेंथो, सुहुमेइंदिएसु देवाणमुववादाभावादो णिरंतरबंधाभावा । सुहुमपुढिविकाइ्यपज्जत्ताणमेवं चेव वत्तव्वं । णविर पज्जत्तस्स सोदओ, अपज्जत्तस्स परोदओ बंधो । सुहुमपुढिविकाइ्यअप-ज्जत्ताणमेवं चेव वत्तव्वं । णविर अपज्जत्तस्स सोदओ, पज्जत्त-थीणिगिद्धित्तिय-परघादुस्सासाणं परोदओ बंधो । सव्वआउकाइ्याणं जहापच्चासण्णपुढिविकाइ्यभंगो । णविर आदावस्स परोदओ बंधो, पुढिविकाइए मोत्तृण अण्णत्थ आदावस्सुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोठसकसाय-णवणाकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-पंचजादि-ओराठिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओराठियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-वण्णचउक्क-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-अगुरुव-ठहुवचउक्क-आदावुज्जोव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारण-सरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकित्त-अजसिकित्त-णिमिण-णीचुच्चागाद-पंचंतराइयपयडीओ ठिवय वणप्किदकाइयाणं परूवणा कीरदे — षंधोदयाणं पुच्वापुच्वकालगयवोच्छेदपरिक्खा णित्थ, वंधोदयाणमेत्थ वोच्छेदाभावादो ।

षम्ध हैं।ता है, क्योंिक, सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें द्वोंकी उत्पत्ति न होनेसे वहां निरन्तर वन्धका श्रमाव है। सूक्ष्म पृथिवीकायिक पर्याप्तोंकी इसी प्रकार ही प्रक्रपणा करना चाहिये। विशेषता इतनी है कि पर्याप्तका स्वादय और अपर्याप्तका परोदय वन्ध होता है। सूक्ष्म पृथिवीकायिक अपर्याप्तोंकी भी इसी प्रकार ही प्रक्रपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि अपर्याप्तका स्वादय और पर्याप्त, स्त्यानगृद्धित्रय, परघात व उच्छ्वासका परोदय बन्ध होता है। सव अप्कायिक जीवोंकी प्रक्रपणा अपनी अपनी प्रत्यासत्तिके अनुसार पृथिवीकायिकोंके समान है। विशेषता यह है कि आतापका परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, पृथिवीकायिकोंको छोड़कर अन्यत्र आताप कर्मका उदय नहीं होता।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यगाति, मनुष्यगति, पांच जातियां औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, वर्णादिक चार, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, आताप, उद्योत, दो विहायोगितियां, त्रस, स्थावर, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंको स्थापित कर वनस्पतिकायिकोंकी प्ररूपणा करते हैं— बन्ध और उदयके पूर्व ब अपूर्व कालगत व्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां वन्ध और उदयके व्युच्छेदका भभाव है।

पंचणाणावरणीय - चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-णवुंसयवेद--तिरिक्खाउ--तिरिक्खगइएइंदियजादि--तेजा--कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुव--थावर - थिराथिर-सुहासुह-दुभग अणादेज्ज-णिमिण-गीचागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, अत्थर्गईए धुवोदयत्तादो । इत्थिपुरिसवेद-मणुसाउ-मणुसगइ-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियजादि-पंचसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-आदाव-दोविहायगइ-तस-सुभग-सुस्सर दुस्सरआदेज्जच्चागोदाणं परोदओ बंधो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-छण्णोकसायहुंडसंठाण-ओरालियसरीर-तिरिक्खाणुपुच्वी-उवघाद-परघादुस्सासुज्जोव--बादर--सुहुम--पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-जसिकिति-अजसिकतीणं सोदय-परोदओं बंधो ।

पंचणाणावरणीय-मूर्च्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणुसाउ-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरे बंधो। सादासाद-सत्तणोकसाय--मणुस्सगइ--एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डीरंदिय-पंचिंदियजादि--छसंठाण-ओरा-लियसरीरअंगोवंग-छमंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-आदावुज्जोव--दोविहायगदि-तस- थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुम्सर-ओदेज्ज-अणादेज्ज-

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, तिर्यगानि, एकेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुकलघु, स्थावर, स्थिर, आस्थर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनाद्य, निर्माण, नीचगांत्र और पांच अन्तरायका स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, अर्थापत्तिसे य प्रकृतियां ध्रुवोद्यि हैं। स्त्रीवेद, पुरुपवेद, मनुप्यायु, मनुप्यगित, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचिन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुप्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, दो विहायागितियां, त्रस सुभग, सुस्वर दुस्वर, आद्य और उच्चगोत्र, इनका परोद्य बन्ध होता है। पांच दर्शनावरणीय साता व असाता वेदनीय, सं। छह कपाय, छह नोकपाय, दुंडसंस्थान, औदारिकशरीर, तिर्यगानुपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छवास, उद्योत, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येकशरीर, साधारणशरीर, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका स्वोदयपरीद्य बन्ध होता है।

पांच ज्ञानावरणीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुष्सा, तिर्यगायु, मनुष्यायु, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, मनुष्यगित, एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दो विहायोगितयां, त्रस, स्थावर, स्क्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, युभग, दुभग, सुखर, दुस्वर, अदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका

जसिकति-अजसिकति-उच्चागोदाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमुवलंभादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो । कुदो ? तेउ-वाउकाइएहिंतो वणप्फिद-काइएसुप्पण्णाणं मुहुत्तस्संतो णिरंतरबंधुवलंभादो । परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कधं णिरंतरो ? ण, देवेहिंतो वणप्फिदिकाइएसुप्पण्णाणं मुहुत्तस्संतो णिरंतर-बंधुवलंभादो । पच्चया सुगमा । गइसंजुत्तादिउविरमेइंदियपद्भवणातुल्ला ।

एवं बादरवणप्फिदिकाइयाणं च वत्तव्वं । णविर वादरस्स सोदओ बंधो, सुहुमस्स परेा-दओ। बादर-[वणप्फिदि-] पञ्जत्ताणं बादरवणप्फिदिभंगो। णविर पञ्जत्तस्स सोदओ, अपज्ञत्तस्स परेादओ बंधो। बादरवणप्फिदिअपज्ञत्ताणं वादरेइंदियअपज्ञत्तभंगो। सुहुमवणप्फिदिपज्ञत्तापज्ञत्ताणं सुहुमेइंदियपञ्जत्तापञ्जत्तभंगो। तसअपञ्जत्ताणं पंचिदियअपञ्जत्तभंगो। णविर वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परेादओ वंधो। णिगादजीवाणं तेसिं वादर-सुहुम-

सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनका एक समयसे बन्धविश्राम पाया जाता है। तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेज व वायु कायिकोंमें वनस्पतिकायिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुहुर्त तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है। परधात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, देवोंमेंसे वनस्पतिकायिकोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्भुद्धते तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

प्रत्यय सुगम हैं। गतिसंयुक्तता आदि उपरिम प्ररूपणा एकेन्द्रिय प्ररूपणाके समान है।

इसी प्रकार वादर यनस्पितकायिकोंके भी कहना चाहिये। विशेषता केवल इतनी है कि बादरका स्वोदय बन्ध होता है और सूक्ष्मका परोदय। वादर वनस्पित-कायिक पर्याप्तोंकी प्ररूपणा बादर वनस्पितकायिकोंके समान है। विशेषता यह है कि पर्याप्तका स्वोदय और अपर्याप्तका परोदय बन्ध होता है। बादर वनस्पितकायिक अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है। सूक्ष्म वनस्पितकायिक पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्तोंके समान है। त्रस अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय अपर्याप्तोंके समान है। विशेषता यह है कि द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। निगोद जीव व

१ प्रतिपु ' मुहुत्तो ' इति पाठः । १ अप्रती ' व वत्तव्त्रं ', आप्रती ' वत्तव्त्रं ' इति पाठः ।

३ अप्रता ' सहुमेइंदियपः जत्तभंगा रेदित पाठः । ४ प्रतिपु 'तस- 'इति पाठः ।

पज्जत्तापज्जत्ताणं वणप्पदिकाइयभंगो । णविर पत्तेयसरीरस्स परेादओ सांतरे। बंधो । तस-बादर पज्जत्त-परघादुस्सासाणं बंधो सांतरे। साहारणसरीरस्स सोदय-परेादओ। बादरवणप्पदि-काइयपत्तेयसरीरपज्जत्तापज्जत्ताणं पि एवं चेव वत्तव्वं। णविर साहारणसरीरस्स परेादओ बंधो, पत्तेयसरीरस्स सोदय-परेादओ बंधो।

# तेउकाइय-वाउकाइय-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जाणं सो चेव भंगो। णविर विसेसो मणुस्साउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उच्चागोदं णित्थ।। १३८।।

एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणदेण सूड्दत्थपरूवणा कीरदे— परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं सांतरो बंधो, देवाणं तेउ-वाउकाइएस उववादाभावादो । तिरक्खगइ-तिरिक्खाणुपुव्वी-णीचागोदाणं णिरंतरो बंधो सोदओ चेव । णविर तिरिक्खाणुपुव्वीए बंधो सोदय-परोदओ । आदाउज्जोवाणं परोदओ बंधो । होदु णाम वाउकाइएस आदावुज्जोवाण-

उसके बादर सूक्ष्म पर्याप्त व अपर्याप्तेंकी प्ररूपणा वनस्पतिकायिकोंके समान है। विशेष यह है कि प्रत्येकशरीरका परोदय व सान्तर बन्ध होता है। त्रस, बादर, पर्याप्त, परघात और उच्छ्वासका सान्तर बन्ध होता है। साधारणशरीरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त व अपर्याप्तोंके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये। विशेषता यह है कि साधारणशरीरका परोदय बन्ध होता है। प्रत्येक-शरीरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है।

तेजकायिक और वाउकायिक बादर सूक्ष्म पर्याप्त व अपर्याप्तोंकी प्ररूपणा भी पंचिन्द्रय तिर्यच अपर्याप्तोंके समान है। विशेषता केवल यह है कि मनुष्यायु, मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र प्रकृतियां इनके नहीं हैं। १३८॥

यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, इसीलियं इससे सूचित अर्थेंकी प्ररूपणा करते हैं — परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकशरीरका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, देवोंकी तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें उत्पत्ति नहीं होती । तिर्यगाति, तिर्बगानु-पूर्वी और नीचगोत्रका बन्ध निरन्तर व स्वोदय ही होता है। विशेषता यह है कि तिर्यगानुपूर्वीका बन्ध स्वादय-परोदय होता है। आताप और उद्योतका परोदय बन्ध होता है।

रांका—वायुकायिक जीवोंमें आताप और उद्योतका अभाव भले ही हो, वयोंकि,

मुद्रयाभावां, तत्थ तदणुवलंभादो । ण ते उकाइएस तदभावो, पच्चक्खेणुवलंभमाणतादो ? एत्थ परिहारे। वुच्चदे — ण ताव ते उकाइएस आदाओ अत्थि, उण्हप्पहाए तत्थाभावादो । ते उम्हि वि उण्हत्तमुवलंभइ च्चे उवलब्भ उणाम, [ण] तस्स आदावववएसो, किंतु तेजासण्णाः "मूलोष्णवती प्रभा तेजः, सर्वागव्याप्युष्णवती प्रभा आतापः, उष्णरहिता प्रभोद्योतः", "इति तिण्हं भेदोवलंभादो । तम्हा ण उच्जोवो वि तत्थित्थ, मूलुण्हुज्जोवस्स तेजववएसादो । एत्तिओ चेव भेदो, ण अण्णत्थ कत्थ वि । णविर सव्वासि पयडीणं तिरिक्सगइसंजुत्तो बंधो ।

# तसकाइय-तसकाइयपज्जत्ताणमोघं णेदच्वं जाव तित्थयरे ति।। १३९॥

एदं देसामासियवपणामुत्तं, तेणदेण सूइदत्थपरूवणा कारदे — बीइंदिय तीइंदिय-

उन्हें वह पाया नहीं जाता। किन्तु तजकायिक जीवोंमें उन दोनोंका उदयाभाव सम्भव नहीं है, क्योंकि, यहां उनका उदय प्रत्यक्षसे देखा जाता है।

समाधान — यहां उक्त शंकाका परिहार कहते हैं — तजकायिक जिवेंमें आतापका उदय नहीं है, क्योंकि, वहां उणा प्रभाका अभाव है।

शंका — तेजकायमें भी तो उण्णता पायी जाती है, फिर वहां आतापका उदय क्यों न माना जाय ?

समाधान—तेजकायमें भले ही उष्णता पायी जाती है।, परन्तु उसका नाम आताप [नहीं] है। सकता, किन्तु 'तेज' संज्ञा होगी; क्योंकि, मूलमें उष्णवती प्रभाका नाम तेज, सर्वीगव्यापी उष्णवती प्रभाका नाम आताप, और उष्णता रहित प्रभाका नाम उद्योत है, इस प्रकार तीनोंके भेद पाया जाता है।

इसी कारण वहां उद्योत भी नहीं है, ययोंकि, मूलोप्ण उद्योतका नाम ते न है [ न कि उद्योत ]। केवल इतना ही भेद है, और कहीं भी कुछ मद नहीं है। विशेष इतना है कि सब प्रकृतियोंका तिर्यग्गतिस संयुक्त बन्ध होता है।

त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्तोंके तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान ले जाना चाहिये ॥ १३९॥

यह देशामर्शक अर्पणासूत्र है, इसिछिये इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते

१ प्रतिपु ' मुदयामात्रादो ' इति पाठः ।

२ मृत्रण्हपहा अग्गी आदात्री हादि उण्हसहियपहा। आइच्चे तेरिच्छ उण्हणपहा हु उज्जोओ॥ गा. क. ३३. ३ अ-आप्रत्योः '-वृष्पण्णासुत्तं ' इति पाठः।

चउरिंदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परोदओ बंधो । तस-बादराणं सोदओ चेव । एइंदिय-थावर-सुहुम-साहारणादावाणं परोदओ चेव बंधो । अवसेसाणं पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्ताणं उत्ति-विहाणेण वत्तव्वं ।

### जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचविचजोगि-कायजोगीसु ओघं णेयव्वं जाव तित्थयरेत्ति ॥ १४०॥

ओघिम्म उत्तसत्तारसण्हं सुत्ताणमत्थे ससुत्तो एत्थ णिरवयवी वत्तव्वी, भेदाभावादो । णविर पचयगदो भेदो अत्थि तं परूवेमी— मणजोगे णिरुद्धे छाएतालीस एकेतालीस सत्ततीस [ सत्ततीस ] बत्तीस उणवीस' सत्तारस सत्तारस एक्कारस दस णव अह सत्त छ पंच [ पंच चत्तिरि चत्तिरि ] दोण्णि मिच्छाइहिष्पहुडिसव्वगुणहाणाणं जहाकमेण एदे पच्चया होति । अण्णो वि विसेसो मणजोगे णिरुद्धे संते अत्थि— चदुजादि चत्तारिआणुपुव्वी-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं परोदएणं, उवघाद-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-पंचिदियजादीणं सोदएण बंधो ति वत्तव्वं। एवं चेव चदुण्हं मणजोगाणं परूवणा

योगमार्गणानुसार पांच मनोयोगी, पांच वचनयोगी और काययोगियोंमें तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये । १४०॥

ओघमें कहे हुए सत्तरह (५ वें सूत्रसे २८ में सूत्र तक १७+१७=३४) सूत्रोंका अर्थ सस्त्र यहां संपूर्ण कहना चाहिये, फ्योंिक, ओघसे यहां विशेषताका अभाव है। विशेष यह है कि प्रत्ययगत जो कुछ भेद है उसे यहां कहते हैं— मनोयोगके निरूद्ध होने अर्थात् उसके आश्रित व्याख्यान करनेपर छ्यालीस, इकतालीस, सैंतीस, [सेंतीस] बत्तीस, उन्नीस, सत्तरह, सत्तरह, ग्यारह, दश, नौ, आठ, सात, छह, पांच, [पांच, चार, चार] और दो, इस प्रकार ये कमसे मिथ्यादृष्टि आदि सब गुणस्थानोंके प्रत्यय होते हैं। मनोयोगके निरुद्ध होनेपर और भी विशेषता है— चार जातियां, चार आनुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका परोदयसे तथा उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर और पंचेन्द्रिय जातिका स्वोदयसे बन्ध होता है, ऐसा कहना चाहिये। इसी प्रकार ही चार मनोयोगोंकी प्ररूपणा करना चाहिये।

हैं— द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियका खोदय-परोदय बन्ध होता है। त्रस और बादरका स्वोदय ही बन्ध होता है। एकेन्द्रिय, स्थावर, सृक्ष्म, साधारण और आतापका परोदय ही बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंके पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तोंकी प्रकृपणांके अनुसार कहना चाहिये।

१ प्रतिषु ' सत्तारस ' इति पाठः ।

२ मण-वयणसत्त्रो ण हि ताविगिविगळं च थावराणुचओ ॥ गो. क. ३१०.

कायव्वा । णवरि एक्किम्ह मणजोगे णिरुद्धे अवसेससन्वजोगा मूलेघित्तरपञ्चएसु अवणेद्वा । अवसेसा णिरुद्धमणजोगीणं पञ्चया होंति । णित्थे अण्णत्थ कत्थ वि विसेसो ।

विजोगीणमेवं चेव वत्तव्वं, सांतर-णिरंतर-सोदय-परेदिय-सामितपच्चयादि। हि मणजोगीहिंतो विचेजोगीणं भेदाभावादो । णविर बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियाणं सोदय-परेदिओ बंधो ति वत्तव्वं । असच्च-मोसविचेजोगीणं विचेजोगिभंगो । णविर सव्वगुणाणं उत्तरपच्चएसु असच्च-मोसविचेजोगं मोत्तूण सेससव्वजोगा अवणेदव्वा । सच्च-मोस-सच्चमोस-विचेजोगीणं सच्च-मोस-सच्चमोस-णजोगिभंगो, विसेसाभावादो ।

कायजोगीणं पि ओघभंगो चेव । णविर सव्वगुणहाणाणमे। घपच्चएसु मण-विचेजागह-पच्चया अवणेदव्वा । सजोगिपच्चएसु दोहोमण-विचेजागपच्चया अवणेदव्वा । णितथ अण्णत्थ विसेसो । ओघम्मि पुव्वत्तंसत्तारससुत्तेसु चउत्थसुत्तम्मि भेदपदुष्पायणहमुत्तरसुत्तं भणदि—

# सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? मिच्छाइद्विपहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ॥ १४१॥

विशेषता यह है कि एक मने।योगके निरुद्ध होनेपर शेप सब योगोंको मूलोघ उत्तर प्रत्ययोंमेंसे कम करना चाहिये। इस प्रकार शेप रहे निरुद्धमनोयोगियोंके प्रत्यय होते हैं। अन्यत्र और कहीं विशेषता नहीं है।

वचनयोगियोंके भी इसी प्रकार ही कहना चाहिये, क्योंकि सान्तर-निरन्तर, स्वोदय-परोदय, स्वामित्व और प्रत्ययादिकोंकी अपेक्षा मनोयोगियोंसे वचनयोगियोंके कोई भेद नहीं है। विशेष इतना है कि द्वीन्द्रिय श्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जातिका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, ऐसा कहना चाहिये। असत्यमुषावचनयोगियोंकी प्रक्षपणा वचनयोगियोंके समान है। विशेषता यह है कि सब गुणस्थानोंके उत्तर प्रत्ययोंमेंसे असत्यमुषावचनयोगको छोड़कर शेष सब योगोंको कम करना चाहिये। सत्य, मुषा और सत्यमुषा वचनयोगियोंकी प्रक्षपणा सत्य, मुषा और सत्यमुषा वचनयोगियोंकी प्रक्षपणा सत्य, मुषा और सत्यमुषा वचनयोगियोंके समान है, क्योंकि, कोई विशेषता नहीं है।

काययोगियोंकी भी प्ररूपणा ओघके समान ही है। विशेष इतना है कि सब गुणस्थानोंके ओघ प्रत्ययोंमेंसे चार मनोयोग और चार वचनयोग, इस प्रकार आठ प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। अन्यत्र विशेषता नहीं है। ओघमें पूर्वोक्त सत्तरह सूत्रोंमेंसे चतुर्थ सूत्रमें भेद प्ररूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

साता वेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है।। १४१।।

१ प्रतिषु 'पुव्विवुत्त- ' इति पाठः।

ओघिम 'अवसेसा अबंधा 'ति उत्तं। एत्थ पुण 'अबंधा णित्थि 'ति वत्तव्वं, जोगप्पणादो। ण च सजोगेसु अजोगा होंति, विप्पडिसेहादो। जिद एतियमेतो चेव भेदो तो एत्तियस्सेव णिहेसो किण्ण कदो ? ण एस दोसो, थूलबुद्धीणं पि सुह्रग्गहण्डं तधोवदेसादो।

#### ओरालियकायजोगीणं मणुसगइभंगो ॥ १४२ ॥

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं बंधोदयवोच्छेदे मणुसगदीदो णिर्थि विसेसो, विसेसकारणाभावादो । जसिकत्ति-उच्चागोदेसु विसेसो अत्थि, तेसिमेत्थुदयवोच्छेदा-भावादो । मणुसगदीए पुण उदयवोच्छेदो अत्थि, अजोगिचरिमसमए मणुसगदीए सह एदासिमुदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदय-सांतर-णिरंतरपरिक्खासु णित्थ भेदो, भेदकार-णाणुवलंभादो । पच्चएसु अत्थि भेदो, ओरालियमिस्स-कम्मइय-वेउव्वियदुग-चदुमण-विचपच्चएहि विणा मिच्छाइडिम्हिं सासणे च जहाकमेण तेदालीस-अहत्तीसपच्चयदंसणादो,

ओघमें 'अवशेष अवन्धक हैं' ऐसा कहा गया है। परन्तु यहां 'अवन्धक कोई नहीं है' ऐसा कहना चाहिय, क्योंकि, यहां योगकी प्रधानता है। और सयोगियोंमें अयोगी होते नहीं हैं, क्योंकि, ऐसा होनेमें विरोध है।

शंका — यदि केवल इतनी माए ही विशेषता थी तो इतनेका ही निर्देश क्यों नहीं किया?

समाधान — यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, स्थूलबुद्धि शिष्योंके भी सुखपूर्वक प्रहण हो, पतदर्थ उक्त प्रकार उपदेश किया गया है।

औदारिककाययोगियोंकी प्ररूपणा मनुष्यगतिके समान है १४२॥

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इन प्रकृतियाँके वन्धोदयव्युच्छेदमें मनुष्यगितसे कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि, विशेष कारणोंका यहां अभाव है। यशकीर्ति और उद्यगोत्रमें विशेषता है, क्योंकि, यहां उनके उदयव्युच्छेदका अभाव है। परन्तु मनुष्यगितमें इनका उदयव्युच्छेद है, क्योंकि, अयोगकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें मनुष्यगितके साथ इनका उदयव्युच्छेद देखा जाता है। स्वोदय-परोदय और सान्तर-निरन्तर बन्ध की परीक्षामें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि, यहां विशेषताके उत्पादक कारणोंका अभाव है। प्रत्ययोंमें विशेषता है, क्योंकि औदारिकामिश्र, कार्मण, वैकिथिकद्विक, चार मनोयोग और चार वचनयोग प्रत्ययोंके विना मिथ्या-इष्टि और सासादन गुणस्थानमें यथाक्रमसे तेतालीस और अड़तीस प्रत्यय देखे जाते हैं,

१ प्रतिषु 'ण एस दोसी एदस्स सुत्तस्स एदिन उद्देशविसेसी अत्थि भूलबंधीणं 'इति पाढः।

सम्मामिन्छादिष्टि-असंजदसम्मादिद्वीसु चोत्तीसपच्चयदंसणादो, उविरमगुणद्वाणपच्चएसु वि ओरालियकायजोगं मोत्तूण सेसजोगपच्चयाणमभावादो । उविरिपरिक्खासु वि णित्थ विसेसो । णविरि मिन्छाइिड-सासणसम्माइिड-सम्मामिन्छाइिड-असंजदसम्माइिड-संजदासंजदा तिरिक्खगइ-मणुसगइमिद्विद्विदा सामि ति वत्तव्वं । एसो पढमसुत्तिद्वियभेदो । एत्थ उत्तपच्चय-गइ-गयसामित्तभेओ सव्वसुत्तेसु दहव्वो । णविरि बिद्वाणियपयडीसु तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणं बंधो मणुसगईए परोदओ, एत्थ पुण सोदय-परोदओ ति वत्तव्वं । णविरि तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीए परोदओ चेव बंधो, ओरालियकायजोगे तिस्से उदयाभावादो । तिरिक्खगइ- तिरिक्खाणुप्ववीणं मणुसगईए सांतरो बंधो, एत्थ पुण सांतर-णिरंतरो । एवं चेव णीचागोदस्स वि वत्तव्वं । मणुसाउ-मणुसगईणं मणुसगईए सोदओ बंधो, एत्थ पुण सोदय-परोदओ । [ओरालियसरीरंगोवंग-] मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सांतर-णिरंतरो मणुसगईए बंधो, एत्थ पुण सांतरो । मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीए मणुसगईए सोदय-परोदओ, एत्थ पुण परोदओ । ओरालियसरीरस्स मणुसगईए सोदय-परोदओ बंधो, एत्थ पुण सोदओ । ओरालियसरीरस्स मणुसगईए सांतर-णिरंतरो, एत्थ वि सांतर-णिरंतरो

सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें चौतीस प्रत्यय देखे जाते हैं, तथा उपरिम गुणस्थान प्रत्ययोंमें भी औदारिककाययोगको छोड़कर रोप योग प्रत्ययोंका अभाव है। उपरिम परीक्षाओं में भी कोई विशेषता नहीं है। केवल इतना विशेष है कि मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दिष्ठ, सम्यग्मिथ्यादिष्ठ, असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत तिर्यग्गति व मनुष्यगतिके आश्रित होकर स्वामी हैं, ऐसा कहना चाहिये। यह प्रथम सूत्रस्थित भेद है। यहां पूर्वोक्त प्रत्यय और गतिगत स्वामित्वका भेद सब सूत्रें(में देखना चाहिये। विशेष इतना है कि द्विस्थानिक प्रकृतियोंमें तिर्यगायु, तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतका बन्ध मनुष्यगतिमें परोदय होता है; परन्तु यहां इनका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, ऐसा कहना चाहिये। विशेषता यह है कि तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, औदारिककाययोगमें उसके उदयका अभाव है। तिर्यग्गाति और तिर्यगानुपूर्वीका मनुष्यगतिमें सान्तर बन्ध होता है, किन्तु यहां उनका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है। इसी प्रकार ही नीचगीत्रके भी कहना चाहिये। मनुष्यायु और मनुष्यगतिका मनुष्यगतिमें स्वोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। [ औदारिकशरीरांगोपांग ] और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध मनुष्यगतिमें सान्तर-निरन्तर होता है, परन्तु यहां सान्तर होता है। मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्य-गतिमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां परोदय बन्ध होता है । औदारिक-शरीरका मनुष्यगतिमें स्वोदय-परोदय बन्ध है, परन्तु यहां स्वोदय बन्ध होता है। औदारिकशरीरका मनुष्यगतिमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, यहां भी सान्तर-निरन्तर

#### चेव । एसा बेडाणिसुत्तिडियभेदो ।

एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चिउरिंदिय पंचिंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं मणुसगईए परोदओ बंधो, एत्थ पुण सोदय-परोदओ। अपज्जत्तस्स मणुसगईए सोदय-परोदओ, एत्थ पुण परोदओ। एसो एगडाणियसुत्तिहियभेदो।

संपिय अण्णसुत्तेसु भेदाभावादो ताणि मोतूण अद्वहाणियसृत्तिहियभेदो उच्चदे— मिच्छ।दिहि-सासणसम्मादिहि—असंजदसम्मादिहीसु उवघाद—परघाद—उस्सास-अपज्जताणं मणुसगईए सोदय-परोदओ, एत्थ पुण सोदओ चेव । पंचिंदियजादि-तस-बादराणं मणुसगईए सोदओ, एत्थ पुण सोदय-परोदओ । जेणेदं देसामासियमप्पणासुत्तं तेणेदे सव्वविसेसा एत्थुवलुकंति । अण्णं पि भेददंसणहमुविरमसुत्तं भणिदि—

#### णविर विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिभंगो ॥ १४३॥ ओरालियकायजोगीसु अबंधगाभावादो ।

### ओरालियमिस्सकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-

ही होता है। यह द्विस्थानिक सूत्रस्थित भेद है।

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंत्रेन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणका मनुष्यगितमें परोदय वन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। अपर्याप्तका मनुष्यगितमें स्वोदय-परोद्य वन्ध होता है, परन्तु यहां परोदय बन्ध होता है। यह एकस्थानिक सूत्रिधत भद्द है।

इस समय अन्य सूत्रोंमें भेद न होनेसे उन्हें छोड़कर अप्टस्थानिक सूत्रस्थित भेदको कहते हैं— मिथ्याद्दाप्ट, सासादनसम्यग्दाप्ट और असंयतसम्यग्दाप्ट गुणस्थानोंमें उपघात, परघात, उच्छ्वास और अपर्याप्तका मनुष्यगितमें स्वोदय-परोदय वन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोदय ही होता है। पंचेन्द्रिय जाति, त्रस और बादरका मनुष्यगितमें स्वोदय बन्ध होता है, परन्तु यहां स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। चूंकि यह अपर्णासूत्र देशामर्शक है, अत एव ये सब विशेषतायें यहां पायी जाती हैं। अन्य भी भेद दिखलानेके लिये उपरिम सूत्र कहते हैं—

विशेषता यह है कि साता वेदनीयकी प्ररूपणा मनोयोगियोंके समान है ॥ १४३॥ क्योंकि, औदारिककाययोगियोंमें साता वेदनीयके अवन्धकोंका अभाव है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ज्रगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस दुगंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समच उरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअल हुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-प्रसत्थिवहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग—सुस्सर-आदेज्ज— जसिकित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १४४॥

सुगमं ।

# मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ १४५॥

परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणमेत्थुदयाभावादो बंधोदयाणं पुव्वावरकाल-संबंधिवोच्छेदविचारो णित्थ । अवसेसाणं पयडीणं बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, असंजदसम्मा-दिष्टिम्हि तदुभयाभावदंसणादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस—फास -अगुरुव-लहुअ-उवघाद-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादो।

व कार्मण शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्दायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४४॥

#### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं। १४५॥

परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिविद्यायोगित और सुस्वरका यहां उदयाभाव होनेसे बन्ध व उदयके पूर्व और अपर काल सम्बधी ब्युच्छेदका विचार नहीं है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ ब्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है।

पांच क्वानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तेजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरूलघु, उपघात, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका सोवय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुबोदयी हैं। निद्रा, प्रचला, बारह कपाय, णिद्दा-पयला-बारसकसाय- हस्सः -रिद् -अरिद -सोग-भय-दुगंच्छा-असादावेदणीय-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ बंधो । कधमुच्चागोदबंधो सम्मादिद्वीसु परोदओ १ ण, तिरिक्लेसु पुव्वाउवबंधवसेणुप्पण्णखइयसम्मादिद्वीसु परोदएणुच्चागोदस्स बंधुवलंभादो । पुरिसवेद-समचउ-रससंठाण-सुभगादेज्ज-जसिकत्तीणं मिच्छाइद्वि-सासणेसु सोदय-परोदओ । असंजदसम्मादिद्विन्दि सोदओ । पंचिंदियजादि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइद्विन्दि सोदय-परोदएण बंधो । सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु सोदएण । परघादुस्सास-पसत्थविद्वायगइ-अप्पसत्थ-विद्वायगइ-सुस्सराणं तिसु वि गुणद्वाणेसु परोदएण बंधो । अजसिकत्तीए मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सोदय-परोदएण बंधो, असंजदसम्मादिद्वीसु परोदएण ।

पंचणाणावरणीय--छदंसणावरणीय--चारसकसाय--भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर वण्णगंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरे। बंधो । असाद-हस्स-रिदअरिद-सोग-जसिकित्त-अजसिकित्ति-थिराथिर-सुभासुभाणं सांतरे। बंधो, तिसु वि गुणहाणेसु
एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-सुभगादेज्ज-उच्चागोद-पसत्थविद्वाय-

हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, असाता वेदनीय और उद्यगोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है।

शंका -- सम्यग्दि प्रयोमें उच्चगोत्रका परोदय बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, पूर्व आयुषन्धके वशसे तिर्यचौमें उत्पन्न हुए क्षायिकसम्यग्दिष्योंमें परोदयसे उच्चगात्रका बन्ध पाया जाता है।

पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, आदेय और यदाकीर्तिका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में स्वोद्य-परोद्य वन्ध होता है। असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें इनका स्वाद्य वन्ध होता है। पंचिन्द्रय जाति, त्रस, बाद्र, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोद्य-परोद्यसे बन्ध होता है। सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्वोद्यसं वन्ध होता है। परघात, उच्छ्वास, प्रदास्तविह्यागाति, अश्वदास्तविह्यागाति और सुस्वरका तीनों ही गुणस्थानों में परोद्यसे बन्ध होता है। अयदाकीर्तिका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में स्वोद्य-परोद्यसे और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों परोद्यसे बन्ध होता है।

पांच श्रानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है,। असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तीनों ही गुणस्थानोंमें इनका एक समयसे बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषवेद, समचतुरस्र-संस्थान, सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, प्रशस्तिवहायोगित और सुस्वरका मिध्याहिष्ट व

गइ-सुस्सराणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सांतरे। बंधो, असंजदसम्मादिहिम्हि णिरंतरो। पंचिंदिय-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-परघादुस्सासाणं मिच्छाइहीसु सांतर-णिरंतरो बंधो। कधं णिरंतरो १ तिरिक्ख-मणुस्सुप्पण्णसणक्कुमारादिदेवाणं णेरइयाणं च णिरंतरबंधुवलंभादो। सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो।

मिन्छाइहिस्स तेदालीस पन्चया, ओघपन्चएसु ओरालियिमस्सकायजोगविदिरत्त-बारसजोगाणमभावादो । सासणस्स अहतीस, असंजदसम्माइहिस्स बत्तीस पन्चया; तेसिं चेव जोगाणमभावादो असंजदसम्मादिहीसु त्थी-णवुंसयवेदेहि सह बारसजोगाभावादो । एदाओ सञ्वपयडीओ असंजदसम्मादिहिणो देवगइसंजुत्तं बंधित । मिन्छाइहि-सासणसम्मा-दिहिणो उच्चागोदं मणुसगइसंजुत्तं, सेसाओ सञ्वपयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधित । देव-णिरयगईओ मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहिणो किण्ण बंधित ? ण, अपज्जत्तद्धाए तासिं बंधाभावादो ।

सासादनसम्यग्दि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें निरन्तर बन्ध होता है। पंचेन्द्रिय, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, परघात और उच्छ्वासका मिथ्यादि प्रयोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर वन्ध कसे होता है ?

समाधान—क्योंकि तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न हुए सानत्कुमारादि देवों और नारिकयोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासाद्नसम्यग्दि और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानों में निरन्तर बन्ध होता है।

मिध्यादृष्टिके तेतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंिक, ओघ प्रत्ययोंमेंसे उसके औदारिकमिश्र काययागको छोड़कर अन्य बारह योगोंका अभाव है। सासादनसम्यग्दृष्टिके
अड़तीस और असंयतसम्यग्दृष्टिके बत्तीस प्रत्यय होते हैं, क्योंिक, उन्हीं योगोंका यहां भी
अभाव है, चूंिक असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें स्त्री और नपुंसक वेदोंके साथ बारह योगोंका अभाव
है। इन सब प्रकृतियोंको असंयतसम्यग्दृष्टि देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं। मिध्यादृष्टि व
सासादनसम्यग्दृष्टि उच्चगोत्रको मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा रोष सब प्रकृतियोंको
तिर्यग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

शंका—देवगति व नरकगतिको मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि क्यों नहीं बांधते ?

समाधान -- नहीं बांधते, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें उनका बन्ध नहीं होता।

तिरिक्ख-मणुस्सा सामी। बंधद्धाणं बंधविणहुद्धाणं च सुगमं। पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं मिन्छाइहिम्हिं चउन्विहो बंधो। सेसेसु तिविहो, धुवबंधाभावादो। अवसेसाणं सन्वपयडीणं तिसु वि गुणहाणसु बंधो सादि-अद्भवे।।

णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-तिरिक्खगइ-मणुसगइपाओग्गाणु-पुव्वी-उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्मर--अणादेज्जं-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १४६॥

सुगमं।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा ! एदे बंधा, अवसेसा अबंधा । १४७ ॥

तिर्यंच व मनुष्य खामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनप्रस्थान सुगम हैं। पांच ह्यानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुण्सा, तेजस व कार्मण द्वारीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। दोष दें। गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है। दोष सब प्रकृतियोंका बन्ध तीनों ही गुणस्थानोंमें सादि व अध्वव होता है।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यग्गति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४६॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अवन्धक हैं। १४७॥

१ प्रतिषु '-मिण्डाइडीहि 'इति पाठः। २ प्रतिषु 'आदेण्ज 'इति पाठः। ■. वं. २७.

एदस्स अत्था उच्चदे अणंताणुबंधिचउक्कं-त्थिवेद-चउसंठाण-पंचसंघडण-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधोदया सासणसम्माइहिम्हि समं वोच्छिज्जंति, ण मिच्छाइहिम्हिः अणुवलंभादो । अवसेसाणं पयडीणमेत्थुदयवोच्छेदो णित्थि, उविर तदुवलंभादो । केवलो एत्थ बंधवोच्छेदो चेव, तस्सं दंसणादो ।

थीणगिद्धितिय-तिरिक्खगइ मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्ञाव-अप्पसत्थविद्दायगइ-दुस्स-राणं परादओ बंधो, अपव्जत्तएस एदासिमुद्याभावादो । ओरालियसरीरस्स सोदओ बंधो, एत्थ ध्रवोदयत्तादो । ओरालियसरीरअंगोवंगस्स मिच्छाइद्दिम्हि सोदय-परोदओ बंधो, सासणे सोदओ । अणंताणुबंधिचउक्क-इत्थिवद-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-चउसंठाण-पंचसंघडण-दुभग-अणादेव्ज-णीचागोदाणं दोसु वि गुणहाणेसु सोदय-परोदओ बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्क-ओरालियसरीराणं णिरंतरो बंधो, एत्थ ध्रवबंधित्तादो । इत्थिवद-चउसंठाण-पंचसंघडण-उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेव्जाणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रविद, चार संस्थान, पांच संहनन, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध व उदय दोनों सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें एक साथ व्युच्छिन्न होते हैं, मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नहीं, क्योंकि, वहां इनका व्युच्छेद पाया नहीं जाता। दोप प्रकृतियोंका यहां उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर उनका उदय पाया जाता है। उनका यहां केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, वह यहां देखनेमें आता है।

स्त्यानगृद्धित्रय, तिर्यगाति व मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित और दुस्वरका परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तोंमें इनके उदयका
अभाव है। औदारिकरारीरका स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, यहां वह ध्रुवोदयी है।
औदारिकरारीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है,
सासादनमें स्वोद्य बन्ध होता है। अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यगित, मनुष्यगित,
चार संस्थान, पांच संहनन, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानोंमें
स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्रुवोदयी हैं। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और औदारिकरारीरका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुवबन्धी हैं।
स्वीवेद, चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर,
और अनाद्यका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा
जाता है। तिर्यगिति, तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका बन्ध मिथ्यादिष्ट

१ आप्रतो 'चउक्कित्थी- ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'तत्थ- ' इति पाठः ।

मिच्छाइहिम्हिं बंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुढवीएं तिरिक्खेसुप्पण्णेणरइएसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिहिम्हि सांतरो, तत्थं तिसमुववादाभावादो । [मणुसगइ-]मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ आणदादिदेवेसु मणुसेसुप्पण्णेसु दुविहगुणेसु महुत्तस्तंतो णिरंतरबंधुवलंभादो । ओरालियसरीरअंगोवंगस्स मिच्छाइहिम्हि बंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, सणक्कुमारादिदेव-णेरइएसु तिरिक्ख-मणुस्सुप्पण्णेसु अंतोमुहुत्तं णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिहिम्हि णिरंतरो ।

मिच्छाइडिम्हि तेदालीस, सासणे अहतीसुत्तरपञ्चया । सेसं सुगमं । तिरिक्खगइ-[तिरिक्खगइ-]पाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तं। [मणुसगइ-]मणुसगइपाओग्गाणु-

गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है।

शंका -- निरन्तर बन्ध कसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं है, क्योंकि, तेज व वायुकायिकोंमें तथा तिर्यचोंमें उत्पन्न हुए सप्तम पृथिवीके नारिकयोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दि गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनके उत्पादका अभाव है । [मनुष्यगित और ] मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका सान्तर-निरम्तर बन्ध होता है।

शंका — निरन्तर यन्थ कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, मनुष्योंमें उत्पन्न हुए आनतादिक देवोंमें दोनों गुणस्थानोंमें अन्तर्मुद्धर्त तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है। औदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—यह ठीक नहीं, क्योंकि, तिर्यंच व मनुष्योंमें उत्पन्न हुए सानत्कुमारादि देव और नारिकयोंमें अन्तर्मुहर्त तक उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दप्रि गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध होता है।

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें तेतालीस और सामादन गुणस्थानमें अइतीस उत्तर प्रत्यय होते हैं। शेष प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है। [तिर्यग्गित], तिर्यगितप्रायोग्यासुर्वी और उद्योतका तिर्यग्गितिसे संयुक्त, [मनुष्यगित] और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यगितसे संयुक्त,

१ प्रतिषु ' मिण्ळाइड्विं वा ' इति पाढः ।

पुन्वीणं मणुसगइसंज्ञतो, सेसाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंज्ञतो बंधो । तिरिक्ख-मणुसिन्छाइहि-सासणसम्मादिष्ठिणो सामी । बंधद्धाणं बंधविणहृद्धाणं च सुगमं । थीणगिद्धितय-अणंताणुबंधि-चउक्काणं मिन्छाइहिम्हि बंधो चउन्विहो । सासणे दुविहो, अणादि-धुवत्ताभावादो । सेसाणं पयडीणं सन्वत्थ सादि-अद्भवो ।

सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १४८ ॥ सुगमं।

### मिच्छाइट्टी सामणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी सजोगिकेवली बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ १४९॥

सादावेदणीयस्स बंधादो उदओ पुन्नं पच्छा [वा] वोच्छिण्णो त्ति विचारो णित्थि, चदुसु
गुणहाणेसु तदुभयवोच्छेदाणुवलंभादो । भिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-असंजदसम्माइहि-सजोगीसु
बंधो सोदय-परोदओ, परावत्तण्णुदयत्तादो । भिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-असंजदसम्मादिहीसु
बंधो सांतरो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । सजोगीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए

तथा रोष प्रकृतियोंका तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है। तिर्यंच और मनुष्य मिथ्यादि एवं सासादनसम्यग्दि स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धिवनष्टस्थान सुगम हैं। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध मिथ्यादि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका होता है, क्योंिक, वहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है। रोष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सादि और अध्रव होता है।

साता वेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १४८ ॥ यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है। १४९॥

साता वेदनीयका उदय वन्धसे पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार महीं हे, क्योंकि, चारों गुणस्थानोंमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया नहीं जाता। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, यहां परिवर्तित होकर अन्यका भी उदय होता है। मिथ्यादृष्टि, सासाद्वनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें साता वेदनीयका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे यहां उसका बन्धविश्राम देखा जाता है। सयोगकेविलयोंमें निरन्तर

बंधाभावादो । मिन्छाइहि-सासणसम्माइहि-असंजदसम्मादिहीसु जहाकमेण तेदालीस-अहत्तीस-बत्तीसपन्चया । सजोगिम्हि एक्को चेव ओरालियमिरसकायजोगपन्चओ । सेसं सुगमं । मिन्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो दुगइसंजुत्तं, असंजदसम्मादिहिणो देवगइसंजुत्तं, सजोगिजिणा अगइसंजुत्तं बंधित । तिरिक्ख-मणुसगइमिन्छाइहि-सासणसम्माइहि-असंजदसम्मादिहिणो मणुसगइसजोगिजिणा सामी । बंधद्धाणं वंधविणहृहाणं च सुगमं । सादावेदणीयस्स बंधो सन्वत्थ सादि-अद्भुवो, अद्भुवबंधित्तादो ।

मिच्छत्त-णउंसयवेद-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-णामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १५० ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।। १५१॥

एदस्स अत्थो वुच्चदे — बंधोदयाणमेत्थ वोच्छेदो णित्थ, उवलंभादो । अधवा,

बन्ध होता है, क्योंिक, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धका अभाव है। मिश्यादृष्टि, सासाद्वन्स्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों यथाक्रमसे ततालीस, अड़तीस और बत्तीस प्रत्यय होते हैं। सयोगकेवली गुणस्थानमें एक ही औदारिकमिश्रकाययोग प्रत्यय होता है। होष प्रत्ययप्रकृपणा सुगम है। मिश्यादृष्टि और सासाद्वनसम्यग्दृष्टि दो गतियों से संयुक्त, असंयतसम्यग्दृष्टि देवगित संयुक्त, और सयागी जिन अगितसंयुक्त बांधते हैं। तियंगति व मनुष्यगतिक मिश्यादृष्टि, सासाद्वनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; तथा मनुष्यगतिक सयोगी जिन स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनप्रस्थान सुगम हैं। साता बेदनीयका बन्ध सर्वत्र सादि व अध्रव होता है, क्योंिक, वह अध्रववन्धी है।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, चार जातियां, हुंडसंस्थान, असंप्राप्त-सृपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १५०॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक है, शेष अबन्धक हैं।। १५१॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — बन्ध और उदयका यहां व्युच्छेद नहीं हैं, क्योंकि,

मिन्छत्त-चदुजादि-यावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणमेत्य बंधोदया समं वोन्छिण्णा, अव-सेसाणं पयडीणं पुव्वं बंधो पन्छा उद्यो वोन्छिण्णो । आदावस्स एत्य उद्यो णित्य चेव । मिन्छत्तस्स सोद्यो बंधो । आदावस्स परोद्यो, अपज्जत्तकाले आदावस्सुद्याभावादो । णउं-सयवेद-तिरिक्ख-मणुसाउ-चदुजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहा-रणाणं सोदय-परोद्या बंधो । मिन्छत्त-तिरिक्ख-मणुसाउआणं बंधो णिरंतरो । अवसेसाणं सांतरो, एगसमएण बंधुवरमुवलंभादो । पन्चया सुगमा । तिरिक्खाउ-चदुजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो, मणुसाउअस्स मणुसगइसंजुत्तो, सेसाणं तिरिक्ख-मणुस-गइसंजुत्तो बंधो । दुगइमिन्छाइट्टी सामी । बंधद्धाणं बंधविणहट्टाणं च सुगमं । मिन्छत्तस्स चदुविहो बंधो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्धवो ।

### देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्यियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओरगाणु-पुर्वी-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ? १५२ ॥

सुगमं ।

ये दोनों पाये जाते हैं। अथवा मिध्यात्व, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर, इनका बन्ध और उदय दोनों यहां साथमें व्युच्छिन्न होते हैं। शेष प्रकृतियोंका पूर्वमें वन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है। आताप प्रकृतिका उदय यहां है ही नहीं। मिध्यात्व प्रकृतिका स्वोदय बन्ध होता है। आतापका बन्ध परोदय होता है, क्योंकि, अपर्याप्त कालमें आतापके उदयका अभाव है। नपुंसकवेद, तिर्यगायु, मनुष्यायु, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका स्वोदय-परोदय वन्ध होता है। मिध्यात्व, तिर्यगायु और मनुष्यायुका बन्ध निरन्तर होता है। श्रेप प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। तिर्यगायु, चार जातियां, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इनका निर्यग्गितिसे संयुक्त, मनुष्यायुका मनुष्यातिसे संयुक्त, तथा श्रेप प्रकृतियोंका तिर्यग्गित व मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है। तिर्यंच व मनुष्य दो गतियोंक मिध्यादि स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। मिध्यात्वका वन्ध चारों प्रकारका होता है, क्योंकि, वह भ्रुवबन्धी है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अभ्रुव होता है।

देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीर्थकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १५२॥

यह सूत्र सुगम है।

#### असंजदसम्मादिट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥१५३॥

एदस्सत्यो वुच्चदे — एत्थ बंधो उदओ वा पुन्वं पच्छा वा वोच्छिज्जिद ति पिरिक्खा णित्थ, उदयाभावादो । णवीर तित्थयरस्स पुन्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जिद । एदाओ पंच वि पयडीओ परोदएण बज्झंति, ओरालियमिस्सकायजोगिम्म एदासिमुदयविरोहादो । णिरंतरो बंधो, पिडवक्खपयडीणं बंधाभावादो । असंजदसम्मादिहिम्हि एदासिं बंधस्स बत्तीसुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु बारसजोगित्थि-गवुंसयवेदाणमभावादो । सेसं सुगमं । चउणहं पयडीणं तिरिक्ख-मणुसगइ-असंजदसम्मादिही सामी । तित्थयरस्स मणुसा चेव, तिरिक्खेसु उप्पण्णाणं तत्थुप्पत्तिपाओग्गसम्माइहीण तित्थयरस्य बंधाभावादो । गइसंजुत्तत्तमभणिय किमिदि सामितं परूविदं ? ण, देवगइसंजुत्तं बज्झंति ति अणुत्तसिद्धीदो । बंधद्धाणं बंधविणहुद्धाणं च सुगमं । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधित्तादो ।

#### वेउन्वियकायजोगीणं देवगईए' भंगो ॥ १५४॥

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ १५३॥

इसका अर्थ कहते हैं— यहां वन्ध व उद्य पूर्वमें अथवा पश्चान् व्युच्छिन्न होता है, यह परीक्षा नहीं है; क्योंकि, यहां उन प्रकृतियोंके उद्यका अभाव है। विशेष इतना है कि तीर्थंकर प्रकृतिका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उद्य व्युच्छिन्न होता है। ये पांचों ही प्रकृतियां परोद्यसे बंधती हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगमें इनके उद्यका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका यहां अभाव है। असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें इनके बन्धके बत्तीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे बारह योग, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अभाव है। शेप प्रत्ययप्रकृपणा सुगम है। चार प्रकृतियोंके तिर्यंच व मनुष्यगितके असंयतसम्यग्दि खामी हैं। तिर्थंकर-प्रकृतिके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, तिर्यंचोंमें उत्पन्न हुए वहां उत्पत्तिके योग्य सम्यग्दिष्टेगोंके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता।

शंका—गतिसंयुक्तताको न कहकर स्वामित्वकी प्ररूपणा क्यों की गयी है ?

समाधान—चूंकि उक्त प्रकृतियां देवगतिसे संयुक्त बंधति हैं, यह विना कहे ही सिद्ध है, अतः गतिसंयोगकी प्रकृपणा नहीं की।

बन्धाध्वान और बन्धविनप्रस्थान सुगम हैं। सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी प्रकृतियां हैं।

वैिक्रियिककाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५४ ॥

१ प्रतिषु 'देवगईणं ' इति पाठः ।

एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, तेणदेण सूइदत्थपरूवणा कीरदे — पंचणाणावरणीय- छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंच्छा-मणुसगइ— पंचिंदियजादि-ओरालिय तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग वज्जरिसह— संघडण-वण्णचउक्क-मणुसाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअचउक्क-पसत्थिविहायगइ-तसचउक्क-थिराथिर- मुहामुह-सुभग-मुस्सर-आदेज्ज-जसिकित्ति-अजसिकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचतराइयपयडीओ एत्थ चदुसु गुणहाणेसु बंधपाओग्गाओ । एत्थ पुव्वं बंधो उदओ वा वोच्छिण्णो ति विचारो णित्थ, मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणु-पुव्वी अजसिगत्तीणमुद्याभावादो सेसाणं पयडीणमुद्यवोच्छेदाभावादो च ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त- पत्तेयसरीर -थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, वेउव्वियकायजोगिन्ह एदासिं ध्वोदयत्तदंसणादो । णविर सम्मामिच्छाइहिं मोत्तृण अण्णत्थ उम्सासस्सं सोदय-परोदओ बंधो, सरीरपज्जतीए

यह अर्पणासूत्र देशामर्शक हैं, इसिलिये इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— एांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुप्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपंभ-संहनन, वर्णादिक चार, मनुप्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस आदिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगात्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां यहां चार गुणस्थानोंमें बन्धके योग्य हैं। यहां पूर्वमें बन्ध या उदय अपुच्छित्र होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, मनुप्यगित, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपंभसंहनन, मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी और अयशकीर्ति, इनका उदयाभाव तथा शेष प्रकृतियोंक उदयव्युच्छेदका अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वैकियिककाययोगमें इनका ध्रुवोदय देखा जाता है। विशेष इतना है कि सम्यग्मिध्यादृष्टिको छोड़कर अन्यत्र उच्छ्वासका स्वोद्य-परोद्य बन्ध

१ प्रतिषु ' उस्सास ' इति पाठः

पञ्जत्तस्स अंतोमुहुत्तं गंतूण आणापाणपञ्जत्तीए पञ्जत्तयदस्स उस्सासस्सोदयदंसणादो । णिद्दा-पयला-सादासाद बारसकसाय-सत्तणोकसाय-समचउरससंठाण-पसत्थिविद्दायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेञ्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-उञ्चागोदाणं सोदय-परोदओ बंधो, असुहाणं णरइएसु उदयदंसणादो । मणुसगइ-ओरालियसरीरअंगोवंग-वञ्जिरसहसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुञ्चीणं परोदओ बंधो, वेउिव्वयकायजोगिम्म एदासिमुदयिवरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-ओरालिय-तेजा-कम्मइय-सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास- अगुरुवलहुव-उवधाद - परघादुस्सास-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर--णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधित्तादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकत्ति-अजसिकत्तीणं सांतरे। बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समच उरससंठाण-वञ्जिरसहसंघडण-पसत्थिवहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज्ञच्चागोदाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु सांतरे। बंधो, पिडवक्खपयिर बंधसंभवादो । सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरे।, पिडवक्खपयिर बंधाभावादो । पंचिंदियजादि-ओरालियसरीर-

होता है, क्योंिक, दारीरपर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके अन्तर्मुहूर्त जाकर आनप्राणपर्याप्तिसे पर्याप्त होनेपर उच्छ्वासका उदय देखा जाता है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, सात नेकिपाय, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तिवहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यदाकीित, अयदाकीित और उच्चगेत्र, इनका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, नारिकयों में अद्युभ प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है। मनुष्यगित, औदारिकदारीरांगोपांग, वक्षप्रभसंहनन और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, वैकियिककाययोगमें इनके उदयका विरोध है।

पांच क्रानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्यास, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशारीर, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये भ्रुवबन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रवभसंहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है। सम्यग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय

अंगोवंग-तसणामाणं मिच्छाइहिम्हि सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो ? ण, णेरइएसु सणक्कु-मारादिदेवेसु च णिरंतरवंधुवलंभादो । सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पिडवक्खपयिडवंधाभावादो । मणुसगइ मणुसगइपाओग्गाणुपुर्व्वाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो ? ण, आणदादिदेवेसु णिरंतरवंधुवलंभादो । सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पिडवक्खपयिडवंधाभावादो ।

मिन्छाइट्टी एदाओ पयडीओ तेदालीसपन्चएहि, सासणी अद्वतीसपन्चएहि, सम्मामिन्छाइट्टि-असंजदसम्मादिट्टिणा चात्तीसपन्चएहि बंधिति, मृलोघपन्चएसु बारसजोग-पन्चयाभावादो । सेसं सुगमं ।

मणुसगइ-मणुसगइपाञागाणुपुच्वी—उच्चागादाणि मिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहिणो मणुसगइसंजुत्तं। अवसेससव्वपयडीओ मिच्छाइहि-

जाति, औदारिकशरीरांगोपांग और त्रस नामकर्मका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका - निरन्तर वन्ध कैसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि नारिकयों और सनत्कुमारादि देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानों में निरम्तर बन्ध पाया जाता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक वन्धका अभाव है। मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका मिध्यादिष्ट व सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानों में सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है।

शंका-निरन्तर वन्ध केंस होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि आनतादि द्वेंमें उनका निरन्तर वन्ध देखा जाता है।

सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है।

मिथ्यादृष्टि इन प्रकृतियोंको तेतालीस प्रत्ययोंसे, सासादनसम्यग्दृष्टि अड़तीस प्रत्ययोंसे, तथा सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि चौंतीस प्रत्ययोंसे वांधते हैं; इयोंकि, मूलोघ प्रत्ययोंमें बारह योग प्रत्ययोंका यहां अभाव है। रोप प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है।

मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको मिथ्यादृष्टि, सासाद्न-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। शेष सासणसम्मादिष्टिणो तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टिणो मणुसगइसंजुत्तं बंधंति ।

देव-णेरइया सामी। बंधद्वाणं सुगमं। बंधविणासो णात्थि। पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइय-वण्णचउक्क अगुरुअलहुअ—उवधाद— णिमिण-पंचतराइयाणं मिच्छाइडिम्हि चउव्विहो बंधो। अण्णत्थ तिविहो, धुवबंधित्ताभावादो। सेससव्वपयडीओ सव्वत्थ सादि-अद्धवाओ।

थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुवंधिचउक्क-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोव अप्पसत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि वेद्वाणियपयडीओ । एदासु अणंताणुवंधिचउक्कस्स वंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणिम्म तदुभयाभावदंसणादो । इत्थिवेद अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुक्वं वंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जिदि, सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु वंधोदयवोच्छेददंसणादो । अवसंसाणं ऐसा परिक्खा णिद्ध, उदयाभावादो ।

सव प्रकृतियोंको मिथ्यादृष्टि व सासादनसभ्यग्दृष्टि निर्यग्गति एवं मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा सम्यग्निथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

देव और नारकी स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। वन्धविनाश है नहीं। पांच बानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुण्सा, तेजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुमलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें उनका तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके ध्रुव वन्धका अभाव है। शेप सब प्रकृतियां सर्वत्र सादि व अध्रुव वन्धवाली हैं।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुवन्धिचतुष्क, स्त्रविद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगाति प्रायानपूर्वी, उद्यात, अप्रशस्तिवहायोगित, हुभग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, य द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनन्तानुवन्धिचतुष्कका वन्ध और उद्य दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्त्रविद, अप्रशस्तिवहायोगिति, दुभग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका पूर्वमें वन्ध और पश्चात् उद्य व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्पग्दि और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें क्रमदाः इनके वन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। द्योप प्रकृतियोंके यह परीक्षा नहीं है, क्योंकि, उनका उदयाभाव है।

१ प्रतिषु 'तदुभयभाव- ' इति पाठः ।

अणंताणुवंधिचउक्क-इत्थिवेद-अप्पसत्यविहायग्र्-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-गोदाणं सोदय-परोदओ वंधो, वेउव्वियकायजोगिम्म पिडविक्खुदयदंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं परोदओ वंधो, तासिमेत्थुदयविरोहादो । थीणिगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं णिरंतरो वंधो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । तिरिक्खगर्-तिरिक्खगर्-पाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं सांतर-णिरंतरो वंधो । कधं णिरंतरो १ ण, सत्तमपुद्धविणेरइएसु णिरंतरवंधुवरुभादो । अवसेसाणं पयडीणं वंधो सांतरो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादो । पच्चया सुगमा । तिरिक्खाउ-तिरिक्खग्र्-तिरिक्खग्र्पाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणि तिरिक्खग्र्-संज्ञत्तं, सेससव्वपयडीओ तिरिक्ख-मणुसग्र्संज्ञत्तं वंधित । देव-णरइया सामी । वंधद्धाणं वंधविणद्वहाणं च सुगमं । सत्तण्हं धुवपयडीणं मिच्छाइहिन्हि चउव्विहो वंधो । सासणे दुविहो वंधो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडण-आदाव-थावर-पयडीओ मिच्छाइहिणा बज्झमाणियाओ । एत्थ मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति,

अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्विवंद, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वैिक्रियिककाययोगमें इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है। रोष प्रकृतियोंका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके उदयका विरोध है। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और तिर्यगायुका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। तिर्यग्गित, तिर्यगातिप्रायोग्यानपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका — निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान-—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शेष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका बन्ध-विश्राम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। तिर्यगायु, तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यगातिसे संयुक्त, तथा शेष सब प्रकृतियोंको तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधते हैं। देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। सात ध्रुवप्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासाद्रनमें दो प्रकारका बन्ध होता है।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, आताप और स्थावर, ये मिध्याद्दाष्टिके द्वारा बध्यमान प्रकृतियां हैं। यहां मिध्यात्वका बन्ध और उदय दोनों मिध्याद्दाष्टि गुणस्थानमें साथ ही व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, उपरिम

१ अप्रती ' वंधुवरमानाभावादो ' इति पाठः ।

उविस्मगुणेसु तदुभयाणुवरुंभादो । णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं पुन्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जिद, मिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु तदुभयाभावदंसणादो । सेसासु एसो विचारो णित्य, उदयाभावादो । मिच्छत्तस्स सोदएण, णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं सोदय-परोदभो, अवसेसाणं परोदओ बंधो । मिच्छत्तस्स बंधो णिरंतरो, अवसेसाणं सांतरो । पच्चया सुगमा । णविर एइंदियजादि-आदाव-थावराणं णवुंसयवेदपच्चओ अवणेदच्वो, णेरइएसु एदासिं बंधाभावादो । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं, अवसेसाओ पयडीओ तिरिक्खगइसंजुत्तं बज्झंति । एइंदियजादि-आदाव-थावराणं बंधस्स देवा सामी, अवसेसाणं बंधस्स देव-णेरइया सामी । बंधद्धाणं बंधिवणहृद्धाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स चडिव्वहे। बंधो, अवसेसाणं सादि-अद्धवे। ।

मणुसाउअस्स बंधो उदयादो पुव्वं पच्छा वा वोच्छिज्ञदि तिणित्थ [विचारो], संता-संताणं सण्णियासविरोहादो । परोदओ बंधो, वेउच्वियकायजोगाम्म मणुसाउअस्स उदयविरोहादो । णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । मिच्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडीणं

गुणस्थानों में वे दोनों पाये नहीं जाते । नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उद्य व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, मिध्यादि और असंयतसम्यन्दि गुणस्थानमें कमसे उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। रोष प्रकृतियों में यह विचार नहीं है, क्योंकि, उनका उद्याभाव है। मिध्यात्वका स्वोदयसे, नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका स्वोदयपरोदयसे, तथा रोष प्रकृतियोंका परोदयसे बन्ध होता है। मिध्यात्वका बन्ध निरन्तर और रोष प्रकृतियोंका सान्तर होता है। प्रत्यय सुगम हैं। विरोष इतना है कि एकेन्द्रिय-जाति, आताप और स्थावरके प्रत्ययों में नपुंसकवेद प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंकि, नारिकयों में इनके बन्धका अभाव है। मिध्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, तिर्यग्गित व मनुष्यगितसे संयुक्त; तथा रोष प्रकृतियां तिर्यग्गितसे संयुक्त बंधती हैं। एकेन्द्रियजाति, आताप और स्थावरके वन्धके देव स्वामी हैं। रोष प्रकृतियोंके बन्धके देव च नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। मिध्यात्वका बन्ध स्वारों प्रकारका, तथा रोष प्रकृतियोंका सादि व अधुव होता है।

मनुष्यायुका बन्ध उदयसे पूर्व या पश्चात् व्युष्टिछन्न होता है, यह विचार यहां नहीं हैं, क्योंकि, सत् (बन्ध) और असत् (उदय) की तुलनाका विरोध है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वैिक्रियिककाययोगमें मनुष्यायुके उदयका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इसके बन्धविश्रामका अभाव है। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयत-

१ अप्रती ' बंधोदयादो ' इति पाठः ।

तेदालीस-अङ्गतीस-चोत्तीसपन्चया । मणुसगइसंजुत्तं । देव-णेरइया सामी । अद्धाणं मिन्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टि त्ति । बंधविणासो णत्थि । सादि-अद्धवो बंधो ।

तित्थयरस्स बंधोदयवोच्छेदसिण्णयासो णित्थि, संतासंताणं सिण्णयासिविरोहादो । परोदओ बंधो, मणुसगई मोत्तूणण्णत्थुदयाभावादो । णिरंतरे। बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । मणुसगइसंजुत्तं । देव-णेरइया सामी । असंजदसम्मादिङ्ठी अद्धाणं । बंधविणासो णित्थ । सादि-अद्भुवो बंधो ।

## वेउव्वियमिस्सकायजोगीणं देवगइभंगों ॥ १५५॥

एदस्स देसामासियअप्पणासुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा — पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय—दुगुंॐ—मणुसगइ— पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा—कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंगँ—वज्ज-रिसहसंघडण-वण्णचउक्क-मणुस्साणुपुव्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-

सम्यग्दृष्टिके क्रमसे तेतालीस, अड़तीस व चौंतीस प्रत्यय होते हैं। मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि तक है। बन्धविनाश है नहीं। सादि व अध्रुव वन्ध होता है।

तीर्थंकरप्रकृतिके बन्ध व उदयंके व्युच्छेदकी सहराता नहीं है, क्योंिक, सत् और असत्की तुलनाका विरोध है। परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, मनुष्यगतिको छोड़कर दूसरी जगह तीर्थंकरप्रकृतिके उदयका अभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान असंयतसम्यग्हिए गुणस्थान है। बन्धिवनाद्या है नहीं। सादि व अध्रव बन्ध होता है।

वैक्रियिकमिश्रकाययोगियोंकी प्ररूपणा देवगतिके समान है ॥ १५५ ॥

इस देशामर्शक अर्पणासूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— पांच श्रानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पंचिन्द्रयजाित, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रपंभसंहनन, वर्णादिक चार, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्दायोगित, त्रस,

१ अ-आप्रत्योः ' देवगईण संगो ' इति पाठः ।

२ अप्रती ' दुगुंकाणं ' इति पाठः ।

**३ प्रतिषु ' ओरालियसरीर**-ओरालियसरीरंगीवंग ' इति पाठः ।

तसः वादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीरः थिराथिर-सुभासुभ-सुभग सुस्सर-आदेञ्ज-जसिकिति—अजसिकिति—।
णिमिण-उच्चागोद पंचंतराइयपयडीओ तीहि गुणहाणेहि बञ्झमाणियाओ हिवय परूवणा कीरदे— बंधोदय-वोच्छेदिवचारा णित्थि, बंधेणुदएणुभएहि वा विरहिदगुणहाणाणसुविर अणुवलंभादो।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास अगुरुवलहुव उवघाद-तस बादर-पज्जत्त पत्तेयसरीर थिराथिर सहासुह णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ ध्रुवोदयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-छणोकसाय-पुरिसवेदाणं वंधो सोदय-परोदओ, उभयथा वि बंधिवरीहाभावादो । समचउरससंठाण-सुभगादेज्ज-जसिकित्त-उच्चागोदाणं बंधो मिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु सोदय-परोदओ । सासणे सोदओ, अपज्जत्तद्वाए णेरइएसु सासणाणमभावादो । मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-मणुस्साणुपुच्चि-परघादुस्सास-पसत्थिवहायगइ-सुस्सराणं परोदओ बंधो, एत्थ एदासिमुदयिवरे।हादो । अजसिकत्तीए मिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु सोदय-

बादर, पर्याप्तः प्रत्येकदारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्युभः सुभगः सुस्वर, आदेयः यदाकीर्ति, अयदाकीर्ति, निर्माण, उच्चगात्र और पांच अन्तराय, इन तीन गुणस्थामत्रतीं वैकियिककाययागियोंके द्वारा वध्यमान प्रकृतियोंको स्थापित कर प्ररूपणा करते हैं— इनके वन्ध व उदयके व्युच्छेदका विचार यहां नहीं है, क्योंकि वन्ध, उदय या दोनोंसे रहित गुणस्थान ऊपर पांय नहीं जाते।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचिन्दयजाित, तेजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकरारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वादय बन्ध होता है, क्योंिक, यहां ये ध्रुवोदयी हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, छह नोकपाय और पुरुषवेदका बन्ध स्वोदय परोदय होता है, क्योंिक, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धिवरेधिका अभाव है। समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, आदेय, यदाकीिंत और उच्चगोत्रका बन्ध मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय परोदय होता है। सासादन गुणस्थानमें स्वोदय बन्ध होता है, क्योंिक, अपर्याप्तकालमें नारिकयों से सासादन गुणस्थानमें स्वोदय बन्ध होता है। मतुष्याति, औदारिकरारीर, औदारिकरारीर, औदारिकरारीं सासादन गुणस्थानका अभाव है। मतुष्याति, औदारिकरारीर, औदारिकरारीं सासादन गुणस्थानका अभाव है। मतुष्याति, अदारिकरारीर, अदारिकरारीं सासादन गुणस्थानका अभाव है। मतुष्याति, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित और सुस्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, यहां इनके उदयका विरोध है। अयदाकीर्तिका मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोदय परोदय बन्ध होता

परोदओ । सासणे परोदओ, देवगदीए तिस्से उदयाभावादे। ।

पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय बारसकसाय भय दुगुंछा ओराठिय तेजा कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ--उवधाद--परघादुस्सास--बादर--पज्जत--पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधित्तादो । सादासाद-हस्स-रदि-[अरदि-] सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकित्त-अजसिकत्तीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समचउ-रससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्वर-आदेज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु बंधो सांतरो । असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधा-भावादो । पंचिदियजादि-ओराठियसरीरअंगोवंग-तसणामाणं मिच्छाइहिम्हि सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो १ ण, सणक्कुमारादिदेवेसु णेरइएसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । मणुसगइ-मणुसाणुपुव्विणं

है। सासादन गुणस्थानमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिमें उसके उदयका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध. रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये धुवबन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, [अरित], शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रषभ-संहनन, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्र, इनका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है। असंयतसम्यग्दृष्टिगोंमें निरन्तर बन्ध होता है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीरांगे।पांग और त्रस नामकर्मका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर, बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि सनत्कुमारादि देवों और नारिकयोंमें उनका निरन्तर

सासादनसम्यग्हि और असंयतसम्यग्हि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्यगति और मनुष्यगति

मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसुं सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुवलंभादो । असंजदसम्मादिडीसु णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो ।

मिच्छाइहिस्स तेदालीस पच्चया, ओघपच्चएसु चदुमण-विच-कायजोगपच्चयाणम-भावादो । सासणस्स सत्ततीसुत्तरपच्चया, मिच्छाइहिपच्चएसु पंचिमच्छत्त-णवुंसयवेदाणमभावादो । असंजदसम्मादिहीसु तेत्तीस पच्चया, मिच्छाइहिपच्चएसु पंचिमच्छत्ताणंताणुबंधिचउक्कित्थि-वेदाणमभावादो । सेसं सुगमं ।

मणुसगइ-मणुसाणुपुव्वी-उच्चागोदाणं मणुसगइसंजुत्तो, अवसेसाणं पयडीणं बंधो मिच्छाइहि-सासणसम्मादि हीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, असंजदसम्मादि हीसु मणुसगइसंजुत्तो। मिच्छाइहि-असंजदसम्मादि हिणो देव-णेरइया सामी। सासणसम्मादि हिणो देवा चेव सामी।

प्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका निरन्तर बन्ध कैसे होता है।

समाधान—नहीं, क्योंकि, आनतादिक देवोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। असंयतसम्यग्दिश्योंमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

मिथ्यादृष्टिके तेतालीस प्रत्यय होते हैं, क्योंिक, ओघप्रत्ययोंमें यहां चार मनोयोग, चार वचनयोग और चार काययोग प्रत्ययोंका अभाव है। सासादनसम्यग्दृष्टिके सैंतीस उत्तर प्रत्यय होते हैं, क्योंिक, मिथ्यादृष्टिके प्रत्ययोंमेंसे यहां पांच मिथ्यात्व और नपुंसकवेदका अभाव है। असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें तेतीस प्रत्यय होते हैं, क्योंिक, मिथ्यादृष्टिके प्रत्ययोंमेंसे यहां पांच मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेद प्रत्ययोंका अभाव है। शेष प्रत्ययप्रक्रपण सुगम है।

मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी और उद्यगोत्रका बन्ध मनुष्यगितसे संयुक्त, तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त, और असंयतसम्यग्दृष्टियों मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियों मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव व नारकी स्वामी हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि देव ही स्वामी हैं। बन्धा-

१ अप्रतो 'सासणसम्मादिङीहि 'इति पाठः।

वंषद्धाणं सुगमं । वंधवोच्छेदो णित्थ । वंधेण धुवपयडीणं मिच्छाइहिम्हि चउिवहो वंघो । अण्णत्थ तिविहो, धुवाभावादो । सेसाणं पयडीणं वंधो सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

थीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउिक्कित्थिवेद-तिरिक्खगइ—चउसंठाण-चउसंघडण-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्व-उज्जोव-अप्पसत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पर्स्वणा कीरदे— अणंताणुवंधिचउिक्कित्थिवेदाणं वंधोदया समं वोच्छिज्ञंति सासणगुणहाणे, ण अण्णत्थः मिच्छाइहिम्हि तद्गुवलंभादो । दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं पुव्वं वंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, उविरिमअसंजदसम्मादिहिगुणिम्म वंधेण विणा उदयस्सेव दंसणादो । अयससाणमेसो विचारो णित्थ, वंधस्सेकस्सेवुवलंभादो ।

अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उभयथावि अविरोहादो। दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं मिच्छाइहिम्हि सोदय-परोदओ। सासणे परोदओ, णेरइएसु अपज्जत्तद्धाए तदभावादो। सेससोलसपयडीओ परोदएणेव बज्झिति, तासिमेत्थुदयविरोहादो।

ध्वान सुगम है। वन्धव्युच्छेद नहीं है। वन्धंस ध्रुवप्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव वन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुवक्शी हैं।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुविध्यनुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवहायागिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और मीचगेषिकी प्ररूपणा करते हैं — अनन्तानुविध्यनुष्क और स्त्रीवेदका बन्ध व उद्य दोनी सासादन गुणस्थानमें साथ व्युच्छित्र होते हैं, अन्यत्र नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उनके विच्छेदका अभाव है। दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उद्य व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, उपित्म असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें वन्धके विना केवल उद्य ही देखा जाता है। रोष प्रकृतियोंक यह विचार नहीं है, क्योंकि, उनका केवल एक बन्ध ही यहां पाया जाता है।

अनन्तानुवन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारसे कोई विरोध नहीं है। दुर्भग, अनदिय और नीचगे।त्रका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, नारिकयोंमें अपर्याप्तकालमें सासादन गुणस्थानका अभाव है। रोष सोलह प्रकृतियां परोदयसे ही बंधती हैं, क्योंकि, यहां उनके उदयका विरोध है।

१ अप्रतो ' बंधेणवपयडीणं ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'धुवभावादो ' इति पाठः ।

थीणगिद्धितय-अणंताणुबंधिच उक्काणं णिरंतरो बंधो, धुवधंधित्तादो । इत्यिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्जीव-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं सांसरो बंधो, पिडिवक्खपयिडवंधदंसणादो । तिरिक्खगइ तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-णीचागोदाणं मिच्छा-इहिम्हि सांतर-णिरंतरो । कंधं णिरंतरो ? सत्तमपुद्धविणरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणे सांतरो, अपज्जतद्वाए सत्तमपुद्धविडियसासणाणुवलंभादो ।

पचया सुगमा। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओगगाणुपुव्वी-उज्जीवाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं, अवसेसाओ तिरिक्ख-मणुस्सगइसंजुत्तं बंधित। मिच्छाइहिदेव-णेरइया, सासणा देवा सामी। बंधद्वाणं बंधिवणहुद्वाणं च सुगमं। सत्तण्हं धुवबंधपयडीणं मिच्छाइहिन्हि बंधी चउव्विहो। सासणे दुविहो, अणादि-धुवाभावादे।। सेसाणं सव्वत्थ सादि-अद्धवे।।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद -एइंदियजादि -हुंडसंठाण -असंपत्तसेवद्टसंघडण -आदाव-थावराणं परूवणं कस्सामा — मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, उविर तदुभयाणुवलंभादो । णवुंसय-

स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुवन्धिचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे धुवबन्धी हैं। स्त्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्यात, अप्रशस्तिवहायागति, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध देखा जाता है। तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायाग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे है।ता है ?

समाधान-क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारिकयोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सासादन गुणस्थानमें सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें सप्तम पृथिवीस्थ सासादनसम्यग्दि नारकियोंका अभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं। तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायाग्ये। नुपूर्वी और उद्योतको तिर्यगातिसे संयुक्त, तथा दोष प्रकृतियोंको तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त वांधित हैं। मिथ्यादृष्टि देव व नारकी, तथा सासादनसम्यग्दृष्टि देव स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। सात ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि व भुष बन्धका अभाव है। दोष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रव बन्ध होता है।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और स्थावर प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं — मिथ्यात्वका बन्ध और उद्य दोनों [मिथ्याहिष्ट गुणस्थानमें ] साथ ही व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि,मिथ्यात्व गुणस्थानसे ऊपर

१ प्रतिषु ' तदुदयाध्वलंमादो' इति पाठः ।

सुगयं।

#### पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ १५८ ॥

एदस्तत्थे। उच्चदे — एत्थ बंधो उद्ओ वा पुव्वं वोच्छिण्णो ति विचारो णित्थि, एक्कगुणहाणिम पुव्वावरमावाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पुरिसवेद — पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुवचउक्क-पसत्थ-विहायगइ-तसचउक्क-थिराथिर-सहामुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस।किति-णिमिण-उच्चागोद — पंचेतराइयाणं सोद्यो बंधो । णिद्दा-पयला-सादासाद-चदुसंजलण-छण्णोकसायाणं सोदय-परोदओ बंधो, उभयथावि बंधविरोहाभावादो । देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अजसिकत्ति-तित्थयराणं परोदओ बंधो, आहारकायजोगीसु एदासिमुदय-विरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-देवाड-देवगई-पंचिदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-वण्णचउक्क-देवगङ्गाओगगाणुषुव्वि-अगुरुवलहुवचउक्क-पसत्थविहायगई-तसचउक्क-सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ-

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।। १५८॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— यहां बन्ध पूर्वमें च्युच्छिन्न होता है या उदय, यह विचार नहीं हैं: क्योंकि, एक गुणस्थानमें पूर्वापरभावका अभाव होता है। पांच हानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पुरुषवेद, पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णादिक चार, अगुरु धादिक चार, प्रशस्तविहायोगिति, त्रसादिक चार, स्थिर, आस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और प्रांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता बेदनीय, चार संज्वलन और छह नौ कषायोंका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारसे बन्ध होनमें कोई विरोध नहीं है। देवा पु, देवगित, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर, विकियिकशरीर, विकियिक स्थाविक स्था

पांच मानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चार संज्वलन, पुरुषघेद, भय, जुगुप्सा, देवायू, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकिथिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, विकिश्विकदारिशंगोयांग, वर्णादिक चार, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तिविद्यायोगिक, वसादिक चार, सुभग, सुस्पर, आदेय, विर्माण, तीर्धकर, उच्चगोव

णिमिण-तित्थयर-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं-णिरंतरे। बंधो, एगसमएण वंधुवस्माभावादो । सादासाद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकत्ति-अजसिकत्तीणं सांतरे। षंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो ।

चदुसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-आहारकायजोगेहि बारस— पञ्चएिह एदाओ पयडीओ बज्झंति । सेसं सुगमं । एदासिं बंधो देवगदिसंजुत्तो । मणुसा सामी । बंधद्वाणं सुगमं । बंधवेशच्छेदो णित्थ । धुवबंधपयडीणं तिविहो बंधो, धुवाभाषादो । अवसेसाणं सादि-अद्भवो ।

एवमाहारमिस्सकायजोगीणं पि वत्तव्वं । णविर परघादुस्सास-पसत्थिवहायगद्द-दुस्सराणं परोदओ बंधो । पुव्वमाराठियसरीरस्स उदए संते एदासिं संतोदयाणं कथमेत्थ अकारणेण उदयवोच्छेदो होज्ज ? ण, ओराठियसरीरोदएणोदइल्लाणं तदुदयाभावेणेदासिमुदया-भावस्स णाइयत्तादो । पच्चएसु आहारकायजोगमवणेदूण आहारमिस्सकायजोगो पिक्सविद्वो । एत्तिओ चेव भेदो, णित्थ अण्णत्थ कत्थ वि ।

और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्ध-विश्रामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका बन्धविश्राम देखा जाता है।

ये प्रकृतियां चार संज्वलन, पृष्ठषेवद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुण्सा और आहारकाययोग, इन बारह प्रत्ययोंसे बंधती हैं। शेष प्रत्ययप्रक्रपण सुगम है। इनका बन्ध देवगितसे संयुक्त होता है। मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है। ध्रुवष्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुवषन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

इसी प्रकार आहारमिश्रकाययोगियोंके भी कहना चाहिये। विशेषता केवल इतनी है कि इनके परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिबहायोगित और दुस्वरका परोदय बन्ध होता है।

शंका—चूंकि पूर्वमें औदारिकदारीरके उदयके होनेपर इनका उदय था, अतएष अब यहां उनका निष्कारण उदयव्युच्छेद क्यों हो जाता है ?

समाधान — ऐसा नहीं है, क्योंकि, औदारिकशरीरके उदयके साथ उदयको प्राप्त होनेवाली इन प्रकृतियोंका उसके उदयका अभाव होनेसे उदयाभाष स्थायसुक है।

प्रत्ययों में आहारकाययोगको कम करके आहारमिश्रकाययोगको जोड़का खाहिये। केवल इतना ही भद है, और कहीं कुछ भद नहीं है। कम्मइयकायजोगीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादा-वेदणीय-न्बारसकसाय-पुरिसवेद--हस्स--रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ--पंचिंदियजादि--ओरालिय--तेजा--कम्मइयसरीर--समचउरस-संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अग्रुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर--थिराथिर--सुहासुह--सुभग--सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिणुच्चागोद--पंचेतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १५९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइद्वी सासणसम्माइद्वी असंजदसम्माइद्वी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १६०॥

एदस्सत्थो बुच्चदे — एत्थ बंधो उदओ वा पुव्वं वोच्छिण्णो त्ति णत्थि विचारो, एत्थ ओरालियदुग-समच उरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थविहायगइ-

कार्मणकाययोगियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, श्लोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पंचेन्द्रियजाित, औदारिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशिरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुठघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगिति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्यकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीित, अयशकीित, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १५९॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। १६०॥

इसका अर्थ कहते हैं — यहां बन्ध या उदय पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, यहां औदारिकद्विक, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्थभसंहनन, उपघात,

पत्तेयसरीर-सुस्सराणमेयंतेण उदयाभावादो, सेसाणसुदयसंभवादो च । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुवलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थतणसन्वगुणहाणेसु णियमेणुदयदंसणादो । णिद्दा-पयला-असादावेदणीय-बारसकसाय-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-पुरिसवेद-सुभगादेज्ज-जसिकित-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ बंधो । मणुसगइ-मणुसगइपाओगगाणुपुन्वीणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु सोदय-परोदओ बंधो, उभयथा वि बंधविरोहाभावादो । असंजदसम्मादिहीसु परोदओ, मणुस्सअसंजदसम्मादिहीणं मणुवदुगस्स बंधविरोहादो । पंचिदिय-तस-बादर-पज्ञताणं मिच्छाइहिम्हि सोदय-परोदओ बंधो, पडिवक्खुदयसंभवादो । सासणसम्मादिहि-असंजद-सम्मादिहीसु सोदओ, विगिलिदिएसु एदेसि दोण्णं गुणहाणाणं अभावादो । ओरालियसरीर-सम्मादिहीसु सोदओ, विगिलिदिएसु एदेसि दोण्णं गुणहाणाणं अभावादो । ओरालियसरीर-समचउरससंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ-विहायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्सराणं परोदओ बंधो, विग्गहगदीए एदासिमुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-ओरालिय—तेजा—कम्मइय — सरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-णिमिण-पंचतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ

परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगाति, प्रत्येकशरीर और सुस्वरका नियमसे उदयाभाव है, तथा राप प्रकृतियोंके उद्यकी सम्भावना है। पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण दारीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, द्युभ, अद्युभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वादय वन्ध होता है, क्योंकि, यहां सव गुणस्थानोंमें इनका नियमसे उदय देखा जाता है। निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, बारह कपाय, हास्य, राति, अराति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुपवेद, सुभग, आंदय, यशकीर्ति और उच्चगोत्रका, स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। मनुष्यगति व मनुष्यगतिप्रायाग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे ही बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है। असंयतसम्यग्दाप्रियोंमें परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, मनुष्य असंयतसम्यग्द्दाष्ट्रियोंके मनुष्यद्विकके वन्धका विरोध है। पंचेन्द्रियजाति, त्रस, बादर और पर्याप्तका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वोदय परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उदय सम्भव है। सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेंद्रियोंमें इन दोनों गुणस्थानोंका अभाव है। औदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वक्रर्पभसंहनन, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगाति, प्रत्येकशरीर और सुस्वरका परोदय बन्ध हाता है, क्योंकि, विग्रहगतिमें इनके उदयका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिक, तैजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच छ. बं. ३०.

धुवयंधितादो । असाद् विदणीय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकिति अजसिकतीणं सांतरे वंधो, एगसमएण वंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेद-समचउरससंठाण-वज्जिरसहसंघडण-पसत्थिवहायगइ-सुस्सर-सुभगादेज्ज-उच्चागादाणं मिच्छाइडि-सासणेसु सांतरे वंधो । असंजद-सम्मादिहीसु णिरंतरो, पिडवक्खपयडीणं वंधाभावादो । [मणुसगइ-] मणुसगइपाओग्गाणु-पुन्नीणं मिच्छाइडि-सासणेसु वंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो ? ण, आणदादिदेवेहितो विग्गहगदीए मणुसेसुप्पण्णाणं मणुसगइदुगस्स णिरंतरवंधुवरुभादो । असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो वंधो, विग्गहगदीए मणुवदुगवंधपाओग्गसम्मादिहीणमण्णगइदुगस्स वंधाभावादो । पंचिदिय-ओरािठयसरीरअंगोवंग-तस-बादर-पज्जत्त-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं वंधो मिच्छइडीसु सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? ण, सणक्कुमारािदेवविणाग्डितो तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पण्णाणं

अन्तराय, इनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुववन्धी प्रकृतियां हैं। असाता-वेदनीय, हास्य, रित, अरित, श्रोक, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका वन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुषेवद, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ज्रपभसंहनन, प्रशस्तिविहायेगिति, सुस्वर, सुभग, आदेय और उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टिव सासादनसम्यग्दृष्टियोंमं सान्तर वन्ध होता है। असंयतसम्यग्दृष्टि-योंमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। [मनुष्यगित ] और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध केसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि, आनतादिक देवोंमेंसे मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके विश्रहगतिमें मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

असंयतसम्यग्दिष्योंमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगितमें मनुष्यद्विकंक बन्धके योग्य सम्यग्दिष्योंके अन्य दें। गित्योंके वन्धका अभाव है। पंचेन्द्रियजाति, औदारिकदारीरांगोपांग, त्रस, वादर, पर्याप्त, परघात, उच्छ्वास और प्रत्यंकदारीरका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर-बिरन्तर होता है।

शंका — निरन्तर वन्ध केसे होता है ?

समाधान - नहीं, क्योंकि. सनत्कुमारादि देव व नारिकयोंमेंसे तिर्यचों व

१ प्रतिषु ' मणुसेस्ववण्णाणं ' इति पाठः ।

णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीसु णिरंतरो, तत्थ पडिवन्खपयडीणं बंधाभावादो ।

मिच्छाइद्वीसु तेदालीसुत्तरपच्चया, ओघपच्चएसु कम्मइयकायजोगं मोत्तूण सेस-बारसजोगपच्चयाणमभावादो । तत्थ पंचिमच्छत्तेसु अविणेदेसु अद्वतीस सासणसम्मादिष्टि-पच्चया । तत्थ अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदेसु अविणेदेसु तेत्तीस असंजदसम्मादिद्विपच्चया होंति । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादांवेदणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय दुगुंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिण-पंचेतराइयाणं मिच्छाइडी सासणो तिरिक्ख-मणुसगइसंज्ञतं, एदेसिमपज्जत्तकाले णिरय-देवगईणं बंधाभावादो । असंजद-सम्मादिष्ठिणो देव-मणुसगइसंज्जतं वंधित, तेसि णिरय-तिरिक्खगईणं बंधाभावादो । मणुसगइ-

मनुष्योमें उत्पन्न हुए जीवांक निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

सासादनसम्यग्दि और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमं निरन्तर वन्ध होता है,

मिथ्याद्दाष्टियोंमें तेतालीस उत्तर प्रत्यय होते हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमें कार्मणकाययोगको छोड़कर रोप बारह येगप्रत्ययोंका अभाव है। उनमेंसे पांच मिथ्यात्वोंको
कम करनेपर अड़तीस सासादनसम्यग्दिष्टियोंक प्रत्यय होते हैं। उनमेंस अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवदको कम करनेपर तेतीस असंयतसम्यग्दिष्टियोंक प्रत्यय होते हैं।
रोप प्ररूपण सुगम है।

पांच क्षानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असातावदनीय, वारह कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रियजाति, तजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुमलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायागित, जस, वादर, पर्याप्त, प्रत्यकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि निर्यग्गति एवं मनुष्यगतिसे संयुक्त वांधने हैं, क्योंकि, इनके अपर्याप्तकालमें नरक व देव गतियोंक बन्धका अभाव है। असंयतसम्यग्दृष्टि देवगित व मनुष्यगितसे संयुक्त वांधने के वन्धका अभाव

१ अप्रतो ' मिच्छाइद्विंसासणे च ' इति पाठः ।

मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीओ सब्वे मणुसगइसंजुत्तं बंधीत, साभावियादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडणाणि मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिणो तिरिक्ख-मणुस-गइसंजुत्तं, असंजदसम्मादिहिणो मणुसगइसंजुत्तं बंधीत, एदासिमण्णगईहि सह विरोहादो । उच्चागोदं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिणो मणुसगइसंजुत्तमेदेसिमपज्जत्तकाले उच्चागोदा-विणाभाविदेवगईए बंधाभावादो । असंजदसम्मादिहिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं बंधीत, तस्सु-भयत्थ बंधसंभवदंसणादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुर्वी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसह—संघडणाणं चउगइमिच्छाइडि-तिगइसासणसम्माइडि-देवणरइयअसंजदसम्माइडिणो सामी । अवसेसाणं पयडीणं चउगइमिच्छाइडि-असंजदसम्माइडिणो तिगइसासणसम्माइडिणो च सामी । षंधद्धाणं सुगमं । एदेसिमेत्थ वंधविणासो णित्थ । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारस-कसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुअ-उवधाद-णिमिण-पंचतराइ—याणं मिच्छाइडिम्हि चउव्विहो वंधो । अण्णत्थ तिविहो, धुवबंधाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं वंधो सन्वत्थ सादि-अद्भवें।, अद्भवबंधित्तादो ।

है। मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रयोग्यानुपूर्वीको सब मनुष्यगितसे संयुक्त बांधित हैं, क्योंिक, पेसा स्वाभाविक है। औदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग और वज्रपेभसंहननको मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त तथा असंयत-सम्यग्दृष्टि मनुष्यगितसे संयुक्त तथा असंयत-सम्यग्दृष्टि मनुष्यगितसे संयुक्त वांधित हैं, क्योंिक, इनका अन्य गितयोंक साथ विरोध है। उच्चगोत्रको भिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्यगितसे संयुक्त बांधित हैं, क्योंिक, इनके अपर्याप्तकालमें उच्चगोत्रकी अविनाभाविनी देवगितके बन्धका अभाव है। अस्यतसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गितसे संयुक्त बांधित हैं, क्योंिक, उच्चगोत्रके बन्धकी सम्भावना उक्त दोनों गितयोंके साथ देखी जाती है।

मनुष्यगति, मनुष्यगितप्रायाग्यानुपूर्वी, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रर्षभसंहननके चारों गितयोंके मिथ्यादृष्टि, तीन गितयोंके सासादनसम्यग्दृष्टि, तथा देव व नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके चारों गितयोंके मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि, तथा तीन गितयोंके सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। इनका यहां वन्धविनाश नहीं है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्याद्य गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। अन्यत्र तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुववन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र आदि व अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुववन्धी हैं।

णिद्याणिद्या-पयलापयला-थीणगिद्धि--अणंताणुबंधिकोश्व-मामा-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्लगइ-चउसंठाण-चउसंघडण'-तिरिक्लगह--पाओगगाणुपुच्वि-उज्जोव-अपसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६१ ॥

सुगसं ।

मिच्छाइद्वी सासणसम्माइद्वी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ १६२॥

एदस्सत्थो बुच्चदे— अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेदाणं वंधोदया समं वोच्छिण्णा, सासणसम्मादिहिम्हि तदुभयाभावदंसणादो । एवमण्णपयडीणं जाणिय वत्तव्वं ।

थीणिमिद्धितिय-चउसंठाण-चउसंघडण-उज्जोव-अप्पसत्थिविहायगङ्-दुस्ससणं परोदओ बंधो, विग्गहगदीए एदासिमुदयाभावादो । अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेद-तिस्किखगङ्-तिरिक्खगङ्-तिरिक्खगङ्गाणुपुव्व-दुभग-अणादेज्ज-णीचागोदाणं सोदय-परोदओ बंधो, एदासिमत्थ

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, तिर्थगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्थगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १६१॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं। १६२॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — अनन्तानुबन्धिचतुष्क और क्षिवेदका बन्ध व उद्यान दोनों साथमें व्युच्छित्र होते हैं, क्षोंकि, सासादनसम्यग्द्दष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका पूर्व या प्रभात् होनेवासा बन्ध व उद्यका व्युच्छेद जानकर कहना चाहिये।

स्त्रानगृद्धित्रय, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित और दुस्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, विग्रहगितमें इनके उदयका अभाव है। अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्विद, तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेख और नीचगोत्र, इनका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके उदयके

१ प्रतिषु 'पंचसंघडण' इति पाठः।

उदयणियमाभावादे। थीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउक्काणं णिरंतरे। बंधो, धुवबंधित्तादे। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं मिच्छाइहिन्हि सांतर-णिरंतरे। बंधो। कधं णिरंतरे। सत्तमपुढिवेणरइएहिंतो तेउ-वाउक्काइएहिंतो च कयविग्गहाणं णिरंतरबंधदंसणादे। सासणसम्माइहिन्हि सांतरे।, तत्तो विणिग्गयसासणसम्माइहीणं संभवाभावादे। अवसेसाणं पयडीणं सव्वत्थ सांतरे। बंधो, अणियमेण बंधुवरमदंसणादे। पच्चया सुगमा। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-उज्जोवाणि तिरिक्खगइसंज्ञत्तमवसेसाओ पयडीओ तिरिक्ख-मणुसगइसंज्ञत्तं बंधित। चउगइमिच्छाइही तिगइसासणसम्मादिहिणो च सामी। बंधद्धाणं बंधविणहृहाणं च सुगमं। थीणगिद्धितय-अणंताणुवंधिचउक्काणं मिच्छाइहिन्हि चउव्विहो बंधो। सासणे दुविहो, अणाइ-धुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं सव्वत्थ बंधो सादि-अद्धवो।

# सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ १६३ ॥ सुगमं।

नियमका अभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुविध्यन्धकका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुववन्धी हैं। तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका मिथ्याद्दिण गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है।

शंका - निरन्तर वन्ध कसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारकियों और तेजकायिक व वायुकायिकों-मेंसे विग्रहको करनेवाल जीवोंके निरन्तर वन्ध देखा जाता है

सासादनसम्यग्दि गुणस्थानमें इनका सान्तर वन्ध होता है, क्योंिक, वहांसे निकले हुए सासादनसम्यग्दिएयोंकी सम्भावना नहीं है। राप प्रकृतियोंका सर्वत्र सान्तर बन्ध होता है, क्योंिक, अनियमसे उनका वन्धविश्राम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं।

तिर्यगाति, तिर्यगातित्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको तिर्यगातिसे संयुक्तः तथा होष प्रकृतियोको तिर्यगाति व मनुष्यगितिसे संयुक्त बांधते हैं। चारों गितयोके मिध्यादृष्टि और तीन गितयोके सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। वन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि व ध्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोका सर्वत्र सादि व अध्रव बन्ध होता है।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १६३ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

# मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी सजोगिकेवली बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ १६४॥

सादावेदणीयस्स बंधो उदओ वा पुच्चं वोच्छिण्णो किं पच्छा वोच्छिण्णो ति एत्थ परिक्खा णित्थि, तदुभयवोच्छेदाभावादो । सोदय-परादओ बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । सजोगिकेवितिम्ह णिरंतरो बंधो, पिडवक्खपयडीए वंधाभावादो । अण्णत्य सांतरो । पच्चया सुगमा । णविर सजोगिकेवितिम्ह कम्मइयकायजोगपच्चओ एक्को चव । मिच्छाइद्विःसासणसम्मा-इद्विणो तिरिक्खः मणुसगइसंज्ञतं असंजदसम्मादिद्विणो देव-मणुसगइसंज्ञतं बंधित । सजोगिकेविती अगइसंज्ञतं । चउगइमिच्छाइद्वि असंजदसम्मादिद्विणो तिगइसासणसम्मादिद्विणो मणुसगइसजोगिकेवितिणो च सामी । वंधद्वाणं सुगमं । एत्थ वंधवाच्छेदो णित्थ । सादि-अद्भुवो बंधो, परियत्तमाणवंधादो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-चउजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६५ ॥

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और सयोगकेवली बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ १६४॥

सातावेदनीयका वन्ध अथवा उदय पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है या क्या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, इसकी यहां परीक्षा नहीं है, क्योंकि, उन दोनोंक व्युच्छेदका यहां अभाव है। स्वोदय-परोदय वन्ध होता हे, क्योंकि, वह अध्ववोदयी प्रकृति है। सयोग-केवली गुणस्थानमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके वन्धका अभाव है। अन्यत्र सान्तर वन्ध होता है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि सयोगकेवली गुणस्थानमें एक ही कार्मणकाययोग प्रत्यय है। मिश्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यग्गिति व मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा असंयतसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्यगतिसे संयुक्त वांधते हैं। स्योगकेवली गितसंयोगसे रहित वांधते हैं। चारों गितयोंके मिश्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि, तथा मनुष्यगितके सयोगकेवली स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। यहां बन्धव्युच्छेद नहीं है। सादि व अध्वव वन्ध होता है, क्योंकि, उसका वन्ध परिवर्तनशील है।

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर नामकर्मका कौन बन्धक व कौन अबन्धक है ? ॥ १६५॥

ं सुगमं ।

## मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।। १६६॥

एतथ पुच्चं पच्छा वा बंधो वोच्छिण्णो' ति विचारो णितथ, एक्कगुणद्वाणिम्म तद-संभवादो । मिच्छत्तस्स सोदओ बंधो, अण्णहा बंधाणुवलंभादो । णवुंसयवेद-चउजादि-थावर-सुहुम-अपज्जत्तणामाणं बंधो सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए उदयणियमाभावादो । हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्वसंघडण-आदाव-साहारणसरीरणामाणं परोदओ बंधो, विग्गहगदीए णियमेणेदािसं उदयाभावादो । मिच्छत्तस्स बंधो णिरंतरो । अवसेसाणं पयडीणं सांतरो, अणियमेण एगसमय-वंधदंसणादो । पच्चया सुगमा । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्वसंघडण-अपज्ञताणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, चदुजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो, अण्णगईहि सह एदािसं बंधविरोहादो । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्वसंघडणाणं चउगइमिच्छाइटी सामी, चउगइउदएण सह एदािसं बंधस्स विरोहाभावादो । एइंदिय-

#### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं।। १६६॥

यहां उदयसे पूर्वमें अथवा पीछे बन्ध व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंिक, एक गुणस्थानमें वह सम्भव ही नहीं है। मिथ्यात्वका स्वोदय बन्ध होता है; क्योंिक, अपने उदयके विना उसका बन्ध पाया नहीं जाता। नपुंसकवेद, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्त नामकर्मका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंिक, विद्रहगतिमें रनके उदयका नियम नहीं है। हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और साधारणशारीर नामकर्मका परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, विद्रहगतिमें नियमसे इनके उदयका अभाव है।

मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है। शेप प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, उनका अनियमसे एक समय बन्ध देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन और अपर्याप्तका तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त तथा चार जातियां, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणका तिर्यगातिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ इनके बन्धका विरोध है। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तसृपाटिकासंहननके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, चारों गतियोंके उदयके साथ इनके बन्धका

१ काप्रतो ' पच्छा वा बोच्छिण्णो ' इति पाठः ।

आदाव-थाघराणं तिगइमिच्छाइद्वी सामी, णिरयगइमिच्छाइद्विम्हि तासिं बंधाभावादो । बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-सुहम-अपज्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख मणुसगइमिच्छाइद्वी सामी, देव-णेरइ-एसु एदासिं बंधाभावादो । बंधद्धाणं बंधविणद्वद्वाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स बंधो चउव्विहो । सेसाणं सादि-अद्भवो ।

देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंग-देवगइपाओगगाणु— पुव्वि-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६७ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिही बंधा। एदे बंधा, अवेससा अबंधा॥१६८॥

कि बंधो पुन्वं पच्छा वा वोच्छिणो ति एत्थ विचारी णित्थ, एक्किम्ह तदसंभवादो । एदासिं पंचण्हं पि परोदओ बंधो, सोदएण सह सगबंधस्म विरोहादो । णिरंतरी बंधो, णियमेणाणेगसमयबंधदंसणादो । विग्गहगदीए देण्हं समयाणं कधमणेगववएसो १ ण, एगं मोत्त्णुविरमसन्वसंखाए अणेगसहपव्तिदो । पच्चया सुगमा । णविर णवंसयवेदपच्चओ

विरोध नहीं है। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर प्रकृतियोंक तीन गतियोंक मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगितमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उनके वन्धका अभाव है। द्वीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके तिर्यगिति व मनुष्यगितके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, देव व नारिकयोंमें इनके वन्धका अभाव है। वन्धाध्वान और वन्धिवनष्टस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका वन्ध चारों प्रकारका होता है। होप प्रकृतियोंका सादि व अध्व वन्ध होता है।

देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और तीर्थकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १६७॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥ १६८ ॥

क्या बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें उक्त विचार सम्भव नहीं है। इन पांचों प्रकृतियोंका परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, इनके अपने उदयके साथ वन्ध होनेका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, नियमसे इनका अनेक समय तक वन्ध देखा जाता है।

शंका—वित्रहगतिमें दे। समयोंका नाम अनेक समय कैसे है। सकता है ?

समाधान— नहीं, क्योंकि, एकको छोड़कर ऊपरकी सब संख्यामें 'अनेक ' राष्ट्रकी प्रवृत्ति है।

प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि यहां नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है, क्योंकि,

णित्य, विग्गह्रगदीए वद्टमाणणेरइयअसंजदसम्मादिष्टीसु वेउव्वियचउक्कस्स बंधाभावादो । तित्थयरस्स पुण ते चेव तेत्तीस पचया, तत्थ णवुंसयवेदपच्चयदंसणादो । वेउव्वियचउक्कस्स देवग्रह्संजुत्तो, तित्थयरस्स देव-मणुसग्रह्मंजुत्तो बंधो । वेउव्वियचउक्कवंधस्स तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादिष्टी सामी । तित्थयरस्स तिगइअसंजदसम्मादिष्टी सामी, तिरिक्खग्रइअसं-जदसम्मादिष्टीसु तित्थयरबंधाभावादो । बंधद्धाणं बंधवोच्छेदद्वाणं च सुगमं । । एदासिं बंधो सादि-अद्भवो, धुवबंधित्ताभावादो ।

वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेद-णवुंसयवेदएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-जसिकत्ति-उचा-गोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १६९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइद्विषहुडि जाव अणियद्विउवसमा खवा बंधा ! एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ १७०॥

विग्रहगातिमें मर्तमान नारकी असंयतसम्यग्दि । योकि। येकचतुष्कके बन्धका अभाव है। किन्तु तीर्थंकर प्रकृतिके वे ही तेतीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें नपुंसकवेद प्रत्यय देखा जाता है। वैिकियिकचतुष्कका देवगितसे संयुक्त और तीर्थंकर प्रकृतिका देव एवं मनुष्य गितसे संयुक्त बन्ध होता है। वैिकियिकचतुष्कके बन्धके तिर्यंच व मनुष्य असंयतसम्यग्दि स्वामी हैं। तीर्थंकर प्रकृतिके तीन गितयोंके असंयतसम्यग्दि स्वामी हैं, क्योंकि, तिर्यगातिके असंयतसम्यग्दि ह्योंमें तीर्थंकरके बन्धका अभाव है। बन्धाध्वान और बन्ध- ब्युडिछित्तिस्थान सुगम हैं। इनका बन्ध सादि और अध्रव होता है, क्योंकि, वे ध्रवबन्धी नहीं हैं।

वेदमार्गणानुसार स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशकीर्ति, उच्चगात्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १६९॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ १७०॥

इत्थिवेदस्स ताव बुच्चदे— एत्थ उदयादो बंधो पुर्व्व पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णित्थ, पुरिसवेदस्स एयंतेणुदयाभावादो सेसाणं च पयडीणं बंधोदयवोच्छेदाभावादो।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं च सोदओ बंघो, धुवोदयत्तादो । पुरिसवेदस्स परोदओ बंघो, इत्थिवेदे उदिण्णे पुरिसवेदस्सुदयाभावादो । सादावेदणीय-चंदुसंजलणाणं सोदय-परोदओ बंघो, उदएण परावत्तणपयि तादो । जसिकत्तीए मिच्छाइहि-प्पहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति सोदय-परोदओ, एदेसु पिडवक्खुदयसंभवादो । उविर सोदओ चेव, पिडवक्खपयडीए उदयाभावादो । उच्चागोदस्स मिच्छाइहिप्पहुडि जाव संजदासंजदा ति बंघो सोदय-परोदओ, एदेसु णीचागोदुदयसंभवादो । उविर सोदओ चेव, णीचागोदस्सुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय च उदंसणावरणीय-च उसंजलण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधि-त्तादे। । सादावेदणीय-जसिकत्तीणं मिच्छादिहिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदे। ति सांतरे। बंधो, पडिवक्खपयडीए बंधुवलंभादे। । उवीर णिरंतरो, णिप्पडिवक्खत्तादो । पुरिसवेदुच्चागोदाणं

पहले स्रोवेदीके विषयमें कहते हैं — यहां उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, नियमसे वहां पुरुषवेदके उदयका अभाव है, तथा शेष प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवोदयी हैं। पुरुषवेदका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्विवेदका उदय होनेपर पुरुषवेदके उदयका अभाव है। सातावेदनीय और चार संज्वलनका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, उदयकी अपेक्षा ये प्रकृतियां परिवर्तनशील हैं। यशकीर्तिका मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय सम्भव है। उपरिम्म गुणस्थानोंमें उसकी स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है। उच्चगोत्रका मिध्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत गुणस्थान तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमें नीचगोत्रका उदय सम्भव है। संयतासंयतसे उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रके उदयका अभाव है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवंबन्धी हैं। सातावेदनीय और यशकीर्तिका मिथ्या-हि लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इनका बन्ध प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। पुरुषवेद और उच्चगोत्रका मिथ्याहा परं

मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सांतर-णिरंतरे। बंधो। कधं णिरंतरो १ ण, पम्म-सुक्कलेस्सिएसु तिरिक्ख-मणुस्सेसु पुरिसवेदुच्चागोदाणं णिरंतरबंधुवलंभादो। उवीर णिरंतरो, पडिवक्ख-पयडीणं बंघाभावादो।

सन्वगुणहाणाणमाघपन्चएसु पुरिस-णवुंसयवेदेसु अवणिदेसु अवसेसा एत्थ एदासिं पन्चया होति। णवरि पमत्तसंजदेसु आहार-आहारिमस्सकायजोगपन्चया अवणेदव्वा, इत्थिवेदोदइल्लाणं तदसंभवादो। असंजदसम्मादिहीसु ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकाय-जोगपच्चया अवणेदव्वा, तत्थ असंजदसम्मादिहीणमपज्जत्तकालाभावादो। सेसं सुगमं।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइही चउगइ-संजुत्तं। सासणसम्माइही तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए अभावादो। सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मा-दिहिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं। उविरमा देवगइसंजुत्तं अगइसंजुत्तं च बंधंति। सादावेदणीय-पुरिसंवेद-जसिकत्तीओ मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिहि-असंजद-

सासादनसम्यग्दि गुणस्थानोंमं सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है।

शंका — निरन्तर वन्ध कसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पद्म और शुक्ल लेक्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें पुरुषवेद और उच्चगोत्रका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

सब गुणस्थानोंके ओघप्रत्ययोंमें पुरुषवेद आँर नपुंसकवेदको कम करदेनेपर दोष यहां इन प्रकृतियोंक प्रत्यय होते हैं। विद्योपता इतनी है कि प्रमत्तसंयतोंमें आहारक और आहारकमिश्र काययोगप्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, स्त्रीवेदके उदय युक्त जीवोंके वे दोनों प्रत्यय सम्भव नहीं हैं। असंयतसम्यग्दिएयोंमें औदारिकमिश्र, वैिक्रियकामिश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, स्त्रीवेदियोंमें असंयतसम्यग्दिएयोंके अपूर्याप्तकालका अभाव है। दोष प्रकृपणा सुगम है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायको मिथ्यादृष्टि चारों गितयोंसे संयुक्त, तथा सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गितयोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें नरकगितके वन्धका अभाव है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवगित व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं। उपिरम स्त्रीवेदी जीव देवगितसे संयुक्त और गितसंयोगसे रिहत बांधते हैं। सानावेदनीय, पुरुषवेद और यशकीर्तिको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गितयोंसे संयुक्त; सम्यग्मिथ्यादृष्टि

१ अप्रतो ' पुरिसबेद्वण्यागोदाणं वि ' इति पाढः ।

सम्मादिष्टिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं, उविरमा देवगइसंजुत्तमगइसंजुत्तं च बंधीत । उच्चागोदं सच्वे देव-मणुसगइसंजुत्तमगइसंजुत्तं च बंधीत ।

तिगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो सामी, णिरयगदीए इत्थिवेदस्सुदयाभावादो । दुगइसंजदासंजदा सामी, देव-णेरइएसु अणुव्वईण-मभावादो । उविर मणुस्सा चेव, अण्णत्थुविरमगुणाभावादो । बंधद्धाणं सुगमं । बंधवाच्छेदो णात्थि । पंचणाणावरणीय च उदंसणावरणीय-च उसंजलण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइहीसु च उव्विहो बंधो । अण्णत्थ तिविहो, धुवाभावादो । सेसपयडीणं सादि-अद्ध्वो, अद्धवबंधित्तादो ।

## बेट्टाणी ओघं ॥ १७१ ॥

बेडाणीं मिच्छाइडि-सासणसम्माइडीसु बंधपाओग्गभावेण अविहदाणि त्ति वृत्तं होदि। तेसिं परूवणा ओघं होदि ओघतुल्लेति जं वृत्तं होदि। एदमप्पणासुत्तं देसामासियं, ओघादो एदिम्हि थोवभेदुवलंभादो। तं भण्णमाणसुत्तत्थेण सह सिस्साणुग्गहर्डं परूवेमो — थीणगिद्धितिय-

और असंयतसम्यग्दृष्टि देवगति व मनुष्यगतिसे संयुक्तः, तथा उपरिम जीव देवगितसे संयुक्त और गतिसंयोगसे रहित बांधते हैं। उच्चगोत्रको सब स्त्रीवेदी जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त तथा गतिसंयोगसे रहित वांधते हैं।

तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतः सम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगितमें स्त्रीवेदके उद्यका अभाव है। दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देव-नारिकयोंमें अणुव्वतियोंका अभाव है। उपिम गुणस्थानवर्ति मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उपिम गुणस्थानोंका अभाव है। बन्धाध्वान सुगम है। वन्धव्युच्छेद है नहीं। पांच ब्रानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायोंका मिथ्यादृष्टियोंमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। दोप प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७१ ॥

द्विस्थानिकका अर्थ मिथ्यादि और सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें बन्धकी योग्यतासे अवस्थित प्रकृतियां है। उनकी प्ररूपणा ओघ है अर्थात् ओघके समान है, यह अभिप्राय है। यह अर्पणासूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, ओघसे इसमें थोड़ा भेद पाया जाता है। प्रस्तुत सूत्रके अर्थके साथ शिष्योंके अनुग्रहार्थ उक्त भदकी प्ररूपणा करते हैं—

१ प्रतिषु ' नेद्वाणि ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' भण्णमाणे वृत्तरभेण ' इति पाठः ।

अणंताणुषंधिच उक्कित्थिवेद-तिरिक्खा उ-तिरिक्खा इ-च उसंठाण-च उसंघडण-तिरिक्खग इपाओ — गगाणुपुन्वि-उ जोव-अप्पसत्थिवहायग इ-दुभग-दुस्सर-अणादे ज ज-णीचा गोदाणि बेहाणियाणि। एदेसु अणंताणुषंधिच उक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा। अण्णपयडीणं सन्वासि पि पुन्वं षंधो पन्छ। उदओ वोच्छेदु सुवगओ। कुदो ? तधोव ठंभादे।।

थीणंगिद्धित्तिय-अणंताणुवंधिच उक्क-तिरिक्खा उ-तिरिक्खगइ-च दुसंठाण-च दुसंघडण-तिरिक्खाणुपु व्वि-उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उभयथा वि बंधाविरोहादो । इत्थिवेदस्स सोदएणेव बंधो, तदुदयमहि किच्चे परूत्रणापारंभादो । ओघादो एत्थ विसेसो एसो, तत्थ सोदय-परोदएहि बंधोवदेसादो ।

थीणगिद्धित्तिय-अणंताणुबंधिच उक्क-तिरिक्खा उआणं बंधो णिरंतरो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं मिच्छा इहिम्हि सांतर-णिरंतरो, सत्तमपुढवीणेरइए हिंतो तेउ-वाउकाइएहिंतो च णिप्फिडिदूणित्थिवेदेसुप्पण्णाणं सुहुत्तस्संतो णिरंतर बंधुवलंभादो ।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रिवेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगाति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, ये द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। अन्य सब ही प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छैंदको प्राप्त होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहनन, तिर्यगानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीवगोत्रका बन्ध स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे ही उनके बन्धके विरोधका अभाव है। स्विवेदका स्वोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, उसके उदयका अधिकार करके इस प्ररूपणाका प्रारम्भ हुआ है। ओघसे यहां यह विशेष है, क्योंकि, वहां स्वोदय-परोदयसे बन्धका उपदेश है।

स्त्यानगृद्धित्रयं, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और तिर्यगायुका बन्ध निरन्तर होता है। तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका वन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारिकयोंमें तथा तेजकायिक व वायुकायिक जीवोंमें से निकलकर स्विविदियों उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्मुद्धर्त काल तक निरन्तर बन्ध

१ प्रतिषु 'अण्णापयडीणं ' इति पाठः।

२ प्रतिषु ' तदुभयमहिकिच्य ' इति पाढः ।

सासणिम सांतरो, तत्तो तेसिमुववादाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सांतरो, अणियमेणेग-समयबंधुवरुंभादो । एसा परूवणा ओघादो थोवेण वि ण विरुज्झिद, समाणक्तुवरुंभादो ।

पच्चया ओघपच्चयतुल्ला । णविर मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीणं जहाकमेण तेवण्णहेत्तालीसुत्तरपच्चया, पुरिस-णवुंसयवेदपच्चयाणमभावादो । तिरिक्खाउअस्स मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु कमेण पंचास पंचेतालीस पच्चया, ओरालिय-वेउव्वियामिस्स-कम्मइयकाय-जोग-पुरिस-णवुंसयवेदपच्चयाणमभावादो । तदभावो वि इत्थिवेदोदइल्लाणमपज्जत्तकाले आउअकम्मस्स बंधाभावादो ।

तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-उज्जोवाणि मिच्छादिहि-सासण-सम्मादिहिणो तिरिक्खगइसंजुत्तं बंधंति । अप्पसत्थिवहायगदि-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-गोदाणि मिच्छाइहिणो तिगइसंजुत्तं बंधंति, देवगईए बंधाभावादे। सासणसम्माइहिणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, देव-णिरयगईए सह बंधाभावादे। चउसंठाण-चउसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं बंधंति, एदासिं णिरय-देवगईहि सह बंधाभावादे। । थीणगिद्धित्तिय-अणंताणु-

पाया जाता है। सासादनसम्यग्दि गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उस गुणस्थानसे उक्त जीवोंके उत्पादका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, विना नियमके उनका एक समय बन्ध पाया जाता है। यह प्रकृपणा ओघसे थोड़ी भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि, समानता पायी जाती है।

प्रत्यय ओघप्रत्ययोंके समान हैं । विशेषता इतनी है कि मिध्याद्दि और सासादनसम्यग्दिश्योंके यथाक्रमसे तिरेपन और अड़तालीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। तिर्यगायुके मिध्यादि और सासादनसम्यग्दिश गुणस्थानोंमें क्रमसे पचास और पेंतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके ओदारिकमिश्र, वैकियिकमिश्र, कार्मणकाययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। उनका अभाव भी स्त्रावेदोदय युक्त जीवोंके अपर्याप्तकालमें आयु कर्मके बन्धका अभाव होनेसे है।

तिर्यगायु, तिर्यगाति, तिर्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्योतको मिध्यादृष्टि ब सासादनसम्यग्दृष्टि जीव तिर्यगितिसे संयुक्त बांधते हैं। अप्रशस्तिविद्यायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रको मिध्यादृष्टि जीव तीन गितयोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके देवगितके बन्धका अभाव है। सासादनसम्यग्दृष्टि तिर्यगाति च मनुष्य-गितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, उनके देव व नरक गितके साथ उनका बन्ध नहीं होता। चार संस्थान और चार संहननको तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, दनका नरकगिति व देवगितके साथ बन्ध नहीं होता। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानु- विचित्रक्काणि मिच्छाइहिणो चउगइसंजुत्तं, सासणसम्मादिहिणो तिगइसंजुत्तं वंधिति, णिरयगईए अभावादो ।

सञ्चासिं पयडीणं तिगइमिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टिणो सामी, णिरयगईए इत्थिवेदु-दयाभावादो । बंधद्धाणं बंधविणहृहाणं च सुगमं, सुत्तुदिद्वत्तादो । सत्तण्हं धुवपयडीणं मिच्छा-इिहिन्ह च उिंचहो बंधो । सासणे दुविहो बंधो, अणाइ-धुवाभावादो । अवसेसाणं सन्त्रत्थ सादि-अद्भवो, अद्भवंधित्तादो ।

#### णिद्दा पयला य ओघं ॥ १७२ ॥

एदासिं दोण्हं पयडीणं जहा ओघिम्म पर्वणा कद। तहा कायव्वा । णविर पच्चएसु पुरिस-णवुंसयवेदपच्चया अवणदव्वा । णविर असंजदसम्मादिद्विम्हि ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकायजागा च, इत्थिवेदाहियारादा । पमत्तसंजदम्हि पुरिस णवुंसयवेदेहि सह आहारदुगं च अवणदव्वं, अप्पसत्थवेदोदइल्लाणमाहारसरीरससुदयाभावादो । तिगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विणो सामी, णिरयगईए इत्थिवेदोदइल्लाणमभावादो ।

बन्धिचतुष्कको मिथ्गादृष्टि चार गतियोंसे संयुक्त बांधते हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियोंसे संयुक्त बांधत हैं, क्योंकि, उनके नरकगतिका वन्ध नहीं होता।

सब प्रकृतियोंके तीन गितयोंके मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगितमें स्वीवेदके उद्यका अभाव है। बन्धाध्वान और बन्धिवनप्रस्थान सुगम हैं, क्योंकि, वे सूत्रमं ही निर्दिष्ट हैं। सात ध्रुवप्रकृतियोंका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता, क्योंकि, वहां अनादि व ध्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

निद्रा और प्रचला प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७२ ॥

इन दो प्रकृतियोंकी जैसे ओघमें प्रकृपणा की गई है वैसे करना चाहिये। विशेष यह है कि प्रत्ययोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। इतनी और भी विशेषता है कि असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें औदारिकिमिश्र, वैक्रियिकिमिश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोंको भी कम करना चाहिये, क्योंकि, स्त्रविदका अधिकार है। प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें पुरुष और नपुंसक वेदोंके साथ आहारकि द्विकको भी कम करना चाहिये, क्योंकि, अप्रशस्त वेदोदय युक्त जीवोंके आहारकिश्र उदयका अभाव है। तीन गितयोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगितमें स्त्रविदेवय युक्त जीवोंका अभाव है। केवल इतनी ही ओघसे

१ प्रतिषु ' कायजोगो ' इति पाठः ।

२ कामतो ' सासनसम्माइडीअसंजदसम्मादिहिणो' इति पाठः ।

एतिओ चेव विसेसो, णित्थ अण्णत्थ कत्थ वि । तेण दव्विद्वयणयं पहुच्च ओघमिदि वुत्तं । असादावेदणीयमोघं ॥ १७३॥

असादवेदणीयमिन्चेदेण पयिडिणिद्देसी ण कदो, किंतु असादविदणीय-अरिदिसोग-अथिर-असुह-अजसिकिति हि छप्पयिडिघडिओ असाददंडओ असादवेदणीयमिदि णिद्दिहो। जहा सन्चहामा भामा, भीमसेणो सेणो, बलदेवो देवो ति । एदासिं छण्णं परूवणा ओघ-तुल्ला। णविर एत्थ वि पच्चयविसेसो सामित्तविसेसो च णायव्वो।

## एक्कट्ठाणी ओघं ॥ १७४ ॥

एक्किम्मि मिच्छाइहिगुणहाणे जाओ पयडीओ बंधपाओग्गा होदूण चिहंति तासिमेगहाणि ति सण्णा । तिस्से एक्कहाणीए परूवणा ओघतुल्ला । तं जहा — मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा । णवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुव्वी एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चडिरियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं वंधोदयवोच्छेदविचारो णित्थ,

विशेषता है, अन्यत्र और कहीं भी विशेषता नहीं है। इसीलिय द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा कर 'ओघके समान है, 'एसा कहा गया है।

असातावेदनीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७३ ॥

असातावेदनीय इस पदसे प्रकृतिका निर्देश नहीं किया है, किन्तु असातावेदनीय, अराति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति, इन छह प्रकृतियों से सम्बद्ध असातादण्डक 'असातावेदनीय 'पदसे निर्दिष्ट किया गया है। जैसे सत्यभामाको 'भामा', भीमसेनको 'सेन' और बलंदवको 'देव' पदसे निर्दिष्ट किया जाता है। इन छह प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है। विशेष इतना है कि यहां भी प्रत्ययभेद और स्वामित्वभेद जानना चाहिये।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७४ ॥

एक मिथ्याद्दाप्ट गुणस्थानमें जो प्रकृतियां बन्धयोग्य होकर स्थित हैं उनकी 'एकस्थानिक 'संज्ञा है। उन एकस्थानिकोंकी प्ररूपणा ओघंक समान है। वह इस प्रकार है— मिथ्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। नपुंसकवेद, नारकायु, नरकगित, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका विचार

१ काप्रतो ' असुह-जस-अजसिकाचि ' इति पाठः।

एदासिमेत्थ णियमेण उदयाभावादो । अवसेसाणं पुन्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, बंधे फिट्टे वि उविरमगुणद्वाणेसु एदासिमुदयदंसणादे। ।

मिच्छत्तस्य सोदओ बंधो। णउंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एईदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चिर्दियजादि णिरयाणुपुव्वि-आदाव-थावर -सुहुम-अपज्जत्त-साहारणमगीरणामाणं परोदओ बंधो, इत्थिवेदोदएण सह एदासिमुदयविरोहादो। एसो एत्थ ओघादा विसेसो, तत्थ सोदय-परोदएणेदासि वंधोवदेसादो। हुंडसंठाण-असंपत्तसेवहसंघडणाणं सोदय-परोदओ बंधो, इत्थिवेदोदएण सह एदासिमुदयस्स विष्पिडंसहाभावादा। मिच्छत्त-णिरयाउआणं णिरंतरा बंधो। अवसेसाणं सांतरो, अणियदेगसमयबंधदंसणादो।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तंसवहसंवडण-एइंदिय-आदाव-थावराणं तेवणण पच्चया, पुरिस-णवुंसयवदाणमभावादो । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओरगाणुपुच्वीणमगृण-वंचास पच्चया, ओघपचएसु अंगिलियमिम्स-कम्मइय-वउच्वियद्ग-पुरिस-णवुंसयवदाण-मभावादो । बीइंदिय-तीइंदिय-चउिरंदियजादि-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं एक्कवंचास पच्चया, ओघपच्चएसु वेउच्वियदुग-पुरिस-णवुंसयवदपच्चयाणमभावादो । ससं सुगमं ।

नहीं है, क्योंकि, यहां नियमसे इनके उदयका अमाव है। शेप प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, वन्धके नष्ट होनेपर भी उपरिम गुणस्थानोंमें इनका उदय देखा जाता है।

मिध्यत्वका स्वेद्य वन्य हेता है। नवुंसकवेद, नारकायु, नरकगित, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नारकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सृक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणदारीर नामकर्म, इनका पराद्य वन्ध होता है, क्योंकि, स्वीवद्के उद्यक साथ इनके उद्यक्त विरोध है। यह यहां आधित विदेशिता है, क्योंकि, वहां स्वादय-पराद्यस इनके बन्धका उपदेश है। हुण्ड संस्थान और असंग्राप्त स्वादिकासंहननका स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, स्वीवद्के उद्यक साथ इनका विरोध नहीं है। मिथ्यात्व और नारकायुका निरन्तर बन्ध होता है। दोप प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनका नियम रहित एक समय बन्ध देखा जाता है।

मिथ्यत्व, नवुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पादिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर प्रकृतियोंके तिरेपन प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां पुरुपंवद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। नारकायु, नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीक उनंचास प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओवप्रत्ययोंमें ओदारिकमिश्र, कार्मण, वैकियिकद्रिक, पुरुपंवद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चर्रारिन्द्रय जाति, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओधप्रत्ययोंमें विकियिकद्रिक, पुरुपंवद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। शेष प्रत्ययप्रकृपणा सुगम है।

मिन्छत्तं चउगइसंज्ञतं बंधइ। णउंसयवेद-हुंडसंठाणाणि तिगइसंज्ञतं, देवगईए सह बंधाभावादो। णिरयाउ- [णिरयगइ-] णिरयगइपाओग्गाणुपुन्वीओ णिरयगइसंज्ञतं बंधइ। कुदो ? साभावियादो। अपज्जत्तासंपत्तसेवहसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंज्ञतं, णिरय-देवगईहि सह बंधाभावादो। अवसंसाओ पयडीओ तिरिक्खगइसंज्ञतं, तत्थ ताणं णियमदंसणादो। मिन्छत्त-णवंसयवेद-एइंदियादाव-थावर-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवहसंघडणाणं तिगइमिन्छाइही सामी, णिरयगईए इत्थिवेदुदयाभावादो। णिरयाउ-णिरयगइ-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-णिरयाणुपुन्वि-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुस्सा सामी। बंधद्धाणं बंधविणहहाणं च सुगमं। मिन्छत्तस्स चउन्विहो वंधो। सेसाणं सादि-अद्धओ।

#### अपच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १७५॥

एत्थ वि पुच्वं व परूवेदच्वं। अहवा अपचक्खाणावरणीयपहाणे। दंडओ अपचक्खाणा-वरणीयमिदि भण्णाइ । जहा णिंबंच-क्यंब-जंबु-जंवीरवणमिदि। अपच्चक्खाणचउक्क-मणुसगइ-ओराठियसरीर-ओराठियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहवइरणारायणसरीरसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणु-

मिध्यात्वकां चारां गितयों सं संयुक्त वांघता है। नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानकों तीन गितयों सं संयुक्त वांघता है, क्यों कि, द्वगितके साथ उनके वन्धका अभाव है। नारकायु, [नरकगित] और नरकगितप्रायाग्यागुपूर्वीका नरकगितस संयुक्त बांघता है, क्यों कि, ऐसा स्वभाव है। अपूर्याप्त और असंप्राप्तस्पाटिकासंहननका तिर्यगाति और मनुष्यगितसे संयुक्त बांघता है, क्यों कि, नरकगित और द्वगितिक साथ इनके बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियों को तिर्यगातिस संयुक्त वांघता है, क्यों कि, तिर्यगातिक साथ उनके बन्धका नियम देखा जाता है। मिध्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय, आताप, स्थावर, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहननके तीन गितयों के मिथ्याहिए स्वामी हैं, क्यों कि, नरकगितम स्वीवदिक उद्यक्त अभाव है। बारकायु, नरकगित, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नारकानुपूर्वी, सृक्ष्म, अपूर्याप्त और साधारण, इन प्रकृतियों के वन्धक तिर्यंच व मनुष्य स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धिवनप्रस्थान सुगम हैं। मिथ्यात्वका चारों प्रकारका बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव वन्ध होता है।

अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १७५ ॥

यहां भी पूर्वक समान प्ररूपणा करना चाहिय। अथवा अप्रत्याख्यानावरणीयप्रधान दण्डककी अप्रत्याख्यानावरणीय शब्दसे कहा जाता है। जैसे कि नीम, आम, कदम्ब,
जामुन और जम्वीर, इन वृक्षेंकी प्रधानतास इतर वृक्षेंसे भी युक्त वनेंको नीमवन,
आमवन, कद्मववन, जामुनवन और जम्वीरवन शब्देंसे कहा जाता है। अप्रत्याख्यानचतुष्क, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वक्रपंभवक्रनाराचशरीरसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, इन अप्रत्याख्यानावरणीयसंक्षित प्रकृतियोंकी

पुव्वीणमपञ्चक्खाणावरणीयसण्णिदाणं परूवणा ओघतुल्ला। तं जहा— अपच्चक्खाणचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिहिम्हि चेव तदुभयदंसणादो । मणुसगइपाओग्गाणु-पुव्वीए पुव्वं उदओ पच्छा बंधो, सासणसम्माइहि-असंजदसम्मादिहीसु तव्वोच्छेददंसणादो । अवसेसाणं पयडीणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, तहोवलंभादो ।

सन्वासिं पयडीणं बंधो सन्वत्थ सोदय-परोदओ । णविर सम्मामिच्छादिहिअसंजदसम्मादिहीसु मणुसगइदुग-ओरालियदुग-वज्जिरसहसंघडणाणं परोदओ बंधो, देवेसुदयाभावादो । अपच्चक्खाणावरणचउक्कस्स बंधो णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सांतर-णिरंतरो । कुदो णिरंतरो ? आणदादिदेवेहिंतो इत्थिवेदमणुस्सेसुप्पण्णाणं अंतोमुहुत्तकालं णिरंतरत्तेण तदुभयबंधदंसणादो ।
उविर णिरंतरो, देवसम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरबंधुवलंभादो । एवमोरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं पि वत्तव्वं, सणक्कुमारादिदेवेहिंतो इत्थिवेदेसुप्पण्णाणं
णिरंतरबंधुवलंभादो । वज्जिरसहसंघडणस्स मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु बंधो सांतरो ।

प्ररूपणा ओघके समान है। वह इस प्रकारसे हैं — अप्रत्याख्यानचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंिक, असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें ही उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, सासादनसम्यग्दि और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानोंमें क्रमशः उनका व्युच्छेद देखा जाता है। शेप प्रकृतियोंका पूर्वमें वन्ध और पश्चात् उदय ध्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, वसा पाया जाता है।

सव प्रकृतियोंका वन्ध सर्वत्र स्वोदय-परंदिय होता है। विशेष इतना है कि सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयत्सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें मनुष्यगितद्विक, औद्गिरिकद्विक और वज्रविभसंहननका परोद्य वन्ध होता है, क्योंकि, देवोंमें इनका उद्याभाव है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वह ध्रुववन्धी है। मनुष्यगित और मनुष्यगितिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका--निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, आनतादिक देवोंमेंसे स्त्रीवेदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके अन्तर्भृहर्त काल तक निरन्तर रूपसे उन दोनों प्रकृतियोंका बन्ध देखा जाता है।

सासादनसे ऊपर उनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंमें निरन्तर वन्ध पाया जाता है। इसी प्रकार औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगोपांगके भी कहना चाहिये, क्योंकि, सनत्कुमारादिक देवोंमेंसे स्त्रीवेदियोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। वज्रर्षभसंहननका मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है। उपारम

उवरि णिरंतरो, पाडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो ।

अपच्चक्खाणचउक्कस्स सव्वगुणहाणेसु ओघपच्चया चेव । णवीर पुरिस-णवुंसयपच्चया सव्वत्य अवणेदव्वा । असंजदसम्मादिहिम्हि ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया च अवणेदव्वा । एवं वज्जिरसहवृहरणारायणसरीरसंघडणस्स वि वत्तव्वं । णविर सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्माइहीसु ओरालियकायजोगपच्चओ अवणेदव्वो । मणुसगङ्ग-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु दुरूवृणोघपच्चया चेव होंति, पुरिस-णवुंसयवेदपच्चयाणमभावादो । सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु चालीस पच्चया, पुरिस-णवुंसयवेदिह सह ओरालियदुगाभावादो, असंजदसम्मादिहिम्हि वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाभावादो च । सेसं सुगमं ।

अपच्चक्खाणचउक्कं मिच्छाइही चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, उविरमा दुगइसंजुत्तं बंधित । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीओ मणुसगइसंजुत्तं सव्वे बंधित ।

गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके सब गुणस्थानोंमें ओघप्रत्य ही हैं। विशेषता केवल इतनी है कि पुरुपवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको सर्वत्र कम करना चाहिये। असंस्यतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें औदारिकिमिश्र, वैक्रियिकिमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको भी कम करना चाहिये। इसी प्रकार वक्षर्वभवज्ञनाराचदारीरसंहननके भी कहना चाहिये। विशेष इतना है कि सम्यिगध्यादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें औदारिक काययोग प्रत्यय कम करना चाहिये। मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकदारीर और ओदारिकदारीरांगोषांगके मिध्यादिष्ट व सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें दो कम ओघप्रत्यय ही हैं, क्योंकि, पुरुष और नपुंसक वेदप्रत्ययोंका अभाव है। सम्यिग्धथादिष्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां पुरुष और नपुंसक वेदोंके साथ औदारिकिद्विकका अभाव है तथा असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें वैक्रियिकिमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव भी है। शेष प्रत्ययप्रक्रपणा सुगम है।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कको मिथ्यादृष्टि चार गतियाँसे संयुक्त, सासादन-सम्यग्दृष्टि तीन गतियाँसे संयुक्त, और उपरिम जीव दो गतियाँसे संयुक्त बांधते हैं। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रयोग्यानुपूर्वीको मनुष्यगतिसे संयुक्त सभी स्वीवेदी जीव

१ काप्रतो ' पुरिस-णवुंसयवेदपच्चयाणमभावादो । सम्मामिष्काइटी-असंजदसम्मादिहीसः वेजन्यियमिस्स-कम्मइयपच्चयाभावादो च ' इति पाठः ।

अवसंसितिण्णिपयडीओ मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिणा तिरिक्ख मणुसगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छा-दिहि-अंसंजदसम्मादिहिणा मणुसगइसंजुत्तं बंधित ।

अपन्चक्खाणावरणच उक्कस्स तिगइचहुगुणहाणिणो सामी। अवसेसाणं पयडीणं तिगइमिन्छादिहि सासणसम्मादिहिणो देवगइसम्मामिन्छादिहि असंजदसम्मादिहिणो च सामी। वंधद्धाणं बंधविणहृहाणं च सुगमं। अपन्चक्खाणच उक्कस्स मिन्छाइहिम्हि चउँ विवही बंधो। अण्णत्थ तिविहो। अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्धवो।

#### पच्चक्खाणावरणीयमोघं॥ १७६॥

एत्थ ओघररूवणं किंचिविसेसाणुविद्धं संभरिय वत्तव्वं ।

#### हस्स-रदि जाव तित्थयरेत्ति ओघं ॥ १७७ ॥

अधादो एदेसुं सुत्तेसु अविद्वियोवभयसंदिरसणहं मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहहं च पुणरिव परुवेमा — हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं वंधीदया समं वीचिछज्जंति, अपुव्वकरणचरिमसमण्

बांधेत हैं। शेव तीन प्रकृतियांका मिण्यादृष्टि व सासाद्नसम्यग्दृष्टि तिर्थगाति एवं मनुष्यगतिसे संयुक्त, तथा सम्यागमण्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्यगतिसे संयुक्त बांधेत हैं।

अत्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन गतियोंक चार गुणस्थानवर्ती स्त्रीवदी जीव स्वामी हैं। रोप प्रकृतियोंक तीन गतियोंक मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यम्दृष्टि तथा देव-गतिके सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। वन्धाध्वान और वन्धविनष्ट-स्थान सुगम हैं। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका और अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका वन्ध होता है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अधुव वन्ध होता है।

प्रत्याख्यानावरणीयकी प्रक्रपणा ओघके समान है ॥ १७६ ॥ यहां कुछ विशेषतासं सम्बद्ध ओघप्रक्रपणाको स्मरणकर कहना चाहिय । हास्य व रतिसे ठेकर तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान प्रकृपणा है ॥ १७७ ॥

ओ। घकी अपेक्षा इन स्त्रोंमें अवस्थित कुछ थे। इसी विशेषताको दिखलाने तथा मन्दबुद्धि शिष्यके अनुग्रहके लिये फिर भी प्ररूपणा करते हैं— हास्य, रित, भय और जुगुप्साका बन्ध व उदय दे। नें। साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्यों। कि, अपूर्वकरणके अन्तिम

र अप्रती 'पच्चक्काणावरणी ओघं 'इति पाठः। र प्रतियु 'देवेसु ' इति पाठः।

दोण्हं वेश्किदुवलंभादो । सन्वगुणद्वाणेसु बंधो सोदय-परेादओ, परोदए वि संते बंधविरोहाभावादो । भय-दुगुंछाणं सन्वगुणुद्वाणेसु णिरंतरा बंधो, धुवर्वधितादो । हस्स-रदीणं मिन्छाइद्विपहुडि जाव पमत्तसंजदो ति बंधो सांतरा, एत्थ पडिवक्खपयडिवंधुवलंभादो । उत्ररि णिरंतरा,
पडिवक्खपयडिवंधाभावादो । पञ्चया सुगमा, बहुसा पह्नविदत्तादो । मिन्छाइद्वी चउगइसंजुत्तं
बंधीत । णविर हस्स-रदीओ तिगद्मंजुत्तं, णिरयगईए सह बंधविरोहादो । सन्वपयडीओ
सासणा तिगइसंजुत्तं वंधइ, तत्थ णिरयगईए बंधाभावादो । सम्मामिन्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विणो दुगइसंजुत्तं, तत्थ णिरय-तिरिक्खगईणं वंधाभावादो । उविरमा देवगइसंजुत्तं, तत्थ
सेसगईणं वंधाभावादो । णविर अधुव्वकरणे चिरमसत्तमभागे अगइसंजुत्तं बंधित । तिगइमिन्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वि सम्मामिन्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्विणा सामी, णिरयगईए
णिरुद्धित्थिवदाभावादो । दुगइसंजदासंजदा सामी, देवगईए देसव्वईणमभावादो । उविरमा
मणुस्सा चेव, अण्णत्थ महन्वईणमभावादो । वंधद्वाणं वंधविणद्वद्वाणं च सुगमं । भय-दुगुंछाणं

समयमें उनके वन्ध व उद्य देनिका व्युच्छेद पाया जाता है। सब गुणस्थानीमें उनका वन्ध स्वादय-परादय होता हैं, क्यांकि, अन्य प्रकृतियोंके उद्येक भी होनेपर इनके वन्धका काई विरोध नहीं है । भय और जुगुन्सका सव गुणस्थानें।में निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुववन्धी हैं । हास्य और रातिका मिथ्याद्दष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनको प्रतिपक्ष प्रकृतियेंका बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर वन्ध हे।ता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियेंकि बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, उनका बहुत वार प्ररूपण किया जा चुका है। मिध्यादृष्टि जीव उन्हें चार गतियास संयुक्त बांधते हैं। विशेष इतना है कि हास्य और रातिका तीन गातियांसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगातिक साथ उनके बन्धका विरोध है। सब प्रकृतियांकी सासादनसम्यग्द्रष्टि तोन गतियोंसे संयुक्त वांधता है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें नरकगतिका वन्ध नहीं होता। सम्यग्मिश्याद्यष्टि और असंयतसम्यग्दाप्ट दे। गतियांन संयुक्त वांधित हैं, क्योंकि, उन गुणस्थानोंमें नरकगति और तिर्यगातिक वन्धका अभाव है। उपरिम जीव देवगतिस संयुक्त वांधित हैं, क्योंकि, उपरिम गुणस्थानोंमें रोप गतियोंके वन्धका अभाव है। विरोपता यह है कि अपूर्वकरणके अन्तिम सप्तम भागमें गतिसंयोगस रहित वांधते हैं। तीन गतियोंके मिथ्याद्दष्टि, सासादन-सम्यग्हिए, सम्यग्मिथ्याहिए और असंयतसम्यग्हिए स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगतिमें स्त्रीवेद्के उद्य सहित जीवेंका अभाव है। दा गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंकि, देवगतिमें देशव्रतियाका अभाव है। उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें महाव्यतियोंका अभाव है। वन्धाध्वान और वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं।

१ प्रतिषु 'चदुण्हं ' इति पाठः। २ अप्रती 'णिरयगईणं ' इति पाठः।

३ प्रतिषु ' देसन्त्रगईण ' इति पाठः ।

भिष्णाइहिन्हि बंधो चडिन्नहो । उनिर तिनिहो, धुनबंधाभानादो । हस्स-रदीणं सन्नत्थ सादि-अद्भनो, अद्भनबंधित्तादो ।

मणुस्साउअस्स पुन्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, असंजदसम्मादिष्टि-अणियद्दीसु जहाकमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टीसु सोदय-परोदएण बंधो । असंजदसम्मादिष्टीसु परोदएणेव । कुदो ? साभावियादो । सन्वत्थ बंधो णिरंतरो, जहण्णबंध-कालस्स व अंतोमुहुत्तपमाणुवलंभादो । मिच्छादिष्टिस्स पंचास,सासणस्स पंचेतालीस पचया; ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयकायजोग-पुरिस-णवुंसयपच्चयाणमभावादो । असंजदसम्मा-दिष्टीसु चालीस पच्चया, ओध्यच्चएसुं ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-कायजोग-पुरिस-णवुंसयवेदाणमभावादो । सेसं सुगमं । सच्वे वि मणुसगइसंजुत्तं चेव बंधेति, अण्णार्थिहि सह विरोहादो । तिगइमिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टिणो सामी । असंजदसम्मा-दिष्टिणो देवा चेव सामी, अण्णात्थिरिथवेदोदइल्लाणं सम्मादिष्टीणं मणुस्साउवस्स बंधाभावादो । बंधदाणं बंधविणद्वहाणं च सुगमं । सव्वत्थ सादि-अद्धवो बंधो ।

भय और जुगुष्साका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। उपिरम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। हास्य और रतिका सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रवबन्धी हैं।

मनुष्यायुका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, असंयतसम्यग्हिष्ट और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा
जाता है। मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोद्य-परोद्यसे बन्ध होता है।
असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें परोद्यसे ही बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव ही है। सर्वत्र
निरम्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उसका ज्ञवन्य बन्धकाल मी अन्तर्मुहर्त प्रमाण पाया
जाता है। मिध्यादृष्टिके पद्मास और सासाद्वतसम्यग्दृष्टिके पैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि,
वहां औद्यारिकमिश्र, वैक्षियिकमिश्र, कार्मण काययोग, पृद्यवेद और नपुंसकवेद, प्रत्ययोंका
अभाव है। असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंमेंसे औद्यारिक,
औदारिकमिश्र, वैक्षियिकमिश्र, कार्मण काययोग, पृद्यवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका
अभाव है। रोष प्रत्ययप्रक्रपणा सुगम है। सब ही मनुष्यगितसे संयुक्त ही बांधते हैं,
क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उसके बन्धका विरोध है। तीन गतियोंके मिध्यादृष्टि और
सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। असंयतसम्यग्दृष्टि देव ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य
गतियोंमें क्रीवेदोद्य युक्त सम्यग्दृष्टियोंके मनुष्यायुके बन्धका अभाव है। बन्धाध्वान
और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

१ प्रतिषु ' ओषपच्चयासु ' इति पाठः ।

देवाउवस्स पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, अप्पमत्तासंजदसम्मादिहीसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । सव्वगुणहाणेसु परोदएणेव बंधो, सोदयिम्ह बंधस्स अञ्चंतामावस्स अवहाणादो । णिरंतरो बंधो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । मिच्छाइहिस्स एगूणवंचास, सासणस्स चउवेतालीस, असंजदसम्मादिहिस्स चालीसुत्तरपच्चया, वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरा-लियिमस्स-कम्मइयकायजोग-पुरिस-णवंसयवेदाणमभावादो । उविर पुरिस-णवंसयवेदाहारदुवेहि विणा ओघपच्चया चेव वत्तव्वा। संसं सुगमं। सव्वत्थ देवगइसंजुत्तो बंधो, अण्णगईहि सह बंध-विरोहादो । तिरिक्ख-मणुस-मिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-असंजदसम्माइहि-संजदासंजदा सामी, अण्णत्थ हियाणं तब्बंधविरोहादो । उविरिमा मणुसा चेव, अण्णत्थ महव्बईणमभावादो । बंधद्धाणं सुगमं। अप्पमत्तद्धाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जिद । कुदो ? सुत्ताणुसारि-गुरूवेदसादो । सादि-अद्धवो बंधो ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउिव्वय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउिव्वयसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वि-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थ-विहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणेसु देवगइ-देव-

देवायुका पूर्वमं उदय और पश्चात् बन्ध व्युछिन्न होता है, क्योंिक, अप्रमत्त और असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानोंमं क्रमसे बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। सब गुणस्थानोंमं परोदयसे ही बन्ध होता है, क्योंिक, अपने उदयके होनेपर उसके बन्धका अत्यग्तामाव है। उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, अन्तर्मुहर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। मिथ्यादृष्टिके उनंचास, सासादनसम्यग्दृष्टिके चवालीस और असंयतसम्यग्दृष्टिके चालीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंिक, यहां वैकिथिक, वैिकथिकमिश्र, औदारिकमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंका अभाव है। असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानके उत्तर पुरुषवेद, नपुंसकवेद और आहारकद्विकके विना ओध्रवत्यय ही कहना चाहिये। शेष प्रत्ययप्रकृपण सुगम है। सर्वत्र द्वगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंिक, अन्य गित्योंके साथ उसके बन्धका विरोध है। तिर्यंच और मनुष्य मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि एवं संयतासंयत स्वामी हैं, क्योंिक, अन्यत्र स्थित जीवेंके उसके बन्धका विरोध है। उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंिक, अन्य गित्योंमें महाव्रतियोंका अभाव है। वन्धाध्वान सुगम है। अप्रमत्तकासके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, ऐसा सुत्रानुसारी गुरुका उपदेश है। सादि व अधुव बन्ध होता है।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैिक्षियक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैिक्षियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्वायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय व निर्माण, इनमेंसे देवगित, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, वैिक्षियिकशरीर ७. वं. ३३.

गइपाओगगाणुपुन्वी-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगे।वंगाणं पुन्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छि-ज्जिदि, अपुन्वासंजदसम्माइहीसु देवगइपाओगगाणुपुन्वीए अपुन्व-सासणेसु कमेण बंधो-दयवोच्छेदुवलंभादो । तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण वण्ण-गंधरस-फास-अगुरुवलहुअ-उवधाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगइ-पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुस्सर-णिमिणाणं पुन्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जिदि, अपुन्व-अणियद्दीसु कमेण बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । पंचिदियजादि-तस-षादर-पज्जत्त-सुभगादेज्जाणं पि एवं चेव वत्तव्वं।

देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपृथ्वि-वेउथ्वियसरीर-वेउथ्वियसरीरअंगोवंगाणं परोदएणेव सब्बत्थ बंधो, सोदएणेदासिं बंधिवरोहादो। पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-तस-बादर-पञ्जत्त-थिर-सुभ-णिमिणाणं सोदओ सब्वगुणहाणेसु बंधो, एत्थेदासिं धुवोदयत्तदंसणादो। समचउरससंठाण-पसत्थिवहायगइ-सुस्सराणं सब्बत्थ सोदय-परोदओ बंधो, उभयहा वि बंधाविरोहादो'। उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु बंधो सोदय-परोदओ, विग्गहगदीए केसिंचि अपज्जत्तकाले च उदएण

और वैक्रियिक शर्रांगोपांगका पूर्वमें उदय और पश्चात् वन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, अपूर्वकरण और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानों में तथा देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके अपूर्वकरण और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानों में क्रमसे वन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुमलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुस्वर और निर्माण, इनका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानों में क्रमसे इनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। पंचेन्द्रियजाति, अस, बादर, पर्याप्त, सुभग और आदेयके भी इसी प्रकार कहना चाहिये।

देवगति, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, वैिक्षयिक शरीर वैिक्षयिक शरीरांगोपांगका परोदयसे ही सर्वत्र बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयस इनके बन्धका विरोध है। पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और निर्माणका सब गुणस्थानों में स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये प्रकृतियां ध्रुवोदयी देखी जाती हैं। समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्तिविहायोगिति और सुखरका सर्वत्र स्वोदयपरोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। उपघात, पराचात, उच्छ्वास और प्रत्येक शरीरका बन्ध मिध्यादि और सासादन सम्यग्दि गुणस्थानों में स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, विग्रहगितमें और किन्हीं के अपर्याप्तकाल में

१ प्रतिषु ' बंधविरेाहादो ' इति पाठः ।

विणा बंधुवलंभादो । उविरमेसु गुणहाणेसु सोदएणेव, अपज्जत्तद्धाए तेसिं गुणाणमभावादो । मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिन्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु सुभगादेज्जाणं सोदय-परोदओ बंधो । उविर सोदओ चेव, साभावियादो ।

तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिणाणं बंधी णिरं-तरा, धुवबंधितादा। पंचिंदियजादि-परघादुस्सास-पसत्थिवहायगइ-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-अंगोवंगाणं मिच्छाइहिम्हि सांतर-णिरंतरा बंधा। कधं णिरंतरा १ ण, असंखेज्जवाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधु-वलंभादो। एवं सासणस्स वि वत्तव्वं। णवरि पंचिंदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं बंधो णिरंतरा चेव। सम्मामिच्छाइहिप्पहुडि उवरिमाणं सासणभंगो। णवरि देवगइ-वेउव्वियसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-सुभग-सुस्सरादेज्जाणं णिरंतरा बंधो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो। धिर-सुभाणं मिच्छाइहिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरा बंधो, पडिवक्खपयडिबंधान्नावादो। उवरि णिरंतरा, पडिवक्ख-

भी इनका उदयके विना वन्ध पाया जाता है। उपिरम गुणस्थानों से खोदयसे ही बन्ध होता हैं, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उन गुणस्थानोंका अभाव है। मिथ्याद्दाप्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिथ्याद्दाप्ट और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानों सं सुभग व अदेयका स्वादय परोद्य बन्ध होता है। उपिरम गुणस्थानों से खोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा सभाव है।

तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं। पंचेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, प्रदास्तविहायाति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, देवगति, देवगतिप्रायाग्यागुपूर्वी, वैक्रियिकदारीर और वैक्रियिकदारीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरम्तर वन्ध होता है।

शंका - निरन्तर वन्ध केसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यच और मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

इसी प्रकार सासादन गुणस्थानके भी कहना चाहिये। विशेषता केवल यह है कि पंचेन्द्रियजाति, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक- शरीरका बन्ध निरन्तर ही होता है। सम्यग्मिध्यादृष्टिसं लेकर उपितम गुणस्थानोंकी प्ररूपणा सासादनसम्यग्दृष्टिकं समान है। विशेष यह है कि देवगति, वैक्तियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, सुभग, सुस्वर और आदेयका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। स्थिर और शुभका मिध्यादृष्टिसं लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। ऊपर इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। ऊपर इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,

पयिष्ठिषंधाभावादो । पञ्चया सुगमा, बहुसो परूविदत्तादो । णविर देवगइ-वेउव्वियदुगाणं वेडाव्वय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपञ्चया पुरिस-णवुंसयवेदेहि सह अवणेदव्वा । सेसं सुगमं ।

देवगइ-वेउव्वियदुगाणि सव्वत्थ देवगइसंजुत्तं बज्झंति । णविर वेउव्वियदुगं मिच्छा-इही' देव-णिरयगइसंजुत्तं बंधंति । समचउरससंठाण-पसत्थिविहायगइ-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जणामाओ मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहिणो तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए सह बंधाभावादो । सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं । सेसा देवगइसंजुत्तं बंधंति । अवसेसाओ पयडीओ मिच्छाइद्वी' चउगइसंजुत्तं, सासणो तिगइसंजुत्तं, सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो देवगइ-मणुसगइसंजुत्तमुविरमा देवगइसंजुत्तं बंधंति ।

देवगइ-वेउव्वयदुगाणं तिरिक्ख-मणुसिमच्छाइडि-सासणसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्माइडि-संजदासंजदा सामी। उविरममणुसा चेव, अण्णत्थ तेसिमभावादो। अवसेसाणं पयडीणं तिगइमिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडी दुगइसंजदा-

वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, उनकी प्ररूपणा बहुत वार की जा चुकी है। विशेषता यह है कि देवगित और विकियिकद्विकके वैकियिक, विकियिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको पुरुप और नपुंसक वेदोंके साथ कम करना चाहिये। शेप प्रत्ययप्ररूपणा सुगम है।

देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विक सर्वत्र देवगतिसं संयुक्त बंधते हैं। विशेषता इतनी हैं कि बैिक्रियिकद्विकको मिध्यादृष्टि स्निवदी जीव देव व नरक गतिसे संयुक्त बांधते हैं। सम- चतुरस्नसंस्थान, प्रशस्तविहायोगित, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदेय नामकमौंको मिध्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियों सं संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगतिके साथ इनके बन्धका अभाव है। सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बांधते हैं। शेष प्रकृतियोंको मिध्यादृष्टि चारों गतियों से संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गतियों से संयुक्त, सम्यग्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि तीन गतियों से संयुक्त, सम्यग्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देवगति एवं मनुष्यगतिसं संयुक्त, तथा उपिरम गुणस्थानवर्ती देवगतिसे संयुक्त बांधते हैं।

देवगातिद्विक और वैक्रियिकद्विकके तिर्यच व मनुष्य मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत स्वामी हैं। उपिरम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उन गुणस्थानोंका अभाव है। शेप प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; दो गतियोंके

१ प्रतिषु ' मिच्छाइद्वि ' इति पाठः।

संजदा मणुसगइसंजदा च सामी। बंधदाणं बंधविणहट्टाणं च सुगमं। धुवबंधीणं मिच्छादिहिम्हि बंधो चउन्विहो। अण्णत्थ तिविहो, धुवबंधामावादो। अवसेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अदुषो, अद्भवंधित्तादो।

आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगाणं ओघपरूवणमवहारिय वत्तव्वं । तित्थयरस्स वि ओघषरूवणं चेव णादूण वत्तव्वं । णवरि वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइय-कायजोग-पुरिस-णवुंसयवेदा असंजदसम्मादिष्टिपच्चएसु अवणेदव्वा । अण्णत्थ पुरिस-णवुंसय-पच्चया चेव अवणेदव्वा । तित्थयरबंधस्स मणुसा चेव सामी, अण्णत्थित्थिवेदोदइल्लाणं तित्थयरस्स बंधाभावादो । अपुव्वकरणउवसामएसु तित्थयरस्स बंधो, ण क्खवएसु; इत्थि-वेदोदएण तित्थयरकम्मं बंधमाणाणं खवगसेडिसमारोहणाभावादो ।

जहा इत्थिवेदोदइल्लाणं सन्वसुत्ताणि परूविदाणि तहा णवुंसयवेदोदइल्लाणं िष वत्तन्वं । णविर सन्वत्थ इत्थिवेदिम्म भणिदपन्चएसु इत्थिवेदमवणिय णवुंसयवेदो पिक्खिवि-दन्वो । असंजदसम्मादिहिपन्चएसु वेउन्वियमिस्स-कम्मइयकायजोगपन्चया पिक्खिविदन्वा,

संयतासंयतः तथा मनुष्यगितके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

आहारकदारीर और आहारकदारीरांगे।पांगकी प्ररूपणा ओघप्ररूपणाका निश्चय कर कहना चाहिये। तीर्थकर प्रकृतिकी भी ओघप्ररूपणाको ही जानकर कहना चाहिये। विशेषता केवल यह है कि वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, औदारिकमिश्र, कार्मण काययोग, पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको असंयतसम्यग्दिष्टके प्रत्ययोंमेसे कम करना चाहिये। तीर्थकर प्रकृतिके बन्धके मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें स्त्रीवेदोद्दय युक्त जीवोंके तीर्थकर प्रकृतिके बन्धका अभाव है। अपूर्वकरण उपशामकोंमें तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध होता है, क्षपकोंमें नहीं; क्योंकि, स्त्रीवेदके उद्यके साथ तीर्थकरकर्मको बांधनेवाले जीवोंके क्षपकश्रेणीके आरोहणका अभाव है।

जिस प्रकार स्त्रीवेदोदय युक्त जीवोंकी अपेक्षा सब सूत्रोंकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार नपुंसकवेदोदय युक्त जीवोंके भी कहना चाहिये। विशेषता केवल इतनी है कि सर्वत्र स्त्रीवेदमें कहे हुए प्रत्ययोंमेंसे स्त्रीवेदको कम कर नपुंसकवेदको जोड़ना चाहिये। असंयतसम्यग्दिक प्रत्ययोंमें वैक्रियिकमिश्र और कार्मण काययोग प्रत्यवांको जोड़ना

णेरइएसु आउअबंधवसेण सम्मादिद्वीणमुप्पत्तिदंसणादो। णिरयाउ-णिरयदुग-इत्थिवेदाणं सव्वत्थं पुरिसवेदस्सेव परोदएण बंधो। णवुंसयवेदस्स सोदएण। एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-जादि-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं सोदय-परोदओ बंधो, एदेसु वृत्तद्वाणेसु एदेसिं पिडवक्खडाणेसु च णवुंसयवेदुदयदंसणादो।

तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-णीचागादाणं सांतर-णिरंतरां बंधो । कुदा ? तेउ-वाउकाइएस सत्तमपुढविणेरइएस च दोस वि गुणहाणेस णिरंतरबंधुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सांतर-णिरंतरा मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीस बंधा । कुदा ? आणदादिदेवेहिंतो णवुंसयवेदोदइल्लमणुस्सेसुप्पण्णाणं तित्थयरसंतकम्मेण णरइएसुप्पण्णमिच्छा-इहीणं च णिरंतरबंधुवलंभादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं मिच्छाइहि-सासण-सम्मादिहीस सणक्कुमारादिदेव-णरइए अस्सिद्ण णिरंतरा बंधो । अण्णत्थ सांतरा वत्तव्वो, असंखेज्जवासाउएस णवुंसयवेददयाभावादो । तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सियणवुंसयवेदोदइल्लितिरिक्ख-मणुस्समिच्छाइहि-सासणे अस्सिद्ण देवगइ-वेउव्वियसरीरदुगाणं णिरंतरा बंधो वत्तव्वो ।

चाहिये, क्योंिक, आयुवन्धके वशसे सम्यग्दिष्योंिकी नारिकयों में उत्पत्ति देखी जाती है। नारकायु, नरकगतिद्विक और स्त्रिविदका सर्वत्र पुरुषवेदके समान परोदयसे बन्ध होता है। नपुंसकवेदका स्वोदयसे बन्ध होता है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, इन उक्त स्थानों में तथा इनके प्रतिपक्ष स्थानों में नपुंसकवेदका उदय देखा जाता है।

तिर्यगति, तिर्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, तेज व वायु कायिक तथा सप्तम पृथिवीके नारिकयों में मिथ्यादृष्टि व सासादन-सम्यग्दृष्टि इन दोनों ही गुणस्थानों में निरन्तर बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, आनतादिक देवें। मेंसे नपुंसकवेदोद्य युक्त मनुष्यों में उत्पन्न हुए तथा तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ नारिकयों में उत्पन्न हुए मिथ्यादृष्टियों के निरन्तर बन्ध पाया जाता है। औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में सनत्कुमारादि देव व नारिकयोंका आश्रयकर निरन्तर बन्ध होता है। अन्यत्र सान्तर बन्ध कहना चाहिये, क्योंिक, असंख्यातवर्षायुष्कों में नपुंसकवेदके उद्यका अभाव है। तेज, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले नपुंसकवेदोद्य युक्त तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका आश्रयकर देवगतिद्विक और वैकिथिकशरीरिद्वकका निरन्तर बन्ध कहना चाहिये।

१ प्रतिषु ' सव्व ' इति पाठः ।

उवघाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं असंजदसम्मादिष्टीसु सोदय-परोदओ बंधो, णिरयगईए अपज्जत्तासंजदसम्मादिष्टीसु वि एदासिं बंधुवलंभादो। तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-पंचिंदियजादीणं मिच्छाइिडिम्ह बंधो सोदय-परोदओ, थावर-सुहुमापज्जत्त-साहारण-विगिलिदिएसु एदासिं बंधुवलंभादो। सञ्चपयडीणं बंधस्स णित्थ देवाणं सामित्तं तत्थ णवुंसयवेदुदयाभावादो। एइंदिय-आदाव-थावराणं तिरिक्खगइ-मणुसगइ-मिच्छाइिडी चेव सामी, देवा ण होंति; तेसु णवुंसयवेदुदयाभावादो। अण्णों वि जिद्द भेदो अत्थि सो संभालिय वत्तव्वो।

जधा इत्थिवेदस्स परूवणा कदा तथा पुरिसवेदस्स वि कायव्वा । णवरि ओघपचएसु इत्थि-णवुंसयवेदपञ्चया चेव सव्वगुणद्वाणेसु अवणदव्वा, सेसासेसपञ्चयाणं तत्थ संभवादो । इत्थि-णवुंसयवेदाणं बंधो परोदओ, पुरिसवेदस्स सोदओ । उवघाद-परघादुस्सास-पत्तेय-सरीराणमसंजदसम्मादिद्विम्हि सोदय-परोदओ बंधो । तित्थयरस्स परूवणा ओघतुल्ला । एव-मण्णो वि जदि भेदो अत्थि सो संभालिय वत्तव्वो ।

उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकदारीरका असंयतसम्यग्दि एयों में स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगितमें अपर्याप्त असंयतसम्यग्दि एयों में भी इनका बन्ध पाया जाता है। त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीर और पंचेन्द्रियजातिका मिध्यादि ए गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और विकलेन्द्रियों में इनका बन्ध पाया जाता है। सब प्रकृतियों के बन्धके स्वामी देव नहीं है, क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके उद्यका अभाव है। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तिर्यग्गित व मनुष्यगितिक मिध्यादि ही स्वामी हैं, देव नहीं हैं; क्योंकि, उनमें नपुंसकवेदके उद्यका अभाव है। अन्य भी यदि भेद है तो उसको स्मरणकर कहना चाहिये।

जिस प्रकार स्त्रीवेदकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार पुरुपवेदकी भी करना चाहिये। विशेष इतना है कि ओघप्रत्ययों मंसे स्त्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययों को ही सब गुणस्थानों में कम करना चाहिये, क्यों कि, शेष सब प्रत्ययों की वहां सम्भावना है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध परोदय होता है। पुरुषवेदका स्वादय बन्ध होता है। उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका असंयतसम्यग्दि गुणस्थान में स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। तिर्थं कर प्रकृतिकी प्ररूपणा ओघके समान है। इसी प्रकार अन्य भी यिद है तो उसको समरण कर कहना चाहिये।

१ अप्रतो ' एइंदिये अण्णो ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' सा संमरिय ', मप्रतो ' सा संमालिय ' इति पाठः ।

अवगदवेदएसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसिकति-उचागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १७८ ॥

सुगमं।

अणियद्विपहुडि जाव सुहुमसांपराइय उवसमा खवा बंधा। सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवेससा अबंधा ॥ १७९॥

देसामासियसुत्तमेदं, बंधद्वाणं बंधविण इहाणं दोण्णं चेव परूवणादो । तेणेदेण सूइदत्थपरूवणा कीरदे । तं जधा — एदासिं सोलसण्हं पयडीणं पुन्वं बंधा पच्छा उद्यो वोच्छिज्जदि, तहोवलंभादो । एत्थ्रवउज्जंती गाहा—

आगमचक्खू साहू इंदियचक्ख् असेसजीवा जे। देवा य ओहिचक्ख् केवलचक्ख् जिणा सन्वे॥ २४॥

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचंतराइय-जसिकत्ति-उच्चागोदाणं सोदओ चेव

अपगतविद्योंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगात्र और पांच अन्तरायका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ १७८॥

यह सूत्र सुगम है।

अनिवृत्तिकरणसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। सूक्ष्म-साम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। १७९॥

यह सूत्र देशामर्शक है, क्योंकि, वह बन्धाध्वान और बन्धविनप्रस्थान इन दोनोंका ही प्ररूपण करता है। इसीलिए इससे सूचित अर्थकी प्ररूपण करते हैं। वह इस प्रकार है— इन सोलह प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युव्छिन्न होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है। यहां उपयुक्त गाथा—

साधु आगम रूप चक्षुसे संयुक्त, तथा जितने सब जीव हैं वे इन्द्रिय-चक्षुके धारक होते हैं। अवधिन्नान रूप चक्षुसे सहित देव, तथा केवलन्नानरूप चक्षुसे युक्त सब जिन होते हैं॥ २४॥

पांच श्वानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पांच अन्तराय, यशकीर्ति और उश्व-

बंधो, एत्थ एदासिं धुवोदयत्तदंसणादो । णिरंतरो बंधो, एत्थ बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघम्मि परूविदत्तादो । अगइसंजुत्तो बंधो, अवगदवेदेसु चदुण्णं गईणं बंधाभावादो । मणुसा चेव सामी, अण्णत्थ खवगुवसामगाणमभावादो । बंधद्धाणं बंधविणहृहाणं च सुगमं । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं तिविहो बंधो, धुवत्ताभावादो । जसिकिति-उच्चागोदाणं सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ १८० ॥ सुगमं।

अणियट्टिपहुंडि जाव सजोगिकेवली बंधा ! सजोगिकेवलि-अद्धाए चारमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १८१॥

एदस्स अत्था वुच्चदे । तं जहा- पुच्वं बंधा पच्छा उदओ वोच्छिच्जदि, सजोगि-

गोत्रका खोद्य ही वन्ध होता है, क्योंिक, यहां इन प्रकृतियोंक ध्रुवोद्यित्व देखा जाता है। वन्ध इनका निरन्तर होता है, क्योंिक, यहां वन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंिक, ओघमें उनकी प्ररूपणा की जा चुकी है। अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंिक, अग्यातवेदियों में चारों गितयों के वन्धका अभाव है। मनुष्य ही खामी हैं, क्योंिक, अन्य गितयों में क्षपक और उपशामकोंका अभाव है। वन्धाध्वान और वन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। पांच ब्रानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंिक, ध्रुव वन्धका अभाव है। यशकीित और उच्चगोत्रका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंिक, य अध्रुववन्धी हैं।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८० ॥ यह सूत्र सुगम है।

अनिवृत्तिकरणसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं । सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है । ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥ १८१॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उद्य व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेवलीके अन्तिम समयमं क्रमसे

१ प्रतिषु 'चदुडाणं ' इति पाठः।

अजोगिचरिमसमयम्मि बंधोदयवोच्छेददंसणादो । सोदय-परोदओ बंधो, परावत्तण्णुदयत्तादो । ि पिरंतरो बंधो, अवगदवेदेसु गइचउक्कस्स बंधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ अवगयवेदाणमभावादो । बंधद्धाणं बंधविणद्वद्वाणं च सुगमं । सादि-अद्भुवो बंधो, अद्भुव- बंधित्तादो ।

### कोधसंजलणस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ १८२ ॥ सुगमं।

अणियट्टी उवसमा खवा बंधा । अणियट्टिबादरद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिजादि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥१८३॥

एदस्सत्थो वुच्चदे — बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, बंधे वोच्छिण्णे संते उदया-णुवलंभादो । सोदय-परोदओ बंधो, उभयहा वि बंधविरोहाभावादो । णिरंतरा, धुवबंधित्तादो ।

उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। खोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, परिवर्तित होकर उसके प्रतिपक्षभूत असाता वेदनीयका उदय पाया जाता है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, अधमें उनकी प्ररूपणा की जाचुकी है। अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अपगतवेदियोंमें चारों गतियोंके वन्धका अभाव है। मनुष्य खामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें अपगतवेदियोंका अभाव है। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। सादि व अञ्चव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अञ्चव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अञ्चव बन्धी प्रकृति है।

संज्वलनकोधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८२ ॥ यह सूत्र सुगम है।

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। बादर अनिवृत्तिकरण-कालके संख्यात बहु भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ १८३॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — संज्वलनकोधका बन्ध और उदय दोनों एक साथ ज्युिच्छन्न होते हैं, क्योंकि, बन्धके ज्युिच्छन्न होनेपर फिर उदय पाया नहीं जाता। स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी बन्ध होनेका विरोध नहीं है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवबन्धी है। अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि,

र काप्रती ' परावचणुदयचादो ' इति पाठः।

अगइसंज्ञतो, एत्थ चउगइबंधाभावादो । पच्चया सुगमा, अघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । मणुसा चेव सामी, अण्णत्थेदेसिमभावादो । बंधद्धाणं णित्थि, एक्किम्म अद्धाणिवरोहादो । अधवा अत्थि, पञ्जविद्धयणए अवलंबिज्जमाणे अवगदवेदाणमणियद्दीणं संखेज्जाणसुवलंभादो अणियद्दिकालं संखेज्जाणि खंडाणि करिय तत्थ बहुखंडेसु अइक्कंतेसु एगखंडावसेसे कोध-संजलणस्स बंधो वोच्छिण्णो । तिविहो बंधो, धुवबंधित्तादो ।

माण-मायाँसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १८४ ॥ सुगमं।

अणियट्टी उवसमा खवा बंधा। अणियट्टिबादरद्धाए सेसे सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधा वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ १८५॥

एदासिं बंधोदया समं वोन्छिज्जंति, विणड्डबंधाणमुदयाणुवलंभादो । सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादो। णिरंतरो, धुवबंधित्तादो। अवगयपन्चओ, ओघपन्चएहिंतो अविसिद्ध-

यहां चारों गितयों के बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्यों कि, ओघप्रत्ययों से यहां कोई भेद नहीं है। मनुष्य ही स्वामी हैं, क्यों कि, अन्य गितयों में अपगतवेदियों का अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्यों कि, एक गुणस्थान में अध्वानका विरोध है। अथवा बन्धाध्वान है, क्यों कि, पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करने पर अपगतवेदी अनिवृत्तिकरणों के संख्यात पाय जाने से अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात खण्ड करके उनमें बहुत खण्डों के वीत जाने और एक खण्ड के शेष रहने पर संज्वलनको धका बन्ध ब्युच्छिन्न होता है। तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्यों कि, वह ध्रुववन्धी है।

संज्वलनमान और मायाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८४॥ यह सूत्र सुगम है।

अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणबादरकालके शेष शेष कालमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ १८५॥

इन दोनों प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, बन्धके नष्ट हो जानेपर इनका उदय नहीं पाया जाता। स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी बन्ध पाया जाता है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, बे

१ प्रतिषु ' बंधाणिं ' ' इति पाठः । २ अ-आप्रत्योः ' मायसंजलणाणं ' इति पाठः ।

यवयत्तादो । अगइसंज्ञत्तां, एत्थ चउगइबंधाभावादो । मणुससामिओ', अण्णत्थवगदवेदाभावादो । वंधद्धाणविज्ञओ, दव्विहयणयिवसयम्मि सव्वसंगहे अद्धाणाणुववत्तीदो । अधवा अद्धाणसम- णिणओ, अवलंबियपज्जविहयणयत्तादो । कोधबंधवोच्छिण्णहाणादो उवित्ममद्धाणं संखेज्ञखंडाणि काऊण बहुखंडेसु अइक्कंतेसु एयखंडावसेसे माणबंधो वोच्छिज्जिद । पुणो सेसमेयं खंडं संखेज्जाणि खंडाणि कित्य तत्थ बहुखंडेसु अइक्कंतेसु एयखंडावसेसे मायबंधो वोच्छिज्जिद । एदं कुदो वगम्मदे ? सेसे सेसे संखेज्जाभागं गंतृणे ति जिणवयणादो वगम्मदे । तिविहो, धुवत्ताभावादो ।

## लोभसंजलणस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ १८६ ॥ सुगमं।

धुवबन्धी प्रकृतियां हैं। प्रत्यय अवगत हैं, क्योंकि, ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई विशेषता नहीं है। अगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गितयोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गितयोंमें अपगतविदियोंका अभाव है। वन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयके विषयभृत सर्व संग्रहके होनेपर अध्वान बनता नहीं है। अथवा पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करनेसे अध्वानसे सिहत बन्ध होता है। क्रोधके बन्धव्युच्छित्तिस्थानसे उपरके कालके संख्यात खण्ड करके बहुत खण्डोंको विताकर एक खण्डके शेष रहनेपर मानका बन्ध व्युच्छिन्न होता है। तत्पश्चात् शेप एक खण्डके संख्यात खण्ड करके उनमें बहुत खण्डोंको विताकर एक खण्डके शेष रहनेपर मानका बन्ध व्युच्छिन्न होता है। तत्पश्चात् शेप एक खण्डके संख्यात खण्ड करके उनमें बहुत खण्डोंको विताकर एक खण्डके शेप रहनेपर मायाका बन्ध व्युच्छिन्न होता है।

शंका-यह कहांसे जाना जाता है ?

समाधान—' शेष शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर' इस जिनवचनसे उक्त धम्धव्युच्छित्तिक्रम जाना जाता है।

तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है। संज्वलनलोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८६॥ यह सूत्र सुगम है।

१ प्रतिषु ' मणुसासामिओ ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' अप्पाणुववंचीदो ' इति पाठः ।

# अणियट्टी उवसमा खवा बंधा। अणियट्टिबादरद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जिद । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ १८७॥

एदस्स अत्थे। वुच्चदे — बंधे। पुच्वमुदओ। पच्छा वेन्छिज्जिदि, अणियद्दि-सुहुम-सांपराइयचरिमसमयम्मि बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो। सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादो। णिरंतरे। बंधो, धुवबंधित्तादो। अवगयपच्चओ, ओर्घपच्चएहितो अविसिद्धपच्चयत्तादो। अगइ-संज्ञतो, चउगइबंधाभावादो। मणुससामिओ, अण्णत्थ खवगुवसामगाणमभावादो। बंधद्धाणं णित्थि, सुत्ते अणुवदिद्वत्तादो। किमद्दमणुवदिद्वं १ दव्वद्वियावलंबणादो। तिविहो बंधो, धुव-बंधित्तादो।

कसायाणुवादेण कोधकसाईसु पंचणाणावरणीय-[ चउदंसणा-वरणीय-सादावेदणीय-] चदुसंजलण-जसिकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १८८॥

अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरणबादरकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ १८७॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं— बन्ध पूर्वमें व्युच्छित्र होता है, पश्चात् उद्य व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयमें क्रमसे बन्ध और उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। स्वोद्य पराद्य बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारसे बन्ध पाया जाता है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उक्त प्रकृति ध्रुवबन्धी है। ओघप्रत्ययोंसे यहां कोई विशेषता न होनेसे उक्त प्रकृति के बन्धके प्रत्यय अवगत हैं। अगतिसंयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, यहां चारों गतियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें क्षपक व उपशामकोंका अभाव है। बन्धाध्वान है नहीं, क्योंकि, सूत्रमें उसका उपदेश नहीं है।

शंका—सूत्रमें बन्धाध्वानका उपदेश क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—द्रव्यार्थिकनयका अवलम्बन करनेसे सूत्रमें उसका उपदेश नहीं किया गया है।

तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुववन्धी प्रकृति है।

कषायमार्गणानुसार क्रोधकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, [चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय], चार संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ १८८॥

१ प्रतिपु ' अवगयपच्चओघ ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' मधुसासामिओ ' इति पाठः ।

सुगमं ।

## मिच्छाइडिप्पहुडि जाव अणियद्गि ति उवसमा खवा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ १८९॥

एदासिं पयडीणं बंधो उदयादो पुन्वं पच्छा वा वोच्छिणो ति परिक्खा णित्यम्, उदयवोच्छेदाभावादो तिण्णं कसायाणं णियमेण उदयाभावादो च । पंचणाणावरणीय-चउ-दंसणावरणीय-कोहसंजलण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । सादावेदणीयस्स सव्वत्य सोदय-परोदओ अद्भवोदयत्तादो । जसिकत्तीए मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजद-सम्माइहि ति उच्चागोदस्स मिच्छाइडिप्पहुडि जाव संजदासंजदो ति सोदय-परोदओ बंधो । उविर सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो । तिण्णं संजलणाणं परोदएण बंधो, कोहोदय-पणादो ।

पंचणाण।वरणीय-चउदंसणावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाणं णिरंतरे। बंधो, धुव-बंधित्तादे। । सादावेदणीयस्स मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदे। ति सांतरे। बंधो । उविरि णिरंतरे।, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादे। । एवं जसिकतीए वत्तव्वं । उच्चागोदस्स मिच्छाइडि-

#### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानक उपशमक और क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं॥ १८९॥

इन प्रकृतियोंका बन्ध उद्यसं पूर्व या पश्चात् व्युच्छित्न होता है, इस प्रकारकी परीक्षा यहां नहीं है, क्योंकि, इनके उद्यव्युच्छेदका अभाव है, तथा मानादिक तीन कषायोंका नियमसं यहां उद्य भी नहीं है। पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, संज्वलन क्रोध और पांच अन्तराय, इनका स्वीद्य बन्ध होता है, क्योंकि, ये घ्रुवादयी हैं। सातावेदनीयका सर्वत्र स्वोदय परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रुवोदयी है। यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे छेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक, तथा उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टिसे छेकर संयतासंयत तक स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है। उपिम गुणस्थानोंमें इनका स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उद्यका अभाव है। तीन संज्वलन कषायोंका परोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, यहां कोधकी प्रधानता है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी हैं। सातावेदनीयका मिध्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार यशकीर्तिके भी कहना चाहिये।

सासणसम्मादिष्टीसु सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो ? असंखेज्जवासाउअतिरिक्ख-मणुस्सेसु सुहुलेस्सियसंखेज्जवासाउएसु च णिरतरबंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो । •

मिन्छाइहिन्हि तेदालीसुत्तरपन्चया, सासणे अहत्तीस, बारसकसायाणमभावादो । सम्मामिन्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु जहाकमेण चोत्तीस-सत्ततीसपन्चया, णवकसायपन्चया-भावादो । संजदासंजदेसु एक्कतीसपन्चया, छक्कसायाभावादो । पमत्तसंजदेसु एक्कवीस-पन्चया, कसायतियाभावादो । अप्पमत्त-अपुन्वकरणेसु एक्कृणवीसपन्चया, कसायतियाभावादो । अप्पमत्त-अपुन्वकरणेसु एक्कृणवीसपन्चया, कसायतियाभावादो । उविर तेरसआदिं कादृण एगूणादिकमेण पन्चया जाणिय वत्तन्वा । सेसं सुगमं ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-चउसंजलण-पंचंतराइयाणि मिच्छाइडी चउगइ-संज्ञत्तं, सासणसम्माइडी तिगइसंज्ञत्तं, सम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्माइडिणो देव-मणुसगइ-संज्ञत्तं, उविरमा देवगइसंज्ञत्तमगइसंज्ञत्तं च बंधित । सादावेदणीय-जसिकतीओ मिच्छाइडि-सासणसम्माइडिणो तिगइसंज्ञत्तं, णिरयगईए सह बंधाभावादो । उविर णाणावरणभंगो । उच्चा-

उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है। निरन्तर बन्ध केस होता है? क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच और मनुष्योंमें तथा शुभ लेक्यावाले संख्यातवर्षायुष्कोंमें भी उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है।

मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें तेतालीस और सासादन गुणस्थानमें अड़तीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां बारह कवायोंका अभाव है। सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें यथाकमसे चौंतीस और सैंतीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां नौ कवाय प्रत्ययोंका अभाव है। संयतासंयतोंमें इकतीस उत्तर प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें छह कवायोंका अभाव है। प्रमत्तसंयतोंमें इक्कीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनमें तीन कवायोंका अभाव है। अप्रमत्त और अपूर्वकरण संयतोंमें उन्नीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां भी तीन कवायोंका अभाव है। अप्रमत्त और अपूर्वकरण संयतोंमें उन्नीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, यहां भी तीन कवायोंका अभाव है। उपर तेरहको आदि लेकर एक कम दो कम इत्यादि क्रमसं प्रत्ययोंको जानकर कहना चाहिये। रोप प्रत्ययप्रस्पणा सुगम है।

पांच श्वानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, चार संज्वलन और पांच अन्तरायकी मिथ्यादृष्टि चार गितयोंसे संयुक्त, सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गितयोंसे संयुक्त, सम्यन्तिमध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गितसे संयुक्त, तथा उपित्म जीव देवगितसे संयुक्त और गितसंयोगसे रिहत बांधते हैं। सातावदनीय और यशकीर्तिको मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि तीन गितयोंसे संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि, नरकगितके साथ इनके बन्धका अभाव है। उपितम गुणस्थानोंमें श्वानावरणके समान प्रकृपणा है।

गोदं मिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहिणो देव-मणुसगइसंजुत्तं वंधंति, अण्णगईहि बंधविरोहादो । उवरिमा देवगइसंजुत्तमणियहिणो अगइसंजुत्तं बंधंति ।

चउगइमिन्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिन्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो सामी। दुगइसंजदासंजदा'। अवसेसा मणुसा, अण्णत्थ तेसिमणुवलंभादो। बंधद्धाणं सुगमं। बंधविणासो णात्थि, बंधवलंभादो। धुवबंधीणं मिन्छाइहिम्हि चउन्विहो बंधो। उविरमगुणेसु तिविहो, धुबत्ताभावादो। अवसेसाणं पयडीणं सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो।

### बेट्टाणी ओघं ॥ १९० ॥

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्क-इत्थिवेद—तिरिक्खा उ-तिरिक्खा इ- च उसंठाण — च उसंघडण — तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुञ्चि — उज्जोव अप्पसत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज — णीचागोदाणं बेहाणियसण्णा, दोसु गुणहाणेसु चिहंति ति उप्पत्तीदो । एदासि पद्भवणा

उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि देव व मनुष्य गातिसे संयुक्त वांघते हैं, क्योंकि, अन्य गातियोंके साथ उसके वन्धका विरोध है। उपरिम जीव देवगतिसे संयुक्त, तथा अनिवृक्तिकरणगुणस्थानवर्ती अगति-संयुक्त बांघते हैं।

चारों गितयोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। दो गितयोंके संयतासंयत स्वामी हैं। दोप गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गितयोंमें वे गुणस्थान पाये नहीं जाते। बन्धाध्वान सुगम है। वन्धविनाद्रा है नहीं, क्योंकि, उनका बन्ध पाया जाता है। ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। उपरिम गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। दोप प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९० ॥

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबान्धिचतुष्क, स्त्रीयेद, तिर्यगायु, तिर्यगाति, चार संस्थान, चार संहबन, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन प्रकृतियोंकी द्विस्थानिक संक्षा है, क्योंकि, 'जो दो गुणस्थानोंमें रहें वे द्विस्थानिक हैं ' ऐसी व्युत्पत्ति है। इनकी प्ररूपणा ओघके समान है, क्योंकि,

१ प्रतिषु 'दुगइसंजदा ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'सादि ' इति पाठः ।

भोघतुल्ला, विसेसाभावादो । तं जहा — अणंताणुबंधिचउक्कस्स षंधोदया समं वोन्छिण्णा, सासणिम तदुभयाभावदंसणादो । थीणिगिद्धितियस्स पुन्वं बंधो पच्छा उदओ वोन्छिज्जिदि, सासणसम्माइहि-पमत्तसंजदेसु कमण वंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-उज्जोव-णीचागोदाणमेवं चेव । णविर संजदासंजदिम उदयवोच्छेदो । एविमित्थिवेदस्स वि । णविर अणियद्दिम्हि तदुच्छेदो । चउसंठाण-अप्पसत्थिविहायगइ-दुस्सराणमेवं चेव । णविर एत्थ उदयवोच्छेदो णित्थ । चउसंघडणाणमेवं चेव । णविर अप्पमत्तसंजदेसु बिदिय-तिदय-संघडणाणमुदयवोच्छेदो । चउत्थ-पंचमाणं णित्थ उदयवोच्छेदो, उवसंतकसाएसु तदुच्छेद-दंसणादो । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुन्वी-दुभग-अणादेजाणं पुन्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो ।

अणंताणुबंधिकोधस्स सोदओ बंधो । तिण्हं कसायाणं परोदओ, तेसिमेत्थुदयाभावादो । अवसेसपयडीणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधविरोहाभावादो । इत्थिवेद-चडसंठाण-चड-

ओघसे इनमें कोई भेद नहीं है। वह इस प्रकार है — अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, सासादन गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। स्त्यानगृद्धित्रयका पूर्वमें वन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और प्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें कमसे बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। तिर्थगायु, तिर्थगाति, उद्यात और नीचगोत्रकी भी प्रक्रपणा इसी प्रकार ही है। विद्यापता केवल इतनी है कि संयतासंयत गुणस्थानमें उनका उदयब्युच्छेद होता है। इसी प्रकार स्त्रीवदकी भी प्रक्रपणा है। विद्याप इतना है कि अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उसके उदयका व्युच्छेद होता है। चार संस्थान, अप्रशस्त बहायोगित और दुस्वरकी प्रक्रपणा भी इसी प्रकार ही है। विद्याप इतना है कि यहां उनका उदयब्युच्छेद नहीं है। चार संहननोंकी प्रक्रपणा भी इसी प्रकार ही है। विद्याप इतना है कि यहां उनका उदयब्युच्छेद नहीं है। चार संहननोंकी प्रक्रपणा भी इसी प्रकार ही है। विद्याप इतना है कि अप्रमत्तसंयतों द्वितीय और तृतीय संहननका उदयब्युच्छेद होता है। चतुर्थ और पंचम संहननका उदयब्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, उपशान्तकपायोंमें उनके उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। तिर्थगिति प्रायोग्यानुपूर्वी, दुर्भग और अनोदयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध व उदयका व्युच्छेद देखा जाता है।

अनन्तानुवन्धिकोधका स्वोदय बन्ध होता है। तीन कपार्याका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उनके उदयका अभाव है। रोप प्रकृतियाका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी उनके बन्धका कोई विरोध नहीं है।

स्त्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर,

संघडण-उज्जीव अप्पसत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्जाणं वंधी सांतरा, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्यागइ-तिरिक्यागइपाओग्गाणुपुच्चि-णीचागोदाणं दोसु वि गुणहाणेसु सांतर-णिरंतरा वंधी, तेउ-वाउक्काइएसु सत्तमपुढविणरइएसु च णिरंतरवंधुवलंभादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधी णिरंतरा, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा ।

तिरिक्खा उ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपाविव-उज्जोवाणि तिरिक्खगइसंजुत्तं वंधित । इत्थि-वेदं तिगइसंजुत्तं, णिरयगईए वंधाभावादो । च उसंठाण-च उसंघडणाणि तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं वंधिति, अण्णगईहि वंधाभावादो । अप्पसत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणि तिगइसंजुत्तं वंधित, देवगईए वंधाभावादो । सासणो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तं वंधइ, तस्सण्ण-गईहि विरोहादो । च उगइमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्विणा सामी । उविर सुगमं, बहुसो पद्मविद्तादो ।

#### जाव पच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ १९१ ॥

बेहाणदंडयं परूविय पच्छा जेणेदं सुत्तं परूविदं तेण णिद्दादंडयमादिं कादूणे ति अत्थावत्तीदो अवगम्मदे । णिद्दा-असादेगहाण-अपचक्काण-पचक्काणदंडयाणं परूवणाए

और अनादेयका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयस भी उनका वन्धविश्राम देखा जाता है। तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगातिका देली ही गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तजकायिक व वायुकायिक तथा सप्तम पृथिवीके नारिकयोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है। दोय प्रकृतियोंक वन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं।

तिर्यगायु, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और उद्यानके। तिर्यगातिसे संयुक्त बांघते हैं। स्त्रीवेदके। तीन गतियोंसे संयुक्त बांघते हैं, क्योंकि, नरकगितके साथ उसके वन्धका अभाव है। चार संस्थान और चार संहननें।के। तिर्यगाति और मनुष्यगितिसे संयुक्त बांघते हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके साथ उनके वन्धका अभाव है। अप्रशस्तिविहायोगिति, दुर्भग, दुसर, अनादेय और नीचगेत्रको तीन गतियोंसे संयुक्त बांघते हैं, क्योंकि, देवगितके साथ इनके बन्धका अभाव है। सासादनसम्यग्दिए इन्हें तिर्यगाति व मनुष्यगितसे संयुक्त बांधता है, क्योंकि, उसके अन्य गतियोंके साथ इनके वन्धका विरोध है। चारों गतियोंक मिध्यादिए और सासादनसम्यग्दिए स्वामी हैं। उपरिम प्रक्रपणा सुगम है, क्योंकि, वह बहुत वार की जा चुकी है।

प्रत्याख्यानावरणीय तक सब प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ १९१ ॥

द्विस्थानदण्डककी प्ररूपणा करके पीछे चूंकि इस सूत्रकी प्ररूपणा की गई है अत एव 'निद्रादण्डकको आदि करके', यह अर्थापात्तिसे जाना जाता है। निद्रा, असातावेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दण्डकींकी प्ररूपणा ओघके समान है। उसकी ओघभंगो। सो वि चिंतिय एत्थ वत्तव्वे।।

#### पुरिसवेदे ओघं ॥ १९२ ॥

एसी पुरिसवेदिणहेसी जेण देसामासियी तेण पुरिसवेददंडय-माणदंडय-लोहदंडयाणं गहणं । जहा एदेसिं दंडयाणमे। घम्मि परूवणा कदा तहा एत्थ वि कायव्वा । णविर पच्चयविसेसी जाणिय वत्तव्वी ।

#### हस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओघं ॥ १९३ ॥

हस्स-रदिसुत्तमादिं कारूण जात्र तित्थयरसुत्तं ति ताव एदेसिं सुत्ताणमोघपरूवण-मवहारिय पर्द्भवेदव्वं ।

मागकसाईसु पंचगागावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-तिण्णिसंजलण-जसिकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १९४ ॥

सुगमं ।

भी विचार कर यहां कहना चाहिय।

पुरुषवेदकी प्ररूपणा आघके समान है ॥ १९२ ॥

यह पुरुपवेद पदका निर्देश चूंकि देशामर्शक है, अतः इससे पुरुपवेददण्डक, मानदण्डक और लेभिदण्डकका ग्रहण करना चाहिय । जिस प्रकार इन दण्डकींकी ओघर्मे प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये। विशेष इतना है कि प्रत्ययभेद जानकर कहना चाहिय।

हास्य व रतिसे लेकर तीर्थिकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ १९३ ॥

ह।स्य-रित सूत्रको आदि करके तीर्थिकर सूत्र तक इन मूत्रोंकी ओघप्ररूपणाका निश्चय कर प्ररूपणा करना चाहिय।

मानकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, तीन संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चगात्र और पांच अन्तरायका कीन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ १९४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

## मिन्छाइद्विपहुडि जाव आणियद्वि उवसमा खवा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णितथ ॥ १९५॥

केषिसंजलणेन्त्थ एदाहि सह किण्ण पह्नित्रं १ ण, तस्स माणसंजलणबंधादो पुन्वमेव वेश्विष्णबंधस्स माणादीहि बंधद्धाणं पिड पञ्चासञ्चीए अभावादो । एदस्स सुत्तस्स पह्नवणाए केषिभंगो । णविर माणस्स सोदओ, अण्णेसिं कमायाणं परोदओ बंधो । पञ्चएसु माणकसायं मेल्लूण सेसकसाया अवणेदव्या । सेसं जाणिय वत्तव्वं ।

### बेट्टाणि जाव पुरिसवेद-कोधसंजलगाणमोघं ॥ १९६ ॥

बेहाणि ति बुत्ते बेहाणिय-णिद्दा-असार्द-मिच्छत-अग्वन्यक्वाण-पव्चक्वाणदंडया वेत्तव्वा, देसामासियत्तादो । पुरिसवेद-कोधसंजठणे ति बुत्ते तस्स एककस्सेव सुत्तस्स गहणं कायव्वं । एदेसिं सुत्ताणमेाघपरूवणमवहारिय वत्तव्वं ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणगुणस्थानवर्ती उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। य बन्धक हैं, अबन्धक केई नहीं हैं॥ १९५॥

शंका-यहां इन प्रकृतियोंक साथ संज्वलन के धिकी प्ररूपणा क्यों नहीं की गई है?

समाधान—नहीं, क्योंकि संज्वलनमानके बन्धसे उसका बन्ध पूर्वमें ही व्युच्छिन्न हो जाता है, अत एव मानादिकोंके साथ बन्धाध्वानके प्रात उसकी प्रत्यासित्तका अभाव है। इसी कारण उसकी प्ररूपणा यहां नहीं की गई है।

इस सूत्रकी प्ररूपणा ऋधिकं समान है। विशेष इतना है कि मानका स्वोदय और अन्य कषायोंका परोदय बन्ध होता है। प्रत्ययोंमें मानकपायको छोड़कर शेष कषायोंको कम करना चाहिये। शेष प्ररूपणा जानकर कहना चाहिये।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंको लेकर पुरुषवेद और संज्वलनकोध तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ १९६॥

' द्विस्थानिक' ऐसा कहनेपर द्विस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, मिण्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण दण्डकोंका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि, यह देशामर्शक पद है। पुरुषवेद व संज्यलनकोध, ऐसा कहनेपर उस एक ही सूत्रका ग्रहण करना चाहिये। इन सूत्रोंकी ओधशरूपणाका निश्चय कर व्याख्यान करना चाहिये।

१ मतिषु ' सादअसाद ' इति पाठः ।

#### हस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओघं ॥ १९७ ॥

सुगममेदं, बहुसा परूविदत्थत्तादो ।

मायकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-दोण्णिसंजलण-जसिकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ १९८ ॥

सुगममदं ।

मिच्छाइद्विपहुडि जाव अणियट्टी उवसमा खवा बंधा। एदे बंधा, अवंधा णित्थि ॥ १९९॥

एदं पि सुत्तं सुगमं।

### बेट्टाणि जाव माणसंजलणे ति ओघं ॥ २००॥

बहाणि-णिद्दासाँदगहाण-अवच्चक्खाण-प्रश्नक्खाण-पुरिस-कोध-माणसुत्ताणमे।घपरू-वणमवहारिय परुवेदव्वं ।

हास्य व रितसे लेकर तिथिकर तक ओघके समान प्ररूपणा है।। १९७॥ यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी वहुत बार प्ररूपणा की जा चुकी है। मायाकपायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, दो संज्वलन, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है १॥ १९८॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं॥ १९९॥

यह भी सूत्र सुगम है।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंको लेकर संज्वलनमान तक ओघंके समान प्ररूपणा है॥२००॥ द्विस्थानिक, निद्रा, असातावेदनीय, एकस्थानिक, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, पुरुपवेद, क्रोध और मान सुत्रोंकी ओघपरूपणाका निश्चय कर प्ररूपणा करना चाहिय।

१ प्रतिषु 'सादास।देग-' इति पाठः।

हस्स-रदि जाव तित्थयरे ति ओघं ॥ २०१ ॥ सुगममेदं।

लोभकसाईसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-सादावेदणीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥२०२॥

सुगमं ।

मिच्छाइद्विष्पहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ २०३॥

एदं सुगमं।

सेसं जाव तित्थयरे ति ओघं।। २०४॥ सुगमं।

अकसाईसु सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥१०५॥ सुगमं।

हास्य व रितसे छेकर तिर्थंकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ २०१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

लोभकषायी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावदनीय, यशकीर्ति, उच्चगात्र और पांच अन्तरायका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २०२ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक कोई नहीं हैं।। २०३॥

यह सूत्र सुगम है।

तीर्थिकर प्रकृति तक शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २०४॥ यह सूत्र सुगम है।

अकषायी जीवोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥२०५॥ यह सूत्र सुगम है। उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था खीणकसायवीदरागछदुमत्था सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २०६॥

एदस्स अत्थो । तं जहा — सादावेदणीयस्सं पुन्वं बंधो पन्छा उदओ वोन्छिण्णो, सजोगि-अजोगिकेवलीसु कमेण बंधोदयवोन्छेददंसणादो । सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधा-विरोहादों । णिरंतरो, पडिवक्खपयडीए बंधाभावादो। उवसंत-खीणकसाएसु णव जोगपचया । सजोगीसु सत्त । अगइसंजुत्तो बंधो । मणुसा सामी । सादि-अद्भुवो बंधो, अद्भुवबंधित्तादो ।

णाणाण्वादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणि-विभंगणाणीसु पंच-णाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-अट्टणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुसाउ-देवाउ-तिरिक्खगइ—मणुसगइ—देवगइ—पंचिंदिय— जादि-ओरालिय-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-पंचसंठाण—ओरालिय—

उपशान्तकपाय वीतरागछद्मस्थ, क्षीणकषाय वीतरागछद्मस्थ और सयोगकेवली बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं॥ २०६॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— सातावेदनीयका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न हाता है, क्योंकि, संयागकेवली और अयागकेवली गुणस्थानोंमें कमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद देखा जाता है। उसका खोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी उसके बन्धका विरोध नहीं है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका यहां अभाव है। उपशान्तकपाय और क्षोणकपाय जीवोंमें नौ योग प्रत्यय तथा सयोगी जिनोंमें सात हैं। अगतिसंयुक्त बन्ध होता है। मनुष्य स्वामी हैं। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रव बन्ध होता है।

ज्ञानमार्गणाके अनुसार मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, आठ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवायु, तिर्यगाति, मनुष्यगित, देवगित, पंचेन्द्रियजाति, औदारिक, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, पांच संस्थान, औदिरिक व वैक्रियिक शरीरांगोपांग, पांच

र अप्रतो सादासादवेदणीयस्स ', आप्रतो ' सादासादयस्स ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' बंधविरोहादो ' शति पाठः ।

वेउव्वियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्खगइ-मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोव-दोविह्यगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को वंधो को अबंधो ? ॥ २०७॥

सुगमं ।

#### मिच्छाइट्टी सामणसम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवंधा णित्थ ॥ २०८॥

एत्थ उदयादो बंधो पुच्वं पच्छा वा वोच्छिज्जदि ति विचारो णित्थि, एदासिं पयडीणं बंधोदयवोच्छदाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । देवाउ-देवगइ-वेउच्वियसरीर-वेउच्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुच्वीणं परोदओ बंधो,

संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यग्गति, मनुष्यगित व देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुरुष्ठ, उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दे। विहायोगितियां, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आंदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २०७॥

#### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि वन्धक हैं। ये वन्धक हैं, अवन्धक कोई नहीं हैं।। २०८॥

यहां उदयसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् ब्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्ध व उदयके ब्युच्छेदका यहां अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रवोदयी प्रकृतियां हैं। देवायु, देवगति, विक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन

एदासिं वंधोदयाणमक्कमेण वुत्तिविरे।हादो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-अहणोकसाय-तिरिक्ख-मणुसाउ-तिरिक्ख-मणुसगइ-ओरालियसरीर—पंचसंठाण—ओरालियसरीर—अंगोवंग—पंचसंघडण—तिरिक्ख—मणुसगइपाओग्गाणुपुवी—उवघाद—परघाद—उस्सास-उज्जीव—दोविहायगइ-पत्तेयसरीर-सुभग-दुभग-सुरसर-दुरसर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकित-अजसिकिति—णीचागोदाणं सोदय-परोदओ वंधो, दोहिं वि पयोरिह वंधविरे।हाभावादो । पंचिदिय-तस-बादर-पज्जताणं मदि-सुदअण्णाणिमिच्छाइड्रोसु सोदय-परोदओ वंधो। सासणसम्माइडीसु सोदओ चेव, एदासि पडिवक्खपयडीणं तत्थुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-तिरिक्ख-मणुस—देवाउ— तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एगसमइयबंधाणुवलंभादो । सादासाद-पंचणोकसाय-पंचसंठाण-पंचसंघडण-उज्जोव-अप्यसत्थविहायगइ-थिराथिर-सुभासुभ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-अजसिकत्तीणं सांतरो बंधो, एग-

प्रकृतियों के वन्ध व उद्यके एक साथ रहनेका विरोध है। पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सेलिह कपाय, आठ नोकपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यगाति, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, पांच संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, तिर्यगाति व मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी, उपधात, परधात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगितयां, प्रत्येकशरीर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और नीचगोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारोंसे उनके बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है। पंचेन्द्रियज्ञाति, त्रस, वादर और पर्याप्तका मित व श्रुत अझानी मिथ्यादृष्टियोंमें स्वोदय-परोदय वन्ध होता है। सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वहां उदयाभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, सोलह कपाय, भय, जुगुण्सा, तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवायु, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, इनका एक समियक बन्ध नहीं पाया जाता। साता व असाता वेदनीय, पांच नेकिपाय, पांच संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, अप्रशस्तविहायागित, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और यशकीर्तिका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्राम देखा

१ प्रतिपु 'हि दोहि 'इति पाठः। २ अप्रतो ' सुस्सर ' इति पाठः। ▼. वं. ३६.

समएण वि एदासिं बंधुवरमदंसणादो । पुरिसंवेदस्स सांतर-णिरंतरो । कुदो णिरंतरो १ पम्म-सुक्कलेश्सियतिरिक्ख-मणुमिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु पुरिसंवेदस्स णिरंतरबंधुवलंभादो । मणुसगइ-मणुमगइपाओग्गाणुपुन्वीणं सांतर-णिरंतरा बंधो । होादु सांतरो, कुदो णिरंतरो १ ण,
सुक्कलेश्सियमिन्छाइडि-सामणसम्मादिडिदेवाणं णिरंतरबंधुवलंभादो । ओरालियसरीरअंगोवंगाणं सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, णरइएसु सणक्कुमारादिदेवेसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । देवगइ-पंचिदियजादि-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवंग देवगइपाओग्गाणुपुन्ति-पमत्थविहायगइ-सुमग-सुस्पर-आदेज्ज-उच्चागीदाणं सांतर-णिरंतरो बंधो । कधं णिरंतरो १
ण, असंखेजवासाउअतिरिक्खं मणुपिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सियसंखेज्जवासाउअतिरिक्ख-मणुपिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु तेउ-पम्म-सुक्कलेस्सियसंखेज्जवासाउअतिरिक्ख-मणुपिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । परघा-

जाता है। पुरुषवेदका साम्तर निरम्तर वन्ध होता है।

शंका — निरन्तर वन्धं कस सम्मव है ?

समाधान — क्योंकि, पद्म और शुक्क लिइयावाले तिर्यच व मनुष्य मिध्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें पुरुपवेदका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

मनुष्यगति और मनुष्यगतिष्रायाग्यानुपूर्वीका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है। शंका – इनका सान्तर बन्ध भले ही हो, पर निरन्तर बन्ध केस सम्भव है?

समाधान—नहीं, क्योंकि, शुक्ललेश्यावाले मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दिष्टे देवोंके निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगापांगका सान्तर निरन्तर बन्ध होता है। शंका — निरन्तर बन्ध कैसे होता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि, नारिकयों तथा सनत्कुमारादि देवोंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकदारीर, विक्रियिकदारीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रदास्तविहायागति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है। निरन्तर बन्ध केस होता है? नहीं, क्योंकि, असंख्यात वर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियों तथा तेज, पद्म व द्युक्त लेक्यावाले संख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध

१ अप्रतो ' वासाउआत्थितिरिक्ख ' इति पाठः ।

दुस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइहिन्हि बंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ देव-णरइएसु असंखेज्जवासाउअतिरिक् ब-मणुस्सेसु च णिरंतरबंधुवरुंभादे । सासणसम्मादिहीसु णिरंतरो, तत्थ पिडवक्खपयिडवंधाभावादो परचादुस्सासवंधिवरोहिअपज्जत्तस्स बंधाभावादो च । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-णीचागोदाणं पि बंधो सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, तेउ-वाउकाइयमिच्छाइहीसु सत्तमपुढिविमिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु च णिरंतर-बंधुवरुंभादो ।

पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो भेदाभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्ख-गइपाओग्गाणुपुव्व-उज्जोवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो । मणुसाउ-मणुसगइ मणुसगइ-पाओग्गाणुपुव्विणं मणुगइसंजुत्तो बंधो । देवाउ- [देवगइ-] देवगइपाओग्गाणु-पुव्वीणं देवगइसंजुत्तो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरआंगोवंग-पंचसंठाण-पंचसंघडणाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । अण्णगईहि बंधविरोहादो । णविर समचउरससंठाणस्स तिगइ-संजुत्तो, णिरयगईए अभावादो । वउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरआंगोवंगाणं मिच्छाइडिम्हि देव-गइ-णिरयगइसंजुत्तो। सासणे देवगइसंजुत्तो। सादावदणीय-इत्थि-पुरिस-हस्स-रिद-पसत्थविद्दाय-

पाया जाता है। परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका मिथ्यादि गुणस्थानमें सान्तर निरन्तर वन्ध होता है। निरन्तर बन्ध केस होता है? क्योंकि, देव-नारिकयों और असंख्यात्वर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्योंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। सासादनसम्यग्दिप्योंमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है, तथा परघात और उच्छ्वासके बन्धक विरोधी अपर्याप्तकं भी बन्धका अभाव है। तिर्यग्गति, तिर्यग्गतिप्रायागुपूर्वी और नीचगात्रका भी बन्ध सान्तर निरन्तर होता है। निरन्तर बन्ध केस होता है? नहीं, क्योंकि, तेज व वायु कायिक मिथ्यादिप्यों तथा सप्तम पृथिवीके मिथ्यादिप्र और सासादनसम्यग्दिप्योंमें निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, आघप्रत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है। तिर्यगायु, तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायाग्यागुपूर्वी और उद्यातका निर्यगातिसे संयुक्त बन्ध होता है। मनुष्यायु, मनुष्यगित और मनुष्यगितिप्रायागुपूर्वीका मनुष्यगितिसे संयुक्त बन्ध होता है। देवायु, [देवगति] और देवगितप्रायागुपूर्वीका देवगितिसे संयुक्त बन्ध होता है। भीदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संस्थान और पांच संहननका तिर्यंच व मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गितयोंके साथ उनके बन्धका विरोध है। बिशेष इतना है कि समचतुरस्रसंस्थानका तीन गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगितके साथ उसके बन्धका अभाव है। विकिथिकशरीर और विकिथिकशरीरांगोपांगका मिथ्य। दिए गुणस्थानमें देवगित व नरकगितसे संयुक्त, तथा सासादन गुणस्थानमें देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है। सातावेदनीय, स्रोवेद, पुरुषवेद, हास्य,

गइ-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्तीणं तिगइसंजुत्तो बंघो, णिरयगईए अभावादो । अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं तिगइसंजुत्तो बंघो, देवगईए अभावादो । णविर सासणे तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । उच्चागोदस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णगईहि विरोहादो । पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-असादावेदणीय-सोलसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ—उवघाद-परघाद - उस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-अजसिकत्ति-णिभिण पंचंतराइयाणं मिच्छा-इिहिन्ह चउगइसंजुत्तो बंधो । सासणे तिगइसंजुत्तो, णिरयगईए अभावादो ।

देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुञ्बीणं बंधस्स तिरिक्ख-मणुसिमच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो सामी। अवसेसाणं चउगइया। बंधद्धाणं सुगमं। बंधवोच्छेदो णात्थि, 'अबंधा णात्थि 'ति सुत्तुहिहतादो। धुववंधीणं मिच्छाइहिम्हि बंधो चउव्विहा। सासणे तिविहा, धुवताभावादो। अवसेसाणं पयडीणं बंधो सादि-अद्भुवो, अद्भुवंधित्तादो। एवमेसा मदि-सुदअण्णाणीणं परूवणा कदा।

रति, प्रशस्तिविद्दायोगिति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, और यशकीर्तिका तीन गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, नरकगितके साथ इनके बन्धका अभाव है। अप्रशस्तिविद्दायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगीत्रका तीन गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, देवगितिक साथ उसके बन्धका अभाव है। विशेषता इतनी है कि सासादन गुणस्थानमें तिर्यगाति और मनुष्यगितिसे संयुक्त वन्ध होता है। उच्चगोत्रका देवगित और मनुष्यगितिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गितयोंके साथ उसके बन्धका विरोध है। पांच ब्रानावरणीय, नी दर्शनावरणीय, असातावदनीय, सीलह कपाय, अराति, शोक, भय, जुगुष्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें तीन गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें तीन गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें उनके बन्धका अभाव है।

देवायु, देवगति, वैक्रियिकदारीर, वैक्रियिकदारीरांगोपांग और देवगातिप्रायोग्यानुपूर्वीके बन्धके तिर्यंच व मनुष्य मिध्यादि एवं सासादनसम्यग्दि स्वामी हैं। द्रोप
प्रकृतियाँके बन्धके चारों गतियोंके जीव स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है।
बन्धव्युच्छेद है नहीं, क्योंकि, वह 'अवन्धक नहीं हैं' इस प्रकार सूत्रोक्त ही
है। ध्रुवबन्धी प्रकृतियाँका वन्ध मिध्यादि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है।
सासादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव वन्धका अभाव है।
दोष प्रकृतियांका बन्ध सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुववन्धी हैं। इस प्रकार
यह मित-श्रुत अक्षानियोंकी प्रकृपणा की गई है।

विभंगणाणीणं पि एवं चेव वत्तव्वं, विसंसाभावादो । णविर उवघाद-परघाद-उरसास-पत्तेयसरीराणं सोदओं बंदो, अरब्जतकाले विभंगणाणाभावादो । तस-बादर-पज्जताणं मिच्छा-इहिम्हि सोदओ बंधो, थावर-सुहुम-अपज्जत्तएसु विभंगणणाणाभावादो । तिण्णमाणुपुव्वीणं वंधो परोदओ, अपज्जत्तकाले विभंगणाणाभावादो । पचएसुं ओरालिय-वेउव्वियमिस्स-कम्म-इयपच्चया अवणेदव्वा, विभंगणाणस्स अपज्जत्तकालेण सह विरोहादो । अण्णो वि जइ अत्थि भेदो सो संभालिय वत्तव्वो ।

## एक्कट्ठाणी ओघं ॥ २०९ ॥

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ णिरयगइ-एइंदिय -बीइंदिय तीइंदिय चउिरंदियजादि — हुंडसंठाण-असंपत्तसेवहसंघडण-णिरयाणुपुत्री-आदाव-थावर सहुम अपज्जत -साहारणाणमेकक— हाणिसण्णा, एककिम्ह चव मिच्छाइडिगुणहाण वंधसक्त्रवण अवहाणादा । एदासि पक्तवणा ओघतुल्छा । णवरि विभंगणाणीसु एइंदिय-वेइंदिय-तीइंदिय-च उरिदियजादि-आदाव-थावर-

विभंगज्ञानियोंके भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, मित श्रुत अञ्चानियोंसे इनके कोई विशेषता नहीं है। भेद केवल इतना है कि उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येक- शरीर, इनका स्थादय बन्ध होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें विभंगज्ञानका अभाव है। त्रस, बादर और पर्याप्तका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें स्वादय बन्ध हाता है, क्योंकि, स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्तक जीवोंमें विभंगज्ञानका अभाव है। तीन आनुपूर्वी नामकमेंका बन्ध परादय होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें विभंगज्ञानका अभाव है। प्रत्ययोंमें आदारिकिमश्र, विकिथिकिमश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, विभंगज्ञानका अपर्याप्तकालके साथ विरोध है। और भी यदि कोई भेद है ते। उसको स्मरणकर कहना चाहिये।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओवके समान है ॥ २०९॥

मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नारकायु, नरकर्गात, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्यपादिकासंहनन, नारकानुपूर्वी, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनकी एकस्थानिक संज्ञा है, क्योंकि, एक ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें इनका वन्ध स्वरूपसं अवस्थान है। इनकी प्ररूपणा आघक समान है। विशेषता यह है कि विभंगज्ञानियों एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय

१ अ-आप्रत्योः ' पंचेस एसु ', कापती ' एसु पंचसु ' इति पाठः ।

२ अप्रती ' इत्थि मेदो ', आ काप्र औः ' इत्थि वदी ' इति पाठः ।

३ प्रतिपु ' मिच्छाइद्वीस गुणद्वाणे ' इति पाठः ।

सुहुम-अपज्जत्त-साहारण-णिरयाणुपुच्वीणं परादओ बंधो, एदेसु विभंगणाणीणमभावादो । सेसं सुगमं ।

आभिणिबोहिय-सुद-ओहिणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणा-वरणीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो? ॥ २१०॥

एदं सुगमं ।

असंजदसम्माइद्विषहुडि जाव शुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा। सुहुमसांपराइयअद्धाएँ चारिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २११॥

एदासिमुदयादो बंधो पुन्वं वे निछण्णे, बंधे वे निछण्णे संत वि पच्छा उदयदंसणादो । पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो । जसिकत्तिए असंजदसम्मा-दिद्विम्हि सोदय-परादओ, पडिवक्खुदयदंसणादो । उविर सोदओ चेव, पडिवक्खुदयाभावादो ।

जाति, आताप, स्थावर, सृक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण और नारकानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनमें विभंगज्ञानी जीवेंका अभाव है। रोप प्ररूपणा सुगम है।

आभिनिबोधिक, श्रुत और अवधि ज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञाणावरणीय, चार दर्शना-वरणीय, यशकीर्ति, उच्चुगोत्र और पांच अन्तरायका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २१० ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। सूक्ष्मसाम्परायिककालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। २११॥

इन प्रकृतियोंका बन्ध उदयसे पूर्वमें व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, बन्धके व्युच्छिन्न हो जानेपर भी पीछे इनका उदय देखा जाता है। पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है। यदाकीर्तिका असंयतसम्यग्द्य गुणस्थानमें स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय देखा जाता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है।

१ प्रतिषु ' साहारणा ' इति पाठः । । १ प्रतिषु ' सेसं ' इति पाठः ।

३ प्रतिषु ' जाव सहुमसांपराइयअद्धाए ' इति पाठः ।

उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिहि-संजदासंजदेसु सोदय-परोद्ञो, पडिवक्खुदयदंसणादो । . उवरि सोदओ चेव ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-उच्चागाद-पंचंतराइयाणं णिरंतरा बंधा, बंधुवरमाभावादो । असंजदसम्मादिष्टिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ताव जसिकतीए सांतरे। उवरि णिरंतरो, पडिवक्खायडिबंधाभावादो। पच्चया सुगमा। असंजदसम्मा-दिहीणं देव-मणुसगइसंजुत्तो । उवरिमेसु देवगइसंजुत्तो । चदुगइअसंजदसम्मादिष्ठी, दुगई-संजदासंजदा सामी । उवरिमा मणुसा चेव । बंधद्वाणं बंधवोच्छिण्णद्वाणं च सुगमं । धुव-बंधीणं तिविहो बंधो, धुवत्ताभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्भवो, अद्भवबंधितादो ।

#### णिद्दा पयला य ओघं ॥ २१२ ॥

णवरि 'असंजदसम्मादि। द्विपहुडि' जाव भणिदव्वं'। आघम्मि 'मिच्छाइहिपहुडि' ति वुत्तं ; एत्थ पुण असंजदसम्मादि डिप्पहुडि ति वत्तव्वं, सण्णाणस्स हे हिमगुण डाणेसु अभावादो ।

उच्चगोत्रका असंयतसम्यग्दाप्ट और संयतासंयत गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदय देखा जाता है। ऊपर उसका स्वोदय ही बन्ध होता है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार द्र्शनावरणीय, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनके वन्धविश्रामका अभाव है। असंयतसम्यग्द्रि से लेकर प्रमत्तसंयत तक यशकीर्तिका बन्ध सान्तर होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्य-ग्द्रिप्योंके देव व मनुष्य गातिस संयुक्त बन्ध होता है। उपरिम जीवेंकि देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। चारों गतियोंके असंयतसम्यग्द्य और दे। गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं। उपरिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके ध्रुव वन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्वववन्धी हैं।

निद्रा और प्रचलाकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २१२ ॥

विशेषता केवल यह है कि ' असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर ' कहना चाहिये। ओघर्में 'मिथ्यादृष्टिसे लेकर ' ऐसा कहा गया है, परंतु यहां 'असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर ' कहना चाहिय, क्योंकि, अधस्तन गुणस्थानोंमें सम्यग्शानका अभाव है। इतना ही यहां

१ अ काप्रत्योः ' भाणिदव्यं ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' पुन्यं ' इति पाठः ।

एतिओ चेव विसेसो, णात्थि अण्णत्थ कत्थ वि ।

सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ २१३ ॥ सुगमं।

# असंजदसम्मादिद्विणहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था बंधा ! एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ २१४ ॥

सादावेदणीयस्स बंधा उदयादा पुन्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णित्य, एत्य बंधोदयाणं बोच्छेदाभावादो । सोदय-परोदओ बंधो, अद्भुवादयत्तादो, असंजदसम्मादिष्टि-प्यहुि जाव पमत्तसंजदो ति वंधा सांतरो । उविर णिरंतरो, पित्वक्खपयडीण बंधाभावादो । पच्चया सुगमा । असंजदसम्मादिही देव-मणुसगइसंजुत्तं; उविरेमा देवगइसंजुत्तमगइसंजुत्तं च बंधिति, साहावियादो । चउगइअसंजदसम्मादिहिणो, दुगइसंजदासंजदा सामी । उविर मणुसा चेव । बंधदाणं सुगमं । बंधवाच्छेदे। णित्य, 'अवंधा णित्य ' ति सुनुहिइत्तादो । सादि-अद्भुवो बंधो, अद्भुववंधितादो ।

विशेष है, अन्यत्र कहीं भी और कुछ विशेषता नहीं है।
सात्रविदनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २१३ ॥
यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्द्रिमें लेकर क्षीणकपायवीतरागछद्मस्य तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २१४॥

सातांवदनीयका वन्ध उद्यसे पूर्वमं या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है, क्योंिक, यहां उसके वन्ध ओर उद्यके व्युच्छेदका अभाव है। स्वोदय-परादय बन्ध होता है, क्योंिक, वह अञ्चेदियी है। असंयतसम्यग्दिएसं ठकर प्रमत्तसंयत तक उसका बन्ध सान्तर होता है। उत्पर निरातर वन्ध होता है, क्योंिक, वहां उसकी प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्यग्दिए जीव देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बांधते हैं: उपिम जीव देवगतिसे संयुक्त और अगतिसंयुक्त बांधते हैं, क्योंिक, ऐसा स्वभाव है। चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दिए और दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं। उपिम गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं। वन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंिक, वह अथ्ववन्धी है। स्वादि व अथ्वव वन्ध होता है, क्योंिक, वह अथ्ववन्धी है।

# सेसमोघं जाव तित्थयरे ति । णवरि असंजदसम्मादिष्टिपहुडि ति भाणिदव्वं ॥ २१५॥

एदस्स अत्थो जिंद वि सुगमो तो वि सण्णाणपक्खवाएणाक्खित्तचित्तो दुम्मेहजणाणुगगहहं च पुणरिव पर्व्वमि — असादावेदणीयस्स पुत्र्वं बंधो वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदो णित्थ,
केवलणाणीसु वि तदुदयंदसणादो । एवमथिरासुहाणं पि वत्त्रव्वं । अरिद-सोगाणं पुन्न्वं बंधो
पच्छा उदओ वोच्छिण्णो, पमत्तापुन्वेसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । अजसिकत्तीए पुन्नमुदओ
पच्छा बंधो वोच्छिण्णो, पमत्तासंजदसम्मादिष्टीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । असादावेदणीयअरिद-सोगाणं बंधो सोदय-परोदओ, अद्भवोदयत्तादो । अथिरासुहाणं सोदओ, धुवोदयत्तादो ।
अजसिकत्तीए असंजदसम्मादिष्टिम्हि बंधो सोदय-परोदओ । उविर परोदओ चेव । एदार्सि
पयडीणं सन्त्रासिं पि बंधो सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । पच्चया सुगमा ।
असंजदसम्मादिष्टिम्हि सन्वपयडीणं दुगइसंज्रतो, उविरमाणं देवगइसंज्रतो बंधो । चउगइअसंजदसम्मादिष्टि दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । असंजदसम्मादिष्टिपहुिड

रोप प्ररूपणा तीर्थंकर प्रकृति तक आघके समान है। विरापता केवल इतनी है कि असंयतसम्यग्द्रिसे लकर 'एसा कहना चाहिये॥ २१५॥

इस सूत्रका अर्थ यद्याप सुगम है ता भी सम्यग्न्यानके पक्षपातसे आक्षिप्ताचित्त अर्थात् आरुष्ट होकर और दुर्वुद्धि जनोंके अनुग्रहार्थ फिरसे भी प्ररूपणा करते हैं — असातावेदनीयका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है। उदयव्युच्छेद उसका नहीं है, क्योंकि, केवलज्ञानियों में भी उसका उदय देखा जाता है। इसी प्रकार अस्थिर और अशुभके भी कहना चाहिय। अरात व शांकका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अपूर्वकरण गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद पाँचा जाता है। अयराकीर्तिका पूर्वमें उदय और पश्चात् वन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमंत और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानों में क्रमसे उसके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। असातांवदनीय, अर्रात और शोकका बन्ध खोदय परोदय होता है, क्योंकि, वे अध्रवोदयी हैं। अस्थिर और अशुभका खोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवेद्यी हैं। अयराकीर्तिका वन्ध असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें खोदय-परोदय होता है। ऊपर उसका परोदय ही वन्ध होता है। इन सव ही प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें सव प्रकृतियोंका दे। गतियोंसे संयुक्त तथा उपरिम जीवोंके देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धाध्वान **♥. ₹**, ₹७.

जाव पमत्तसंजदो ति बंधद्धाणं । पमत्तसंजदिमम बंधवोच्छेदो । एदासिं बंधो सादि-अद्भवो ।

अष्टचक्खाणावरणच उक्क-मणुसगइ-ओरालियसरीर-अंगोवंग-वज्जिरिसहवइरणारायण-सरीरसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीओ एक्किम्ह असंजदसम्मादिहिगुणहाणे बज्झंति ति एदासिमेत्थ एगहाणसण्णा । एत्थ अपच्चक्खाणच उक्क-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं बंधोदया समं वे।िक्छिण्णा, असंजदसम्मादिहिं मोत्तृणुविरं बंधुदयाणुवलंभादो । अवसेसाणं पयडीण-मेत्थ खओवसिमयणाणमग्गणाए बंधोवोच्छेदो चेव, उदयवीच्छेदो णित्थ, केवलणाणीसु वि उदयदंसणादो । अपच्चक्खाणावरणच उक्कस्स बंधो सोदय-परोदओ, अद्भवोदयत्तादो । मणुसगइहुगोरालियदुग-वज्जिरसहसंघडणाणं बंधो परोदओ, सम्मादिहीसु एदासिं सोदएण बंधस्स विरोहादो । णिरंतरो बंधो, असंजदसम्मादिहिम्हि एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । णविर मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जिरसहवइरणारायणसरीरसंघडणाणमसंजदसम्मादिहिम्हि ओरालियकायजोग-ओरालियमिस्सकायजोगपच्चया णित्थ, तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादिहीसु एदासिं वंधाभावादो । अपच्चक्खाणच उक्कस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो बंधो । अण्णासिं पयडीणं मणुस-

है। प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें बन्धव्युच्छेद होता है। इन प्रकृतियोंका बन्ध सादि और अधुव होता है।

अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, मनुष्यगित, औदारिकदारीर, औदारिकदारीरांगोपांग, यज्ञर्षभयज्ञनाराचदारीरसंहनन और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, ये प्रकृतियां एक असंयत-सम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें बंधती हैं, अत एव इनकी यहां एकस्थान संक्षा है। यहां अप्रत्याख्यान-चतुष्क और मनुष्यगितप्रायाग्यानुपूर्वीका वन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानको छोड़कर उपित्म गुणस्थानों में इनका वन्ध और उदय नहीं पाया जाता। शेष प्रकृतियोंका यहां आयोपदामिक ज्ञानमार्गणामें बन्धव्युच्छेद ही है, उद्यव्युच्छेद नहीं हैः क्योंकि, कवलक्षानियों में भी उनका उदय देखा जाता है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध स्वोदय-परादय होता है, क्योंकि, वह अधुवोदयी है। मनुष्यगितिह्रक, औदारिकद्विक और वज्जर्थभसंहननका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, सम्यग्हिष्यों इनके स्वोदयसे बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें एक समयसे बन्धविश्वामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेषता इतनी है कि मनुष्यगितिह्रक, औदारिकद्विक और वर्ज्ञपभवज्ञनाराचदारीरसंहननके असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें औदारिक और औदारिकिमिश्र काययोग प्रत्यय नहीं हैं, क्योंकि, तिर्यच और मनुष्य असंयतसम्यग्हिष्टयोंमें इनके बन्धका अभाव है। अप्रत्याख्यानचतुष्कका देव व मनुष्य गितसे संयुक्त, तथा अन्य प्रकृतियोंका मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध

१ अप्रतो 'मोतू खबरिहाणं ' इति पाठः।

गइसंजुत्तो, अण्णगईहि सह विरोहादो । अपन्चक्खाणचउक्कस्स चउगइअसंजदसम्माइडी सामी। अवसेसाणं पयडीणं देव-णरइया सामी। बंधद्धाणं णित्थ, एक्किम्ह गुणहाण भूओगुण-हाणजिणयद्धाणिवरोहादो । असंजदसम्मादिहिम्हि बंधो वोन्छिज्जिद । अपन्चक्खाणचउक्कस्स तिविहो बंधो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो ।

पच्चक्खाणावरणचउक्कमेत्थ बेट्ठाणियमसंजदसम्मादिहि-संजदासंजददोगुणहाणेसु समं चेव बंधुवलंभादो । बंधोदया समं वे। च्छिण्णा, संजदासंजदिम्म तदुभयाभावदंसणादो । सोदय-परोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । णिरंतरे। बंधो, धुवबंधितादो । पच्चया सुगमा । असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । संजदासंजदेसु देवगइसंजुत्तो । चउगइअसंजद-सम्मादिही दुगइसंजदासंजदा सामी । असंजदसम्मादिहिप्पहुि जाव संजदासंजदो ति बंधदाणं । संजदासंजदिम्म बंधो वोच्छिज्जिद । दोसु वि गुणहाणेसु तिविहो बंधो, धुवाभावादो ।

पुरिसवेद-चउसंजलण-हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं सोदय-परोदओ बंधो । सांतर-णिरंतर-

होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंक साथ इनके बन्धका विरोध है। अप्रत्याख्यानचतुष्कके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दाष्ट स्वामी हैं। दोप प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें वहुत गुणस्थान जनित अध्वानका विरोध है। असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है। अप्रत्याख्यानचतुष्कका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उसके ध्रुव वन्धका अभाव है। दोप प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

प्रत्याख्यानावरणचतुष्क यहां द्विस्थानिक है, क्योंकि, असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत इन दो गुणस्थानोंमें समान ही बन्ध पाया जाता है। बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युव्छिन्न होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें उन दोनोंका अभाव देखा जाता है। खोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवोदयी है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुवोदयी है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह ध्रुववन्धी है। प्रत्यय सुगम हैं। असंयतसम्यग्दिष्ट्योंमें देव व मनुष्य गितसे संयुक्त तथा संयतासंयतोंमें देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है। चारों गितियोंके असंयतसम्यग्दिष्ट और दो गितयोंके संयतासंयत स्वामी हैं। असंयतसम्यग्दिष्टेसे लेकर संयतासंयत तक बन्धाध्वान है। संयतासंयत गुणस्थानमें बन्ध व्युव्छिन्न होता है। दोनों ही गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है।

पुरुषवेद, चार संज्वलन, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका स्वोदय-परोदय बन्ध

१ प्रतिषु ' धुवोदयादो ' इति पाठः ।

#### पञ्चय-गइसंजाग-सामित्तद्धाण-बंधवियप्पा जाणिय वत्तव्वा'।

मणुसाउअस्स पुव्वावरकालसंबंधिबंधोदयपरिक्खा सुगमा। परोदओ बंधो, मणुस्साउ-वंधोदयाणमसंजदसम्मादि। हिन्हि अक्कमेण वृत्तिविरे। हादो। णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो। बाएत्तालीस पच्चया, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो। मणुसगइसंजुत्तो बंधो। देव-णेरइया सामी। बंधद्धाणं णित्थि, एक्किम्ह गुणहाणे अद्धाणिवरोहादो। असंजदसम्मादिहिन्हि बंधो वोच्छिज्जदि। सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो।

देवाउअस्स पुव्वमुद्ओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जिद्, अप्पमत्तासंजदसम्मादिहीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । परोदओ, सोदएण बंधिवरोहादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधवरमाभावादो । पच्चया ओघतुल्ला । देवगइसंजुत्तो वंधो । तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादिहिपहिडि-संजदासंजदा मणुससंजदा च सामी, अण्णत्थ बंधाणुवलंभादो । असंजदसम्मादिहिपहिडि जाव अप्पमत्तसंजदा ति बंधदाणं । अप्पमत्तसंजदद्याए संखेज्जिदिमं भागं गंतृण बंधो

होता है। सान्तर-निरन्तरता, प्रत्ययः गतिसंयाग, स्वामित्व, अध्वान और बन्धविकल्प, इनको जानकर कहना चाहिय।

मनुष्यायुके पूर्वापर काल सम्बन्धी बन्ध और उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा सुगम है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, मनुष्यायुक वन्ध और उदयक असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें एक साथ अस्तित्वका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धिविश्रामका अभाव है। व्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, आदारिक, आदारिकामिश्र, बिकियिकामिश्र और कामण प्रत्ययोंका अभाव है। मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है। सादि व अध्व बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्वबन्धी है।

देवायुका पूर्वमें उदय और पश्चात् वन्ध च्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और असंयतसम्यग्हाष्ट गुणस्थानोंमें क्रमसे उसके बन्ध और उदयका च्युच्छेद पाया जाता है। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुह्नतंके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय ओधके समान हैं। देव-गितिसे संयुक्त बन्ध होता है। तिर्यंच व मनुष्य असंयतसम्यग्हिए और संयतासंयत,तथा मनुष्य संयत स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गितयोंमें उसका बन्ध पाया नहीं जाता। असंयतसम्यग्हि होसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धाध्वान है। अप्रमत्तसंयतकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध

र प्रतिषु 'वचन्वो ' इति पाठः।

वोच्छिज्जदि । सादि-अदुवो, अदुवबंधित्तादो ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ—उवघाद-परघाद-उस्सास-पस्थिविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आंदेज्ज-णिमिणणामाणं वुच्चदे — देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरंगोवंगाणं पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जिदि, अपुव्वासंजदसम्मादिद्वीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । अवसेसतेवीसपयडीणं एत्थु-दयवोच्छेदो णित्थ, बंधवोच्छेदो चेव; केवलणाणीसु उदयवोच्छेदुवलंभादो ।

द्वगइ-वेउव्वियदुगाणं सव्वगुणहाणेसु परेादओ बंधो, एदासिमुद्यबंधाणमक्कमेण वुत्तिविरोहादे। पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुभ-णिमिणाणं सोदओ बंधो। समचउरससंठाण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पत्तेय-सरीराणमसंजदसम्मादिहिम्हि सोदय-परोदओ बंधो। उर्वारमेसु गुणहाणेसु सोदओ चेव, तेसिमपज्जत्तद्धाए अभावादो। णविर समचउरससंठाणस्म सव्वगुणहाणेसु सोदय-परोदओ बंधो। पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं सव्वगुणहाणेसु सोदय-परोदओ बंधो। सुभग-आदेज्जाणं

व्युच्छिन्न होता है। सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुववन्धी है।

देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकिथिक, तैजस व कार्मण द्यार, समचतुरस्रसंस्थान, वैकिथिकदारीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, देवगितप्रायाग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघान, परघात, उच्छ्वास, प्रदास्तविहायागिति, जस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और निर्माण नामकर्मीकी प्ररूपणा करते हैं — देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, वैकिथिकदारीर और वैकिथिकदारीरांगोपांगका पूर्वमं उद्य और पश्चात् वन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, अपूर्वकरण और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानों के क्रमदाः उनके वन्ध व उद्यका व्युच्छेद पाया जाता है। दोप तेईस प्रकृतियोंका यहां उदयव्युच्छेद नहीं है, केवल बन्ध-व्युच्छेद ही है, क्योंकि, केवलक्षानियोंमें उनका उदयव्युच्छेद पाया जाता है।

देवगतिद्विक और वैक्षियिकद्विकका सब गुणस्थानों में परादय बन्ध होता है, क्यों कि, इनके उदय और बन्धके एक साथ रहनेका विरोध है। पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और निर्माणका स्वोदय बन्ध होता है। समचतुरस्र संस्थान, उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशारीरका असंयतसम्यग्दिष्ठ गुणस्थानमें स्वोदय परादय बन्ध होता है। उपरिम गुणस्थानों उनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अपर्याप्तकालका अभाव है। विशेष इतना है कि समचतुरस्र संस्थानका सब गुणस्थानों में स्वोदय-परादय बन्ध होता है। प्रशस्तिवहायोगित और सुस्वरका सब गुणस्थानों स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। सुभग और आदेयका

असंजदसम्मादिद्विम्हि सोदय-परादओ । उविर सोदओ चेव, पिडवक्खुदयाभावादो ।

थिर-सुभाणमसंजदसम्मादिहिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा त्ति सांतरे। बंधो। उवीरे णिरंतरे।। अवसेसाणं पयडीणं सन्वगुणहाणेसु बंधो णिरंतरे।, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादे।।

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं वे अव्विय-वे अव्वियमिस्सपच्चया असंजदसम्मादिहिम्मि अवण-द्वा । सेसपयडीणं पचया ओघतुला । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं बंधो सव्वगुणहाणसु देवगइ-संजुत्तो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो असंजदसम्मादिहिम्हि देव-मणुसगइसंजुत्तो । उविरमेसु गुण-हाणसु देवगइसंजुत्तो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं दुगइअसंजदसम्मादिहि-संजदासंजदा मणुसगइ-संजदा सामी । सेसाणं पयडीणं चउगइअसंजदसम्मादिहिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । असंजदसम्मादिहिप्पहुडि जाव अपुव्वकरणे ति बंधद्धाणं । अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । णिमिणस्म तिविहो बंधों, ध्रवाभावादो । अवसेसाणं बंधो सादि-अद्भवो ।

आहारदुग-तित्थयराणमोघपरूवणमवहारिय भाणिदव्वं।

असंयतसम्यग्हि गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक उदयका अभाव है।

स्थिर और शुभका असंयतसभ्यग्दिष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। शेप प्रकृतियोंका सब गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

देवगित और वैकियिकद्विकके वैकियिक और वैकियिकिमिश्र काययोगप्रत्ययोंको असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें कम करना चाहिय। शेष प्रकृतियोंके प्रत्यय ओघके समान हैं। देवगितद्विक और वैकियिकद्विकका बन्ध सब गुणस्थानोंमें देवगितसे संयुक्त होता है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। उपिम गुणस्थानोंमें देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है। देवगितद्विक और वैकियिकद्विकके दें। गतियोंके असंयतसम्यग्दिष्ट व संयतासंयत, तथा मनुष्यगितके संयत स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दिष्ट, दो गितयोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगितके संयत स्वामी हैं। असंयतसम्यग्दिष्टेसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान है। अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। निर्माण नामकर्मका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उसका ध्रुव बन्ध नहीं होता। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है।

आहारकाद्विक और तीर्थकर प्रकृतिकी प्ररूपणा ओधप्ररूपणाका निर्णय करके करना चाहिये।

१ अ-काप्रस्थोः ' पयडीए ' इति पाठः।

## मणपज्जवणाणीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसिकति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१६ ॥

सुगमं ।

पमत्तसंजदपहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा। सुहुमसांपराइयसंजदद्धाए चरिमसममं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २१७॥

एतथ एदासिं पयडीणं मदिणाणमग्गणाए पमत्तसंजदप्पहुडिगुणहाणेसु जधा परूवणा कदा तथा परूवेदच्वा । णविर एतथ सच्चित्थित्थ-णउंसयवेदपच्चया अवणेदच्वा, अप्पसत्थ-वेदोदइल्लाण मणपज्जवणाणाणुप्पत्तीदो । पमत्तपच्चएसु आहारदुगमवणदेच्वं, मणपज्जवणाणस्स आहारसरीरदुगोदएण सह विरोहादो । पुरिसवेदस्स सोदओ बंधो । एवमण्णो वि विसेसो जिद अत्थि सो संभरिय वत्तव्वो ।

#### णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २१८ ॥

मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २१६ ॥

#### यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। सूक्ष्म-साम्परायिकशुद्धिसंयतकालके अन्तिम समयका जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। २१७॥

यहां इन प्रकृतियोंकी मितिक्कानमार्गणामें प्रमत्तसंयतादिक गुणस्थानोंमें जैसे प्ररूपणा की गई है वसे प्ररूपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि यहां सर्वत्र स्त्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, अप्रशस्त वेदोदय युक्त जीवोंके मनःपर्ययक्कानकी उत्पत्ति नहीं होती। प्रमत्तसंयत गुणस्थान सम्बन्धी प्रत्ययोंमें आहारकि द्विकको कम करना चाहिये, क्योंकि, मनःपर्ययक्कानका आहारशरीरद्विकके उद्यके साथ विरोध है। पुरुषवेदका स्वोद्य बन्ध होता है। इसी प्रकार अन्य भी यदि भेद है तो उसको स्मरण कर कहना चाहिये।

निद्रा और प्रचलाका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २१८ ॥

सुगमं।

पमत्तमं जदणहुि जाव अपुव्वकरणपइट्ठउवसमा खवा बंधा। अपुव्वकरणद्वाए संखेजजिदमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिजिदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २१९॥

एदं पि सुगमं, ओघम्मि बुत्तत्थत्तादा ।

सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ २२० ॥ सुगमं।

पमत्तसंजदपहुडि जाव खीणकसायवीयरायछदुमत्था बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थि॥ २२१॥

सुगममदं ।

सेसमोघं जाव तित्थयरे ति ! णवरि पमत्तसंजदणहुडि ति भाणिदव्वं ॥ २२२ ॥

एदं पि सुगमं।

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरणप्रविष्ट उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं । अपूर्वकरण-कालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥२१९॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघमें इसका अर्थ कहा जा चुका है। सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २२०॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषायवीतराग छद्मस्थ तक बन्धक हैं।। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।। २२१।।

यह सूत्र सुगम है।

शेष प्ररूपणा तीर्थेकर प्रकृति तक ओघके समान है। विशेष इतना है कि 'प्रमत्त-संयतसे लेकर 'ऐसा कहना चाहिये॥ २२२॥

यह सूत्र भी सुगम है।

केवलणाणीसु सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ?।।२२३॥ सुगमं।

## सजोगिकेवली बंधा। सजोगिकेवलिअद्धाएं चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिजदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २२४॥

एदस्स बंधो पुट्टं वोन्छिज्जिदि, उद्यो पन्छा वोन्छिज्जिदि; सजोगि-अजोगिचिरमसमएसु बंधोदयवोन्छेदुवलंभादो । बंधो सोदय-परोद्यो, अद्भुवोदयत्तादो । णिरंतरा, पिडविक्खपयडीए बंधाभावादो । सन्चमणजोगो असन्चमोसमणजोगो सन्चविजोगो असन्चमोसविजोगो ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकायजोगो कम्मइयकायजोगो ति सत्त एदस्स
बंधपन्चया । बंधो अगइसंजुत्तो, एत्थ गइबंधेण विरुद्धवंधादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ
केवलीणमभावादो । बंधद्धाणं णित्थ, एक्किम्ह गुणहाणे अद्धाणिविरोहादो । अजोगिचिरमसमए
बंधो वोन्छिज्जिदि । सादि-अद्धवो बंधो, अद्भुववंधित्तादो ।

केवलज्ञानियोंमें सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २२३॥ यह सूत्र सुगम है।

सयोगकेवली बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। २२४॥

इसका बन्ध पूर्वमें व्युच्छित्र होता है, उदय पश्चात् व्युच्छित्र होता है; क्योंकि, सयोगकेवली और अयोगकेवली गुणस्थानोंक अन्तिम समयोंमें क्रमसे उसके बन्ध सीर उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। बन्ध उसका स्वादय-परादय होता है, क्योंकि, वह अधुयो-द्यी प्रकृति है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिक बन्धका अभाव है। सत्यमनोयोग, असत्य मृपायनोयोग, सत्यवचनयोग, असत्य मृपायचनयोग, औदारिक-काययोग, औदारिकिमश्रकाययोग और कार्मणकाययोग, य सात इसके बन्धप्रत्यय हैं। बन्ध गतिबन्ध रहित होता है, क्योंकि, यहां गितवन्धसे विरुद्ध बन्ध है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें केवलियोंका अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। अयोगकेवलीके अन्तिम समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है। सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवत्रन्धी है।

१ प्रतिषु 'सजोगक्रेवली बंधाए ' इति पाठः । २ प्रतिषु 'अत्थाण ' इति पाठः । 

• मं. ३८.

### संजमाणुवादेण संजदेसु मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २२५ ॥

जधा मणपज्जवणाणमग्गणाए परूवणा कदा तथा एत्थ कायव्वा । णविर पच्चयादि-विसेसे। जाणिय वत्तव्वा । एत्थ विसेसपदुष्पायणहमुत्तरसुत्तं भणिदि—

णवरि विसेसो सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ?

सुगमं ।

पमत्तसंजदणहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा। सजोगिकेवाले-अद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २२७॥

सुगममेदं ।

सामाइय-छेदोवट्टावणसुद्धिसंजदेसु पंचंणाणावरणीय-सादावेद-णीय-लोभसंजलण-जसिकति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २२८ ॥

संयममार्गणानुसार संयत जीवोंमें मनःपर्ययज्ञानियोंके समान प्ररूपणा है ॥ २२५॥

जिस प्रकार मनःपर्ययक्षानमार्गणामें प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकार यहां करना चाहिये। विशेष इतना है कि प्रत्ययादिके भेदको जानकर कहना चाहिये। यहां विशेषता बतलानेके लिये उत्तर सुत्र कहते हैं—

विशेषता इतनी है कि सातावेदनीयका कोन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥२२६॥ यह सूत्र सुगम है ।

प्रमत्तसंयतसे ठेकर सयोगकेवठी तक बन्धक हैं। सयोगकेवाठिकाठके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। २२७।।

यह सूत्र सुगम है।

सामायिक-छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, सातावेदनीय, संज्वलनलोभ, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २२८॥

सुगमं ।

### पमत्तसंजदप्वहुडि जाव अणियट्टिउवसमा खवा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ २२९॥

एदासिं पयडीणमेत्थ बंधोदयवोच्छेदाभावादो ' उद्यादो कि पुन्नं पच्छा वा बंधो वोच्छिण्णो ' ति विचारो णित्थ । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जसिकति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ ध्रवोदयत्तादो । सादावेदणीय-लोभसंजलणाणं सोदय-परोदओ, अद्भुवोदयत्तादो । सादावेदणीय-जसिकत्तीणं पमत्तसंजदिम्म सांतरो बंधो, पडिवक्खपयिड-बंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, तदभावादो । सेसाणं पयडीणं बंधो सन्वत्थ णिरंतरो, अप्पिद-संजदेसु बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । एदासिं सन्व-पयडीणं पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुच्चकरणद्धाए छसत्तभागो ति बंधो देवगइसंजुतो । उविर अगइसंजुतो, तत्थ गईणं बंधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ संजदाभावादो । बंधदाणं

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक व क्षपक तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।। २२९।।

यहां इन प्रकृतियोंके बन्ध और उद्यक्त ब्युच्छेद न होनेसे ' उद्यसे क्या पूर्वमें या पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है ' यह विचार नहीं है। पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका ध्रुव उद्य है। सातावेदनीय और संज्वलनलोभका स्वोद्य परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, ये अध्वोदयी प्रकृतियां हैं। सातावेदनीय और यशकीर्तिका प्रमस्तसंयत गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। श्रेष प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र निरन्तर है, क्योंकि, वेद्यक्ति, विवक्षित संयतोंमें इनके बन्धिवश्चामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओध्यत्ययोंसे यहां कोई भेद नहीं है। इन सब प्रकृतियोंका बन्ध प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरणकालके छह सप्तम भाग तक देवगितसे संयुक्त होता है। उपर अगितसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां गितियोंके बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गितयोंमें संयतोंका अभाव है।

१ प्रतिषु ' मणुसाउव ' इति पाठः ।

सुगमं, सुत्ति दिहत्तादो । बंधवोच्छेदो णित्थ, उविर वि बंधुवलंभादो 'अबंधा णित्थि 'ति सुत्तादो वा । चोद्दमण्णं धुवबंधीणं बंधो तिविहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्धवबंधित्तादो ।

#### सेसं मणपज्जवणाणिभंगो ॥ २३० ॥

जहा मणपज्जवणाणीसु सेसपयडीणं परूवणा कदा तहा एत्थ वि कायव्वा । को वि विसेसो अत्थि', णबुंसयवेदाहारदुगपच्चयाणं तत्थासंताणमत्थित्थित्तदंसणादो<sup>र</sup> ।

णिद्दा-पयलाणं पुव्वं बंधो वोच्छिण्णो । उदयवोच्छेदो णित्थ, सुहुमसांपराइय-जहा-क्खादसंजदेसु वि तदुदयदंसणादो । बंधो सोदय-परोदओ, अद्भुवोदयत्तादो । णिरंतरो, धुव-बंधित्तादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । देवगइसंजुत्तो, गत्तंतरस्स बंधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्य संजमाभावादो । पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुव्वकरणो

बन्धा ज्वान सुगम है, क्योंकि, वह सूत्रमें निर्दिष्ट है। वन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता है; अथवा 'अबन्धक नहीं है' इस सृत्रसे भी वन्धव्युच्छेदका अभाव सिंद्ध है। चौदह ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका वन्ध तीन प्रकार होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

शेष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा मनःपर्ययज्ञानियोंके समान है ॥ २३० ॥

जिस प्रकार मनःपर्ययश्वानियोंमं रोष प्रकृतियोंकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये। यहां कुछ विरोपता भी है, क्योंकि, नपुंसकवेद और आहारद्विकके प्रस्थय, जो मनःपर्ययशानियोंमें नहीं थे, यहां देखे जाते हैं।

निद्रा और प्रचलाका पूर्वमें बन्ध व्यु चिछन्न होता है। उनका उदयव्यु च्छेद नहीं है, क्योंकि, सूक्ष्मसाम्परायिक और यथा ख्यातसंयतों में भी उनका उदय देखा जाता है। बन्ध स्वादय-परोद्दय होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव-बन्धी हैं। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, आध्रत्ययों से कोई भेद नहीं हैं। देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, संयतों में अन्य गतियों के बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियों में संयमका अभाव है। प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धा ध्वान है। अपूर्व-

१ अ-आप्रत्योः ' को विसेसो अध्यि णिथि', काप्रती ' को वि विसेसो अध्यि णिथि ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु ' तथासंताण ' इति पाठः । ३ काप्रतावत्र ' बंधो सोदय-परोदओ ' इत्यधिकः पाठः ।

४ प्रतिषु 'ग॰भंतरस्स ' इति पाठः ।

ति बंधद्धाणं । अपुन्वकरणद्धाए सत्तमभागचरिमसमए बंधो वोन्छिज्जदि । कधमेदं णन्वदे ? सुत्ताविरुद्धाइरियवयणादो । तिविहो' बंधो, धुवाभावादो ।

एवं चेव पुरिसवेदस्स वत्तव्वं । णविर अद्धाणमणियिष्टिअद्धाए संखेज्जा भागा ति वत्तव्वं । देवगइ-अगइसंजुत्तो । दुविहो बंधो, अद्भवबंधित्तादो ।

कोधसंजलणस्स लोभसंजलणभंगो । णविर अद्धाणमिणयिष्टिअद्धाए संखेजा भागा ति । एवं माण-मायासंजलणाणं पि वत्तव्वं । णविर कोधबंधवोश्विष्ठण्णुविरमद्धाए संखेज्जाभागे गंतूण माणबंधद्धाणं समप्पदि'। सेसद्धाए संखेज्जे भागे गंतूण मायबंधद्धाणं समप्पदि' ति वत्तव्वं ।

हस्स रिद-भय-दुगुंछाणं बंधोदया समं वोच्छिणा, अपुव्वकरणद्वाए चरिमसमए तदभावदंसणादो। बंधो सोदय-परोदओ, अद्भुवोदयत्तादो। हस्स रदीणं वंधा पमत्तिम सांतरे।।

करणकालके सप्तम भागके अन्तिम समयमें बन्ध व्युच्छित्र होता है।

शंका - यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान — सूत्रसे अविरुद्ध आचार्यांक वचनसे वह जाना जाता है। उनका तीन प्रकारका वन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव वन्धका अभाव है।

इसी प्रकार ही पुरुपवेदके भी कहना चाहिय। विशेषता यह है कि बन्धाध्यान अनिवृत्तिकरणकालका संख्यात बहुभाग है, ऐसा कहना चाहिय। दवगतिसंयुक्त और अगतिसंयुक्त बन्ध होता है। दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धी है।

संज्वलनकोधकी प्ररूपणा संज्वलनलोभके समान है। विशेष इतना है कि बन्धा-ध्वान अनिवृत्तिकरणकालका संख्यातबहुभाग है। इसी प्रकार संज्वलन मान और मायाक भी कहना चाहिये। विशेषता यह है कि संज्वलनकोधके बन्धके व्युच्छित्र होनेके उपिरम कालका संख्यात बहुभाग विताकर मानबन्धाध्वान समाप्त होता है। शेष कालके संख्यात बहुभाग जाकर मायाबन्धाध्वान समाप्त होता है, ऐसा कहना चाहिये।

हास्य, रित, भय और जुगुप्साका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्युध्छिन्न होते हैं, क्योंकि, अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयमें उनका अभाव देखा जाता है। बन्ध उनका स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी प्रकृतियां हैं। हास्य और रितका बन्ध प्रमत्त-

१ प्रतिषु ' विविहा ' इति पाठः ।

२ प्रतिषु 'समप्पिंड ' इति पाठः ।

३ अ-आप्रत्योः ' समप्पि ' इति पाठः ।

उविर णिरंतरा, पिडवक्खपयिडविधाभावादो । भय-दुगुंछाणं सव्वत्थ णिरंतरा, धुवविधितादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएिहितो विसेसाभावादो । देवगइसंज्ञतो अगइसंज्जतो वि, अपुव्व-करणद्धाए चिरमसत्तमभागे गईए वंधाभावादो । मणुसा सामी । पमत्तसंजदप्पहुिड जाव अपुव्व-करणो ति वंधद्धाणं । अपुव्वकरणचिरमसमए वंधो वोच्छिज्जिदि । भय-दुगुंछाणं तिविहो वंधो, धुवविधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्भवो, तिवविद्याविधादो ।

देवाउअस्स पुव्वावरकालेसु बंधोदयवोच्छेदपरिक्खा णित्थ, उदयाभावादो । परोदशो बंधो, साभावियादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । देवगइसंजुत्तो । मणुसा चेव सामी । पमत्त-अप्पमत्तसंजदा बंधद्धाणं । अप्पमत्तद्धाए संखेज्जिदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जिदि । सादि-अद्भुवो बंधो, अद्भुवबंधित्तादो ।

संपिह देवगइसहगयाणं सत्तावीसपयडीणं भण्णमाणे पुन्तावरकालेसु बंधोदयवोच्छेद-पिरक्खा जाणिय कायन्वा । देवगइ-वेडिन्वयदुगाणं बंधो परोदएण, साभावियादो । समचउ-रससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सराण सोदय-परोदओ, संजदेसु पडिवक्खपयडीणं पि उदय-

संयत गुणस्थानमें सान्तर होता है। उपर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बन्धका अभाव है। भय और जुगुष्साका सर्वत्र निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, वे ध्रुवबन्धी हैं। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंिक, ओघप्रत्ययों से कोई विशेषता नहीं है। देवगतिसंयुक्त और अगतिसंयुक्त भी बन्ध होता है, क्योंिक, अपूर्वकरणकालके अन्तिम सप्तम भागमें गतिके बन्धका अभाव हो जाता है। मनुष्य स्वामी हैं। प्रमत्तसंयतसे लेकर अपूर्वकरण तक बन्धाध्वान है। अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें बन्ध व्याच्छिन्न होता है। भय और जुगुष्साका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंिक, वे ध्रुवबन्धी हैं। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंिक, वे उनसे विपरीत (अध्रव) बन्धवाली हैं।

देवायुके पूर्वापर कालभावी बन्ध व उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उसका उदयाभाव है। परादय बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्भुहर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। मनुष्य ही स्वामी हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त संयत बन्धाध्वान हैं। अप्रमत्तकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रुव बन्ध

अब देवगतिके साथ रहनेवाली [परभविक नामकर्मकी] सत्ताईस प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते समय पूर्वापर कालोंमें बन्ध व उदयके व्युच्छेदकी परीक्षा जानकर करना चाहिये। देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका बन्ध परोदयसे होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोगित और सुखरका सोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, संयतोंमें इनकी

दंसणादो । अत्रसेसाणं पयडीणं बंधो सोदओ, ध्रुवोदयत्तादो । थिर-सुभाणं पमत्तसंजदम्मि बंधो सांतरो, षडिवक्खपयडिबंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, तदभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो णिरंतरो, एत्थ ध्रुवबंधित्तादो । पच्चया सुगमा । सव्वासि पयडीणं बंधो देवगइसंजुत्तो । मणुसा सामीओ । बंधदाणं बंधविणहुहाणं च सुगमं । ध्रुवबंधीणं बंधो तिविहो । अवसेसाणं सादि-अद्भवो ।

असादावेदणीय-अरिद-सोग-अथिर-असुह-अजसिकत्तीणमेगद्वाणियाणं सांतरबंधीणमोघ-पच्चयाणं देवगइसंजुत्ताणं मणुससामियाणं बंधद्धाणिवरिहयाणं पमत्तसंजदिम्म वोच्छिण्णबंधाणं बंधेण सादि-अद्भवाणं बंधो सोदओ परोदओ सोदय-परोदओ वे ति जाणिय पर्वेदव्वो । आहारदुग-तित्थयराणं पि जाणिय वत्तव्वं ।

# परिहारसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादा-वेदणीय-चदुसंजुलण-पुरिसवेद-हस्म-रदि-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिंदिय-

प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी उद्य देखा जाता है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध स्वोद्य होता है, क्योंिक, वे ध्रुवोद्यी हैं। स्थिर और शुभका वन्ध प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सान्तर होता है, क्योंिक, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंिक, यहां वे ध्रुववन्धी हैं। प्रत्यय सुगम हैं। सब प्रकृतियोंका बन्ध देवगिति संयुक्त होता है। इनके वन्धके स्वामी मनुष्य हैं। बन्धाध्वान और बन्धिवनप्रस्थान सुगम हैं। ध्रुववन्धी प्रकृतियोंका बन्ध तीन प्रकारका होता है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रव होता है।

असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति, इन एकस्थानिक, सान्तर बन्धवाली, ओघ प्रत्ययोंसं युक्त, देवगितसंयुक्त, मनुष्यस्वामिक, बन्धाध्वानसे रिहत, प्रमक्तसंयत गुणस्थानभावी बन्धव्युच्छेदसे सिहत, तथा बन्धकी अपेक्षा सादि व अधुव प्रकृतियोंका बन्ध स्वेदिय, परोद्य अथवा स्वेदिय-परोद्य हैं; इसकी जानकर प्ररूपणा करना चाहिय। आहारिहक और तीर्धिकर प्रकृतिकी भी प्ररूपणा जानकर करना चाहिय।

परिहारशुद्धिसंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिक, तैजस

१ अ-आप्रस्थोः 'सोदयो ', काप्रतो 'सोदओ ' इति पाठः ।

जादि-वेउ विवय-तेजा-कम्मइयस्रीर – समच उरससंठाण – वेउ विवयस्रीर – अंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपु विव-अगुरुवलहु अ-उवघाद-परघादु-स्मास-पमत्थिवहायगइ-तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयस्रीर-थिर-सुह-सुभग – सुस्सर-आदेज्ज-जसिक ति--णिमिण-तित्थयरु चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २३१ ॥

सुगमं ।

## पमत्त-अपमत्तमंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णितथ ॥२३२॥

उदयादे। बंधो पुच्चं पच्छा वा वेष्टिङज्जिद ति एत्थ विचारे। णित्थ, एदासिं बंधवेष्टिङ्केदाभावादे। उदइल्लाणमुदयवेष्टिकेदाभावादे। च । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्वि-वेउव्वियदुग-तित्थयराणं परे।दओ बंधो, एदासिं बंधोदयाणमक्कमवुत्तिविरे।हादो । णिद्दा-पयला-सादावेदणीय-चदुसंजलण-हस्स-रिद-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुस्सराणं सोदय-परे।दओ बंधो, एदासिं पडिवकखपयडीणं पि उदयदंसणादे। अवसेसाणं पयडीणं सोदओ बंधो, एत्थ एदासिं पयडीणं धुवादयत्तुवरुंभादो ।

व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवानु-पूर्वी, अगुरुठघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आंदेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन वन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३१ ॥

#### यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्त और अप्रमत्त संयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।। २३२॥

उदयसे वन्ध पूर्वमं या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, इनके बन्धव्युच्छेदका अभाव है, तथा उदय युक्त प्रकृतियोंके उद्यव्युच्छेदका भी अभाव है। देवगति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, विकियिकद्विक और तीर्थकर, इनका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंके बन्ध और उदयके एक साथ अस्तित्वका विरोध है। निद्रा, प्रचला, सातावेदनीय, चार संज्वलन, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तिवहायोगित और सुस्वरका स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी उदय देखा जाता है। शेष प्रकृतियोंका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इन प्रकृतियोंका ध्रुव उदय पाया जाता है।

सादावेदणीय-हस्स-रिद-थिर-सुभ-जसिकतीणं पमत्तसंजदिम बंधो सांतरा । उविरे णिरंतरो, पिडिवक्खपयदीणं बंधाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । णविरे इत्थि-णवुंसयवेदपच्चया णित्थ, अप्पसत्थवेदोदइल्लाणं पिरहारसुद्धिसंजमाभावादो । आहारदुगपचया वि णित्थ, पिरहारसुद्धिसंजमण आहारदुगोदयविरोहादो तित्थयरपादमूले हियाणं गयसंदेहाणं आणाकणिहदासंजमबहुलतादिआहारहवणकारणविरहिदाणमाहारसरीरोवादाणासंभवादो वा ।

देवगइसंजुत्तो बंधो, एत्थण्णगइबंधाभावादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ संजमाभावादो । बंधद्धाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णित्थि, 'अबंधा णित्थि 'त्ति सुत्तिणिद्देसादो । धुवबंधीणं बंधो तिविहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो ।

# असादावेदणीय-अरिद-सोग-अथिर-असुह-अजसिकित्तिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २३३॥

सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ और यशकीतिंका प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें सान्तर वन्ध होता है। ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहृतंके विना उनके वन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, आध्यत्ययोंसे कोई भेद नहीं है। विशेष हतना है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं हैं, क्योंकि, अप्रशस्तवेदोद्य युक्त जीवोंके परिहारशुद्धसंयमका अभाव है। आहारकद्विक प्रत्यय भी नहीं है, क्योंकि, परिहारशुद्धसंयमका अभाव है। आहारकद्विक प्रत्यय भी नहीं है, क्योंकि, परिहारशुद्धिसंयमके साथ आहारकद्विककी उत्पत्तिका विरोध है; अथवा तीर्थकरके पादमूलमें स्थित, सन्देह रहित, तथा आझाकनिष्ठता अर्थात् आप्तवचनमें सन्देहजनित शिथलता और असंयमवहुलतादि रूप आहारशरीरकी उत्पत्तिक कारणोंसे रहित परिहारशुद्धिसंयतोंके आहारकशरीरकी उत्पत्ति असंभव है।

देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है।
मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें संयमका अभाव है। बन्धाध्वान सुगम है।
बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि 'अबन्धक नहीं है' ऐसा सूत्रमें कहा गया है। इनमें ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध तीन प्रकारका होता है, क्योंकि, उनके ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

असाताचेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३३॥

श आ-काप्रलोः ' मुलिट्टियाणं ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः ' बहुलावादि ', ' का-मप्रस्रोः बहुलालादि ' इति पाठः ।

सुगमं ।

### पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।। २३४॥

असादि। दणीय-अरिद-सोगाणमेत्य वंधवी च्छेदो चेव, उदयवी च्छेदो णित्यः उविरि तदुदयवी च्छेदुवरुंभादो । अथिर-असुभाणं पि एवं चेव वत्तव्वं, पमत्त सजोगीसु वंधोदय-वोच्छेददंसणादो । अञ्चसिकत्तीए पुव्वमुद्दओ पच्छा वंधो वोच्छिज्जिदि, पमत्तासंजदसम्मादिहीसु वंधोदयवी च्छेददंसणादो । अथिर-असुहाणं सोद्देओ, अजसिकत्तीए परोद्देओ, सेसाणं वंधो सोदय-परोद्देओ । सांतरो वंधो, एदासिमगसमएण वि वंधुवरमदंसणादो । इत्थि-णवुंसयवेदाहार-दुगिवरिहिदोचपच्चया एत्थ वत्तव्वा । देवगइ [-संजुत्तो] वंधो । मणुसा सामी । वंधद्धाणं णित्थ, एगागुणहाणिम्हं तदसंभवादो । पमत्तसंजदचिरमसमए वंधो वोच्छिज्जिदि । सादि-अद्भुवो वंथो, अद्भववंधित्तादो ।

#### देवाउअस्म को बंधो को अबंधो ?॥ २३५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २३४॥

असातावेदनीय, अरित और शोकका यहां वन्धव्युच्छेद ही है उद्यब्युच्छेद नहीं है; क्योंकि, ऊपर उनका उद्यव्युच्छेद पाया जाता है। अस्थिर और अशुभके भी इसी प्रकार कहना चाहिये, क्योंकि, प्रमत्त और सयोगकेवली गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उद्यक्ता ब्युच्छेद देखा जाता है। अयशकीर्तिका पूर्वमें उद्य और पश्चात् बन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें क्रमशः उसके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद देखा जाता है। अस्थिर और अशुभका स्वाद्य, अयशकीर्तिका परोद्य, तथा शेष प्रकृतियोंका वन्ध स्वादय पराद्य होता है। सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, इन प्रकृतियोंका एक समयसे भी बन्धविश्वाम देखा जाता है। स्त्रीचेद, नपुंसकचेद और आहारकदिकसे रिहत यहां ओधप्रत्यय कहना चाहिये। देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें उसकी सम्भावना नहीं है। प्रमन्तसंयत गुणस्थानके अन्तिम समयमें वन्ध व्युच्छन्न होता है। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रवयन्धी प्रकृतियां हैं।

देवायुका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३५ ॥

१ प्रतिषु ' गुणहाणाणिन्ह ' इति पाठः ।

सुगमं ।

# पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्तसंजदद्धाए संखेजजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥२३६॥

उदयादो बंधो पुव्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति विचारो णित्थ, संजदेसु देवाउअस्स उदयाभावादो । परोदओ बंधो, बंधोदयाणमक्कमवुत्तिविरोहादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । णविर आहारदुगित्थि-णवंसयवेदपच्चया णित्थ । देवगइसंज्ञत्तो, मणुसा सामीओ, अवगयबंधद्धाणो, अप्पमत्तद्धाए संखेज्जे भागे गंतूण वोच्छिण्णबंधो । सादि-अद्भवो ।

## आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो? ॥ २३७॥

सुगमं ।

अपमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२३८॥

यह सूत्र सुगम है।

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। अप्रमत्तसंयतकालका संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युन्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २३६॥

उदयस बन्ध पूर्वमं या पश्चात् व्युच्छिन्न हाता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंिक, संयत जीवोंमें दवायुंक उदयका अभाव है। परोदय वन्ध होता है, क्योंिक, उसके बन्ध और उदयके एक साथ रहनेका विरोध है। निरन्तर वन्ध होता है क्योंिक, अन्तर्मुद्धतंके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंिक, ओघप्रत्ययों से कोई विशेषता नहीं है। विशेष इतना है कि आहारकि कि, किवेद और नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं हैं। देवगित संयुक्त बन्ध होता है। मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान सूत्रसे जाना जाता है। अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। सादि व अध्वय बन्ध होता है।

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २३७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २३८॥

एदासिं देवाउअभंगो । णवरि बंधद्धाणं णत्थि, एक्कम्हि गुणडाणे अद्धाणासभवादो । षंधवेाच्छेदो णत्थि, उवरिं पि बंधुवलंभादो ।

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-सादावेदणीय-जसिकत्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २३९॥

सुगमं ।

### सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णित्थि ॥ २४० ॥

एदासिं बंधोदयवोच्छेदाभावादो उदयादो बंधो पुन्वं पच्छा वा वेशिच्छण्णो त्ति ण परिक्खा कीरदे । सादावेदणीयस्स बंधो सोदय-परोदओ, अणुदए वि बंधविरोहा-भावादो । णिरंतरा सन्वपयडीणं बंधो, एत्थ गुणहाणेसु बंधुवरमाभावादो । ण एगसमयमिच्छय मुदसुहुमसांपराइएहि वियहिचारो, सुहुमसांपराइयगुणहाणिम त्ति विसेसणादो । ओरालिय-

इन दोनों प्रकृतियोंकी प्ररूपणा दवायुंक समान है। विशेष इतना है कि बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानकी सम्भावना नहीं है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर भी बन्ध पाया जाता है।

सूक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतेंगिं पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, यशकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २३९॥

यह सूत्र सुगम है।

सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक और क्षपक बन्धक हैं। ये वन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं। १ वन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।

इन प्रकृतियोंके बन्ध व उदयके व्युच्छेदका अभाव हानेसे उदयसे बन्ध पूर्वमं व्युच्छिन्न होता है या पश्चात्, यह परीक्षा यहां नहीं की जाती है। सातावेदनीयका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, उदयके न होनेपर भी उसके बन्धमं कोई विरोध नहीं है। इन सब प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, इस गुणस्थानमें बन्धविश्वामका अभाव है। ऐसा माननेपर एक समय रहकर मृत्युको प्राप्त हुए सूक्ष्मसाम्परायिक संयतोंसे व्यभिचार होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि, 'सृष्मसाम्परायिक गुणस्थानमें' ऐसा विशेषण दिया गया है। औदारिक काययोग, लोभ कवाय, बार मनोयोग और चार कायजोग-छोमकसाय-चदुमण-विचेजोगा ति दस यञ्चया । अगइसंखुतो बंधो, एत्थ चउगइ-बंधामावादो । मणुसा सामी, अण्णत्थ सुहुमसांपराइयाणमभावादो । बंधद्धाणं णित्थ, सुहुम-सांपरायण्पहुि ति सुत्ते अणुविदेहत्तादो । बंधवोच्छेदो णित्थ, 'अबंधा णित्थ 'ति वयणादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं तिविहो बंधो, धुवामावादो । सेसाणं सादि-अद्भवो ।

जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु सादावेदणीयस्म को बंधी की अबंधो ? ॥ २४१ ॥

सुगमं।

उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था खीणकसायवीयरायछदुमत्था सजोगिकेवली बंधा । सजोगिकेवलिअद्धाए चरिमसममं गंतूण [बंधो ] वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २४२ ॥

सुगममेदं, केवलणाणमग्गणापरूवणाए समाणतादो ।

बचनयोग, ये ददा प्रत्यय हैं। गतिसंयोगसे रहित बन्ध होता है, क्योंिक, यहां चारों गितियों के बन्धका अभाव है। मनुष्य स्वामी हैं, क्योंिक, अन्य गतियों में सूक्ष्मसाम्परायिक संयतोंका अभाव है। बन्धा वान नहीं है, क्योंिक, 'सूक्ष्मसाम्परायिक आदि ' ऐसा सूत्रमें निर्देश नहीं किया गया है। बन्धव्यु छोद नहीं है, क्योंिक, 'अबंधक नहीं है 'ऐसा सूत्रका बन्ध है। पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तराय, इनका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंिक, उनके ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

यथाख्यातिवहारगुद्धिसंयतोंमें सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ?

यह सूत्र सुगम है।

उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्थ, श्लीणकषाय वीतराग छद्मस्थ और सयोगकेवली बन्धक हैं। सयोगकेवलिकालके अन्तिम समयको जाकर [बन्ध] व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २४२॥

यह सूत्र सुगम है, दयांकि, केवलज्ञानमार्गणाकी प्ररूपणासे इसकी समानता है।

१ अतिषु ' अजोगिकेशल ' इति पाठः ।

संजदासंजदेस पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासादअट्ठकसाय पुरिसवेद-हस्स-रिद-सोग-भय-दुगुंछ-देवाउ-देवगइ-पांचिंदियजादि-वेउिव्वय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउिव्वयसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगइ-तस-बादर-प्जित्त-पत्तेयसरीरथिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्तिणिमिण-तित्थयरुव्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?
॥ २४३॥

सुगमं ।

#### संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ २४४ ॥

उदयादो पुच्वं पच्छा वा बंधो वेश्चिणणो ति एत्थ विचारे। णित्थि, बंधवेशच्छेदा-भावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुअचउक्क-थिराथिर-सुहासुह-सुभगादेज्ज-जसिकत्ति-णिभिण-पंचंतराइयाणं सोदओ

संयतासंयतोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, शोक, भय, जुगुप्सा, देवायु, देवगित, पंचेन्द्रियजाति, वेिक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिविद्यायोगिति, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगात्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २४३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

ं संयतासंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं ॥ २४४॥

इन प्रकृतियोंका बन्ध उदयसे पूर्वमें या पश्चात् व्युव्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं है, क्योंकि, उनके बन्धव्युव्छेदका अभाव है। पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु आदिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोद्य

षंधो, एत्थ धुवोदयत्तुवलंभादो । देवाउ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-अंगोवंग-देवगइपाओगगाणुपुव्वी-अजसिकत्ति-तित्थयराणं परोदओ बंधो, बंधोदयाणमण्णोण्णिवरोहादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-अहकसाय-पुरिसवेद-हम्स-रुद्दि-अर्राद्दे-सोग-भय-दुगुंछा—समच उरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सम्सर्च्यागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधविरोहाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-अहकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-देवाउ-देवगइ-पंचि-दियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण वेउव्वियसरीरअंगोवंग-जण्णचउक्क-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुवचउक्क-पसत्थविहायगइ-तसचउक्क-सुभग-सुस्सरादेज्ज-णिमिण-तित्थयरुव्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधो णिरंतरी, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासाद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकति-अजसिकतीणं बंधो सांतरी, एगसमएण बंधुवरमान्यादो । पव्चया सुगमा, ओघाणुव्वइपच्चएहिंती भेदाभावादो । सव्वासि पयडीणं देवगइ-संजुत्तो बंधो, अण्णगईणं बंधाभावादो । दुगइदेसव्वइणी सामी, अण्णत्थ तेसिमभावादो । बंधद्वाणं णितथ, एक्कगुणहाणे तदसंभवादो । अधवा अत्थि, पज्जविहयणयावलंबणादो ।

बन्ध होता है, क्योंिक, यहां इनका ध्रुव उदय पाया जाता है। देवायु, देवगित, विकिथिक शरीर व वैकिथिक शरीरांगोपांग, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अयशकीर्ति और तीर्थंकरका परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, इनके बन्ध और उदयका परस्परमें विरोध है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुष्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तिवहायोगित, सुस्वर और उच्चगात्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंिक, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय, पुरुषवेद, भय. जुगुण्सा, देवायु, देवगित पंचेित्र्य जाति, वैकियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, वर्णादिक चार, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तिविहायोगिति, त्रसादिक चार, सुभग, सुस्वर, आदय, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयस उनके बन्धविश्रामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे उनका बन्धविश्राम देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, सामान्य अणुवतीके प्रत्ययोंस कोई भेद नहीं है। सब प्रकृतियोंका देवगितसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंके बन्धका वहां अभाव है। दो गतियोंके देशवती स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंके उनका अभाव है। बन्धाध्यान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें उसकी सम्भावना नहीं है। अथवा पर्यायार्थिक नयका अवलम्बन करके बन्धाध्यान है।

१ प्रतिषु 'देसन्त्रगहणो ' इति पाठः ।

क्षेत्रोक्छेदो णस्थि, 'अवंधा णस्थि 'ति वयणादो । धुववंधीणं तिविहो वंधो, धुवाभावादो । सेसाणं सादि-अद्भवो, अद्भवंधित्तादो ।

असंजदेसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारस-कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय दुगुंछा-मणुसगइ -देवगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरस - संठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहा-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित्त-अजसिकित्त-णिमिणुव्चागोद-पंचतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २४५ ॥

सुगमं ।

मिन्छाइद्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वी बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थि॥ २४६॥

बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अबन्धक नहीं हैं ' ऐसा सूत्रमें कहा गया है। ध्रुवबन्धी मक्कतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, उनके ध्रुव बन्धका अभाव है। शेप प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

असंयतेंगें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, देवगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैक्तियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक व वैक्रियिक अंगोपांग, वज्रषभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगित व देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुत्छ, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, पत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २४५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है। २४६॥

एत्थोदइल्लाणं बंधोदयनोच्छेदाभावादा उदयादा बंधो कि पुर्व पच्छा वा नेक्किको ति विचारो णित्थ । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुक्ष्मलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवादयत्तादो । देवगइ-वेडिव्वियसरीर-वेउिव्वयसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुत्वीणं परोदओ बंधो, बंधोदयाणं परा-परिवेराहादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंझा-समचउरससंठाण-पस्तथिवहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित्त-अजसिकित्त-उच्चागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ उहयहा वि वंधुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुत्वी-ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडणाणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिद्वीसुं सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवलंभादो । सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिद्वीसु परोदओ, सोदएण सग-वंभस्स तत्थ विरोहदंसणादो । पंचिदियजादि-तस-बादर-पज्जत्ताणं मिच्छादिद्वीसु सोदय-परोदओ । उवधाद-परचदओ चेव, विगर्लिदिय-थावर-सुहुमापज्जत्तएसु सासणादीणमभावादो । उवधाद-परचाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सोदय-परादओ सोदय-

यहां उदय युक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उदयंके व्युच्छेदका अभाव होनेसे उदयकी भेपेक्षा बन्ध क्या पूर्वमें और या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं है। यांच भानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरुस्रपु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये भुवोदयी प्रकृतियां हैं। देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और वेषगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयके परस्पर विरोध है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्ताविहायोगाति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यदाकीर्ति, अयदाकीर्ति और उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगति, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुषूषी, औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्रर्वभसंहननका मिध्यादाष्ट और सासादनसम्यग्राष्टि गुणस्थानोंमें स्बोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, वहां दोनों प्रकारसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानींमें परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उद्यके साथ अपने बन्धका वहां विरोध देखा जाता है। पंचिन्द्रिय जाति, त्रस, बादर और पर्याप्तका बन्ध मिथ्याइ हियोंमें स्वोदय परोद्य होता है। क्रपर इनका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, विकलेन्द्रिय, स्थावर, सूक्ष्म और अपूर्वाप्तकोंमें सासादनादिक गुणस्थानोंका अभाव है। उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि, सासाद्वसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वोद्य-पराद्य ₩. ij. ¥°.

परोदओ । सम्मामिच्छाइडिम्हि सोदओ चेव, अपज्जत्तद्धाए तस्साभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछा-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, धुवबंधितादो । सादासादइस्स-रिद-अरिद सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकत्ति-अजसिकत्तीणं बंधो सांतरो, एगसमएण वि
बंधुवरमुवलंभादो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुच्नी-वेउच्वियसरीर वेउवियसरीरअंगोवंग-समचउरससंठाणाणं बंधो मिच्छादिहि-साराणसम्मादिहीसु सांतर-णिरंतरो । कधं णिरंतरो १ ण, असंखेजवासाउअतिरिक्ख-मणुसमिच्छादिहि-साराणसम्मादिहीसु सुहितिलेस्सियसंखेज्जवासाउएसु च
णिरंतरबंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । पुरिसवेदस्स मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सांतर-णिरंतरो । कथं णिरंतरो १ पम्म-सुक्कलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु
पुरिसवेदस्सेव बंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, पडिवक्खपयिक विवक्षाभावादो । मणुसगइ-मणुस-

बन्ध होता है। सम्यन्मिध्याद्दाप्ट गुणस्थानमें उनका स्वोदय ही बन्ध ोता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें उस गुणस्थानका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, वारह कषाय, भय, जुगुण्सा, तैजस व कार्मण द्वारा, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुववन्धी हैं। साता व असाता वदनीय, हास्य, रित, अरित, द्वाक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका वन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका वन्धविश्राम पाया जाता है। देवगाति, देवगीतप्रायोग्यानु-पूर्वी, विक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीरांगोपांग और समचतुरस्रसंस्थानका बन्ध मिथ्यादि श्रीर सासादनसम्यग्दि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर होता है।

शंका - निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि असंख्यातवर्षायुष्क तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें तथा ग्रुभ तीन लेक्यावाले संख्यातवर्षायुष्कोंमें भी उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

उपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। पुरुषवेदका मिध्यादि और सासादनसम्यग्दि ऐयोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका---निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि, पद्म और शुक्ल लक्ष्यावाले तिर्यंच एवं मनुष्योंमें पुरुपवेदका ही बन्ध पाया जाता है।

ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका

गइपाओग्गाणुपुन्नीणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु बंधो सांतर-णिरंतरे। । कधं णिरंतरे। १ ण, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादो । ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाइहीसु सासणसम्मादिहीसु च सांतर-णिरंतरे। बंधो । कधं णिरंतरो १ ण, देव-णरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादो । वन्जिरसहसंघडणस्स मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सांतरे। । उविर णिरंतरो, णिप्पडिवक्ख-बंधादो । पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सरादेज्ज्ञचागोदाणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सांतर-णिरंतरो, असंखेज्जवासाउएसु णिरतरबंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादो । पंचिदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीराणं बंधो मिच्छाइहिम्ह सांतर-णिरंतरो,

अभाव है। मनुष्यगति और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका मिध्याद्दाप्ट और सासादन-सम्यग्दिष्योंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-निरन्तर बन्ध कैसे होता है?

समाधान — नहीं, क्योंकि आनतादिक देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है।

औदारिकशरीर और औदारिकशरीरांगोपांगका मिथ्यादिष्यों और सासादन-सम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

शंका-इनका निरन्तर बन्ध कसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि देव और नारिकयोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

ऊपर उनका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। वज्रपेभसंहनतका मिध्याद्दाष्टि और सासादनसम्यग्दाष्टियोंमें सान्तर बन्ध होता है। उपर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। प्रशस्त-विहायोगिति, सुभग सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका मिध्याद्दाष्टि और सासादनसम्यग्दिष्टियोंमें सान्तर नरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असंख्यातवर्णायुष्कोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। उपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। पंचेन्द्रिय जाति, पर्धात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकशारीरका बन्ध मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, देव व नारिकयोंमें इनका

१ प्रतिषु ' देवीसु ' इति पाठः ।

#### देव-वरहण्यु निरंतरबंधुवलंगादो । उबरि णिरंतरो, णिप्यडिवक्खबंघादो ।

पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसामावादो । पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-बारसकसाय-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-अधिर-असुह-अजसिकिति-णिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइहिन्हि चउगइसंजुत्तो । सासणे णिरयगईए विणा तिगइसंजुत्तो । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । सादावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्तीणं मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टीसु बंधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगईए अभावादो । सम्मामिच्छादिष्टि-आसंजदसम्मादिष्टीसु बंधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगईए अभावादो । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीसु वंधो तिरिक्ख-भणुसगइसंजुत्तो । अरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । सम्मामिच्छादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीसु मणुसगइसंजुत्तो । मणुसगइ-मणुस-मणुसग्ववीणं मणुसगइसंजुत्तो । देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वीणं देवगइसंजुत्तो ।

निरम्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां वह प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, ओघपत्ययोंसे यहां कोई विशेषता नहीं है। पांच ज्ञानावर-णीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचे-न्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण दारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्दा, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकदारीर, अस्थिर, अद्युभ, अयदाकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों गतियोंसे संयुक्त, गुणस्थानमें नरकगतिके विना तीन गतियोंसे संयुक्त, तथा सम्यग्मिध्याद्दाष्टि और असंयतः सम्यग्दिष्ट गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, द्वास्य, रति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्ताविहायोगति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशकीर्तिका बन्ध मिथ्याद्दाष्टि और सासादनसम्यग्द्दष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ नरकगगतिके बन्धका अभाव है। सम्यग्मिध्याद्याष्ट्र और असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तिर्यग्गतिका अभाव है। औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग और वज्जर्थभसंहननका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यदृष्टि गुणस्थानोंमें तिर्यगाति और मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। सम्यग्मिध्याद्दाष्टि और असंयतसम्यग्द्दष्टि गुणस्थानींमें उनका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। देवगति और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणं मिच्छाइद्वीसु दुगइसंजुत्तो, तिरिक्ख-मणुसगईण-ममावादो । सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीसु देवगइसंजुत्तो । उच्चा-गोदस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो, अण्णत्थ तस्सुदयाभावादो ।

चउगइमिन्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिन्छादिहि-असंजदसम्मादिही सामी । वंधदाणं सुगमं । वंधवोन्छेदो णित्थ, ' अवंधा णित्थ ' त्ति वयणादे। । धुववंधीणं मिन्छा-इहीसु चउिवहो बंधो । सासणादीसु तिविहो, धुवबंधाभावादो । अत्रसेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्भवंधितादो ।

#### बेट्टाणी ओघं ॥ २४७॥

बेडाणपयडीणं जधा मूलोघम्मि परूवणा कदा तधा कायव्वा, विसेसाभावादे। ।

## एक्कट्ठाणी ओघं ॥ २४८ ॥

सुगममेदं ।

मणुस्साउ-देवाउआणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २४९ ॥

देवगतिसे संयुक्त होता है। वैक्रियिकदारीर और वैक्रियिकदारीरांगोपांगका बन्ध मिण्या-दृष्टियोंमें दो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, उनके साथ तिर्यगाति और मनुष्यगतिके बन्धका अभाव है। सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिण्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुण-स्थानोंमें देवगतिसे संयुक्त उनका बन्ध होता है। उच्चगोत्रका बन्ध देवगित और मनुष्य-गतिसे संयुक्त होता है, क्योंकि, अन्य गतियोंमें उसके उदयका अभाव है।

चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अबन्धक नहीं हैं 'ऐसा सूत्रमें कहा गया है। ध्रवत्रन्धी मकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें चारों प्रकारका होता है। सासादनादिकोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २४७ ॥

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा जैसे मूलोघमें की गई है उसी प्रकार करना खाहिये, क्योंकि, मूलोघसे यहां कोई विशेषता नहीं है।

एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओषके समान है ॥ २४८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

महाच्याय और देवायुका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २४९ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २५०॥

सुगमं ।

तित्थयरणामस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २५१ ॥ सुगमं।

असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥२५२॥ सुगमं।

दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-अचक्खुदंसणीणमोघं णेदव्वं जाव तित्थयरे ति ॥ २५३ ॥

तिण्णं जाईणमादाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं चक्खुदंसणीसु परादयज्जवतंभादा ओघ-

#### यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयत्स्यम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं। २५०॥

यह सूत्र सुगम है।

तीर्थंकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २५१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्ट बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। २५२॥

यह सूत्र सुगम है।

दर्शनमार्गणानुसार चक्षुदर्शनी और अचक्षुदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा तीर्थकर प्रकृति तक ओघके समान जानना चाहिये ।। २५३ ।।

शंका—तीन जातियां, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियोंका अक्षुदर्शनियोंमें चूंकि परोदय बन्घ पाया जाता है, अत एव 'उनकी प्ररूपणा ओघके समान मिदि ण घडदे ? ण, दन्विडयणयमवलंबिय डिददेसामासियसुत्तेसु विरोहाभावादो । पयि बंधद्धाणगयभेदपदुप्पायणहमुत्तरसुत्तं भणदि—

णवरि विसेसो, सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ २५४॥

सुगमं ।

मिन्छाइद्विपहुडि जाव खीणकसायवीयरायछदुमत्था बंधा । एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ २५५॥

सुगममेदं ।

ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ २५६॥

सुगमं।

केवलदंसणी केवलणाणिभंगो।। २५७॥

सुगमं ।

#### है ' यह घटित नहीं होता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन कर स्थित देशामर्शक सूत्रोंमें विरोधका अभाव है।

प्रकृति बन्धाध्वानगत भेदके प्ररूपणार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं—

इतनी विशेषता है कि सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥२५४॥ यह सूत्र सुगम है।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।। २५५॥

यह सूत्र सुगम है।

अवधिदर्शनी जीवोंकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २५६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

केवलदर्शनियोंकी प्ररूपणा केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २५७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

## लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियाण-मसंजदभंगो ॥ २५८ ॥

किण्हलेस्साए ताव उच्चदे — पंचणाणावरणीय छदंसणावरणीय-सादासाद-बारस-कसाय-पुरिसवेद-हस्स रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिंदियजादि—ओरालिय-वेउिव्वय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरसंसठ।ण-ओरालिय-वेउिव्वयसरीरंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्णचउक्क-मणुसगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुअचउक्क-पसत्थिवह।यगइ-तसचउक्क—धिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेजज-जसिकिति-अजसिकिति-णिमिणुच्चागोद—पंचेतराइयाणि किण्हलेस्सियचउगुणडाणजीवेहि बज्झमाणाणि । तत्श्रुदयादे। बंधो पुत्वं पच्छा वा वोिच्छण्णे। ति परिक्खाएं असंजदभंगो ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णच उक्क-अगुरुवलहुअ-थिरा-थिर-सुद्दासुद्द-णिमिण-पंचंतराइयाणं बंधो सोदओ, धुवोदयत्तादो । देवगइदुग-वेउव्वियदुगाणं परोदओ, बंधोदयाणं समाणकाल उत्तिविरोद्दादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-

लेश्यामार्गणानुसार कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापातलेश्यावाले जीवोंकी प्ररूपणा असंयतोंके समान है ॥ २५८॥

पहले कृष्णलंदयाके आश्रित प्ररूपणा करते हैं— पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अराति, दोक, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैिक्तियिक, तैजस व कार्मण द्यारि, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक और वैिक्तियिक द्यारीरांगोपांग, वज्रवभसंहनन, वर्णादिक चार, मनुष्यगति और देवशति वायोग्यानुपूर्वी, अगुक्लघु आदिक चार, प्रशस्तविहायोगति, त्रसादिक चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यदाकीर्ति, अयदाकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां कृष्णलेद्यावाले चार गुणस्थानवर्ती जीवों द्वारा वध्यमान हैं। उनमें 'उदयसे बन्ध पूर्वमें ब्युच्छित्र होता है या पश्चात् देस प्रकारकी परीक्षा यहां असंयत जीवोंके समान है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण झरीर, वर्णादिक खार, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अगुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध खोदय होता है, क्योंकि, वे धुवोदयी हैं। देवगतिद्धिक और वैक्रियिकद्धिक का परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, इनके बन्ध और उदयके समान कालमें रहनेका विरोध है। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कवाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय,

१ अप्रतौ 'परिक्खाणं ' इति पाठः ।

हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-समच उरससंठाण-पसत्यविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज-जसकित्ति-अजसिकिति-उच्चागोदाणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादा । मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जिरसहसंघडणाणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सोदय परोदओ, उभयहा वि
बंधुवलंभादो । सम्मामिच्छादिहि-असजदसम्मादिहीसु परोदओ, सोदयबंधाणमेदेसु गुणहाणेसु
अक्कमउत्तिविरोहादो । पंचिंदियजादि-तस-बादर-पज्जत्ताणं मिच्छाइहीसु सोदय-परोदओ,
एत्थ पडिवक्खपयडीणं पि उदयसंभवादो । उविर सोदओ चेव, विगिलिदिय-थावरै-सुहुमअपज्जत्तएसु सासणादीणमभावादो । उवघाद-परघादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहीसु सोदय-परोदओ । असंजदसम्मादिहीसु सोदय-परोदओ, छहपुढवीपच्छायदाणमपज्जत्तकाले असंजदसम्मादिहीणं परोदएण बंधसंभवादो । सम्मामिच्छाइहीसु सोदओ,
एदेसिमपज्जत्तदाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-वारसकसाय-भय-दुगुंक्ठा-तेजा—कम्मइयसरीर—वण्ण— चउक्क-अगुरुवलडुव-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं बंधो णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । सादासाद-

जुगुप्सा, समचतुरस्र पंस्थान, प्रशस्तिविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीतिं, अयशकीतिं और उच्चगोत्रका स्वोदय परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनका वन्ध पाया जाता है। मनुष्यगिताहक, आदानिकि कि और वक्षवभसंहननका मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानों से स्वेत्य परादय वन्ध होता है, क्योंकि, वहां दोनों प्रकारसे भी वन्ध पाया जाता है। सम्यग्मिथ्यादि और असंयतसम्यग्धि गुणस्थानों में उनका परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, इन गुणस्थानों में उन प्रकृतियोक अपने वन्ध और उदयक एक साथ रहनेका विरोध है। पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर और वर्धातका मिथ्यादिष्यों से स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी उदय सम्भव है। उपर स्वोदय ही वन्ध होता है, क्योंकि, विकलेन्द्रिय, स्थावर, सृक्ष्म और अपर्याप्तकों सासादनादिक गुणस्थानोंका अभाव है। उपदात, परधात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादिष्ट और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानों से स्वोदय परोदय बन्ध होता है। असंयतसम्यग्दि गों स्वोदय परोदय बन्ध होता है। सम्यग्मिथ्यादिष्ट गों से स्वोदय परोदय बन्ध होता है। सम्यग्मिथ्यादिष्ट गों से स्वोदय वन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अपर्योग्वताका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तजस व कार्मण रारीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति,

१ प्रतिपु ' थावरे ' इति पाठः ।

हस्स-रिद-अरिद-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकति-अजसिकतीणं सांतरो, अद्भुवंधितादो । पुरिसवेद-देवगृहदुग-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-समचउरससंठाण-वज्जरिसहसंघडण-पसत्थिवहायगृह-सुभग-सुस्सर-आदेज्जुच्चागोदाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु सांतरो । उविर णिरंतरो, णिप्पडिवक्खबंधादो । मणुसगृह-मणुसगृहपाओग्गाणुपुव्वीणं मिच्छाइहि-सासण-सम्मादिहीसु णिरंतरो । कथं णिरंतरो १ ण, आरणच्चुददेवाणं मणुस्सेसुववण्णाणं सुक्कलेस्सा-विणासेण किण्हलेसाए परिणदाणमंतोमुहत्तकालं णिरंतरबंधुवलंभादो । सुक्कलेस्साए हिदो पम्म-तेउ-काउ-णीहलेस्साओ वोलिय कथमक्कमेण किण्हलेस्सापरिणदो होज्ञ १ ण, सुक्कलेम्सादो कमेणं काउ-णीललेस्सासु परिणमिय पच्छा किण्णलेस्सापज्ञाएण परिणमणच्भुवगमादो । ण च मणुसगृह-बंधगद्धा काउ-णीललेस्साकालादो थोवा, तत्तो तस्स बहुतुवलंभादो । अथवा मिन्झमसुक्कलस्सिओ देवो जहा छिण्णाउओ होदण जहण्णसुक्काइणा अपरिणमिय असुहितलेस्साए णिवदिद

शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं। पुरुषवेद, देवगतिद्विक, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीरांगोपांग, समचतुरस्रसंस्थान, वर्क्षभसंहनन, प्रशस्तिविहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें सान्तर बन्ध होता है। उपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां वह प्रातपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे रहित है। मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रयोग्यानुपूर्वीका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें निरन्तर बन्ध होता है।

शंका---निरन्तर बन्ध कसे होता है ?

समाधान — नहीं, क्योंकि मनुष्योंमें उत्पन्न हुए आरण-अच्युत देवोंके शुक्कलेक्याके विनादासे कृष्णलेक्यामें परिणत है। नेपर अन्तर्मुहूर्न काल तक निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शंका—शुक्कलेश्यामें स्थित जीव पद्म, तेज. कापोत और नील लेश्याओंको लांघकर कैसे एक साथ रूष्णलेश्यामें परिणत हो सकता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि. शुक्क हेश्यासे क्रमशः कापोत और नील लेश्याओं में परिणमन करके पीछे कृष्णलेश्या पर्यायसे परिणमन स्वीकार किया गया है। आर मनुष्यगतिबन्धककाल कापोत और नील लेश्याके कालसे थोड़ा नहीं है, क्योंकि, वह उससे बहुत पाया जाता है। अथवा, मध्यम शुक्ल लेश्यावाला देव जिस प्रकार आयुके शिण होनेपर जधन्य शुक्ल लेश्यादिकसे परिणमन न करके अशुभ तीन लेश्याओं में गिरता

<sup>?</sup> अ-काप्रकोः '-मंतोमुहुतं काल ' इति पाठः । २ अप्रती ' सुक्कलेस्सः णं ' इति पाठः । ३ अपती ' अपारेणायेह असुहतिलेस्साण ' इति पाठः ।

तहा सन्वे देवा मुदयक्खणेण' चेव अणियमेण असुहितिलेस्सासु णिवंदीत ति गिहिदे बुड्जदे । अण्णे पुण आइरिया किण्णलेस्साए मजुसगइदुगस्स णिरंतरं बंधं णेच्छंति, मणुसगिदि-बंधगद्धाए काउलेस्साबंधगद्धाबहुत्तन्सुवगमादो । तं पि कुदो १ मुददेवाणं सन्वेसि पि काउ-लेस्साए चेव परिणामन्सुवगमादो । उवरि णिरंतरो । ओरालियसरीर-अंगोवंगाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिष्ठीसु सांतर-णिरंतरो । कुदो १ णरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पिडवक्खपयिडवंधाभावादो । पंचिदियजादि-परघादुस्सास-तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइहीसु सांतर-णिरंतरो, णरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । उवरि णिरंतरो, पिडवक्खपयिडीणं बंधाभावादो ।

पचयाणमे। घमंगो। णवरि असंजदसम्माइडिपचएसु वेउव्वियमिस्सपच्चओ अवणेदव्वो। ओरालियदुग-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं सम्मामिच्छाइडिम्हिं ओरालियकायजोगित्थि-

है, उसी प्रकार सब देव मरणक्षणमें ही नियम रहित अशुभ तीन लेक्याओं गिरते हैं, ऐसा ग्रहण करनेपर उपर्धुक्त कथन संगत होता है।

अन्य आचार्य कृष्णलेश्यामें मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध नहीं मानते हैं, क्योंकि, मनुष्यगित बन्धककालसे कापोतलेश्याका बन्धककाल बहुत स्वीकार किया गया है।

शंका - वह भी कैसे ?

समाधान क्योंकि, सब ही मृत देवोंका कापोतलेक्यामें ही परिणमन सीकार

ऊपर उनका निरन्तर बन्ध होता है। औदारिक दारीर और औदारिक दारीर गिपांगका मिध्याद्दां व सासाद नसम्यग्दि गुणस्थानों में सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, नारिक यों में उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति, परधात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक दारीरका मिध्याद्दियों में सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, नारिक यों में उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बन्धका अभाव है।

प्रत्ययोंकी प्ररूपणा ओघके समान है। विशेष इतना है कि असंयत-सम्यग्हाप्रिके प्रत्ययोंमें वैकिथिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। औदारिकद्विक, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें औदारिक-

१ अप्रती ' देत्रा मुद्दण्यस्वणीण ', आ-काप्रत्योः ' देवाणमुद्रययस्वणीण ' इति पाठः ।

६ मतिषु ' सन्मामिन्डाइ<sub>वी</sub>हि ' इति पाठः ।

पुरिसंवदपच्चएहि विणा चालीसपच्चया । देवगङ्-देवगङ्पाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-वेउ-वियसरीरंगोवंगाणं वेउव्विय-वेउव्वियमिस्सपच्चया सव्वगुणङ्गाणपञ्चएसु सव्वत्थ अवणेद्व्वा । ओरालियदुग-मणुसगङ्-मणुसगङ्गाओग्गाणुपुव्वीणं असंजदसम्मादिहिम्हि चालीस पच्चया, वेउव्वियमिस्स-ओरालिय-ओरालियमिस्स-कम्मङ्य-इत्थि-पुरिसंवेदपच्चयाणमभावादो । वज्जरि-सहसंघडणस्स सम्मामिच्छाइहिम्हि चालीस पच्चया, ओरालियकायजोगित्थि-पुरिसंवेदपच्चयाण-मभावादो । असंजदसम्माइहिम्हि चालीस पच्चया, ओरालिय-ओरालियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मङ्यकायजोगित्थि-पुरिसंवेदपच्चयाणमभावादो ।

पंचिष्वणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-बारसकसाय-अरदि-सोग-भय-दुगुंछापंचिद्वयजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद—उस्सास—
तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-अथिर-असुह-अजसिकिति णिमिण-पंचेतराइयाणं मिच्छाइडिम्हि चउगइसंजुतो बंधो । सासणे तिगइसंजुत्तो, णिरयगईए अभावादो । असंजदसम्माइडि-सम्मामिच्छाइडीसु दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । सादावेदणीय-पुरिसवेद-हस्स-रदिसमचउरससंठाण-पसत्थिविद्यायाइ थिर सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ-जसिकत्तीणं मिच्छाइडि-सासण-

काययोग, स्त्रीवेद और पुरुषवेद प्रत्ययोंके विना चालीस प्रत्यय हैं। देवगति, देवगतिप्रायाग्यानुपूर्वी विकियिकशारीर और विकियिकशारीरांगोपांगके विकियिक और विकियिकिमिश्र प्रत्ययोंको सव गुणस्थ नोके प्रत्ययोंके सर्वत्र कम करना चाहिये। आँदारिकिद्धिक, मनुष्यगति और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वीके असंयतसञ्चग्रि गुणस्थानमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां विकियिकिमिश्र, औदारिक, औदारिकिमिश्र, कार्मण काययोग, किवेद और पुरुषवेद प्रत्ययोंका वहां अभाव है। वल्लीभसंहननके सम्यग्मिश्यादि गुणस्थानमें चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिककाययोग, स्त्रीवेद और पुरुषवेद प्रत्ययोंका वहां अभाव है। असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें उसके चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिक, औदारिक चालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिक, औदारिकिमिश्र, विकियिकिमिश्र, कार्मण काययोग, स्त्रीवेद और पुरुषवेद प्रत्ययोंका वहां अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय. छह दर्शनावरणीय, आसाता वेदनीय, बारह कपाय, अरित, होकि, भय, जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति. तजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्ल्वास, त्रस. वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशर्गर, अस्थिर, अशुभ, अयशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें तीन गतियोंसे संयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगतिका अभाव है। असंयतमम्यग्दृष्टि और मम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तियग्गतिका अभाव है। साता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रित, समचुरु असंस्थान, प्रशस्तिविहायःगित, स्थिर, शुभ, सुभग,

सम्मादिहीसु तिगइसंज्ञत्तो, णिरयगईए अभावादो । सम्मामिन्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु दुगइ-संज्ञतो, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्त्रीणं सन्वगुणहाणेसु बंधो मणुसगइसंज्ञतो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जिरसहसंघडणाणं मिन्छाइहि-सासण-सम्मादिहीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंज्ञतो । सम्मामिन्छादिहि-असंजदसम्माइहीसु मणुसगइसंज्ञतो, अण्णगइबंधाभावादो । देवगइदुगस्स देवगइसंज्ञतो । वेउन्वियदुगस्स मिन्छाइहीसु दुगइ-संज्ञतो, तिरिक्ख-मणुसगईणमभावादो । सासणसम्मादिहि-सम्मामिन्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु देवगइसंज्ञतो, अण्णगइबंधेण संजोगिवरे।हादो । उन्चागे।दस्स सन्वगुणहाणेसु देवगइ-मणुसगइसंज्ञतो बंधो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स—रदि—अरदि— सोग-भय-दुगुंछा-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुवच उक्क-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर -सुहासुह -सुभग -सुस्सर-आंदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिण-पंचेतराइय-उच्चागोदाण चउगइमिच्छाइडि-सासण-

सुस्वर, आदेय और यशकीर्तिका मिण्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगितका अभाव है। सम्यग्मिण्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगित और तिर्थगितिका अभाव है। मनुष्यगित और प्रमुख्यातिप्रायाग्यानुपूर्विका सब गुणस्थानोंमें मनुष्यगितिसे संयुक्त बन्ध होता है। अत्रादिकशरीर, औद्दृतिकशरीरांगोपांग और वज्जर्थभसंहननका मिण्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तिर्थगिति और मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्मिण्यादृष्टि और असंयतमम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है। सम्यगिक्यादृष्टि और असंयतमम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वद्दां अन्य गितयोंके बन्धका अभाव है। देवगितदिकका देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, तिर्थगिति और मनुष्यगितके बन्धका अभाव है। सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यगिमध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गितयोंके बन्धके साथ उसके संयोगका विरोध है। उच्चगितका सन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गितयोंके बन्धके साथ उसके संयोगका विरोध है। उच्चगितका सन्ध होता है, क्योंकि, अन्य गितयोंके बन्धके साथ उसके संयोगका विरोध है। उच्चगीतका सन्ध गुक्त वन्ध होता है।

पांच क्षानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, पंचिन्द्रिय जाति, तेजस व कामण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तावहायोगित, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, अदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, पांच अन्तराय और उच्चगोत्रके चारी गतियोंके

सम्मादिष्ठिणो, तिगइसम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिष्ठिणो सामी, देवगईए अभावादो । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्ची-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडणाणं चउगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिष्ठिणो णिरयगइसम्मामिच्छाइडि-असंजदसम्मादिष्ठिणो च सामी। देवगइ-वेउव्वियदुगाणं दुगइमिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-असंजद-सम्मादिडिणो च सामी, णिरय-देवगईणमभावादो।

वंधद्धाणं सुगमं । बंधवेश्वेश्वेदो णित्थि, 'अयंधा णित्थि ' ति वयणादो । धुवबंधीणं मिन्छादिहिम्हि बंधो चउव्विहा। अण्णत्थ तिविहो, धुवाभावादो । अद्भवत्रंथीणं सन्वत्थ सादि-अद्भवो, अणादि-धुवाणमभावादो ।

संपिं दुर्हाणपयडीणं परूवणा कीरदे— अणंताणुर्वधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, सासणसम्मादिहिम्हि तदुभयवोच्छेदुवलंभादो । एवं तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीए वि वत्तव्वं । असंजदसम्मादिहिम्हि नि तदुद्यो अत्थि ति चे ण, किण्णलेस्साए णिरुद्धाए

मिथ्याद्दाष्टि और सामादनसम्यग्दृष्टि, तथा तीन गतियोंके सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत-सम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, यहां देवगतिमें इनके वन्धका अभाव है। मनुष्यगति, मनुष्यगतिष्रायाग्यानुपूर्वी, औदारिकरारीर, ओदारिकरारीरांगोपांग और वज्रपंभसंहननके चार्रा गतियांके पिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि और नरकगतिके सम्यग्मिथ्यादृष्टि व असंयत्तसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। देवगतिद्धिक और विकियकाद्वेकके दो गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनत्तम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हं, क्योंकि, नरक और देव गतिमें इनके बन्धका अभाव है।

बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अबन्धक नहीं है' ऐसा सूत्रमें कहा गया है। ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। अध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है।

अब द्विस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं — अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छित्र होते है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दछि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। इसी प्रकार तिर्यग्गतिश्रायोग्यानुपूर्वीके भी कहना चाहिये।

शंका—असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें भी तो तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका उद्य है, फिर उसका उद्यब्युच्छेद सासादनसम्यग्दि गुणस्थानमें कैस सम्भव है।

समाधान—येसा नहीं है, क्योंकि, कृष्णलेश्याका अनुषंग होनेपर उसका घहां उद्य

तदुदयासंभवादो । अवसेसाणं पयडीणं उदयवोच्छेदो णित्थि, वंधवोच्छेदो चेव । सन्वासिं पयडीणं वंधो सोदय-परोदओ, अद्भुवादयत्तादो । थीणगिद्धितय-अणंताणुवंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं वंधो णिरंतरो, एगसमएण वंधुवरमाभावादो । इत्थिवेद-चउसंठाण-चउसघडण-उज्जोव-अप्पसत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर अणादेज्जाणं वंधो सांतरो, एगसमएण वि वंधुवरमुव-ठंभादो । तिरिक्खगइ तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वी-णीचागोदाणं वंधो सांतर-णिरंतरो । कुदो १ सत्तमपुद्धवीद्विदिमच्छाइद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु ते उ-वाउकाइयमिच्छाइद्वीसु च णिरंतरबंधु-वठंभादो । पच्चया सुगमा । णवरि तिरिक्खाउअस्स मिच्छाइद्विम्हि वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-पच्चया अवणेदव्वा। सासणसम्मादिद्विम्हि ओराठियमिस्स-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवण्यव्वा। यीणगिद्वितिय अगताणुवंधि च उक्काणं वंधो च उगइसंज्ञतो । इत्थिवेदस्स तिगइसंज्ञतो, णिरयगईए अभावादो । च उसंठाण-च उसंघडणाणं दुगइसंज्ञतो, णिरय-देवगईणमभावादो । अप्पसत्थिविहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं मिच्छाइद्वीसु तिगइसंज्ञतो, देवगईए

#### असम्भव है।

शेष प्रकृतियोंका उद्ययुच्छेद नहीं है, केवल वन्धव्युच्छेद ही है। सब प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि, वे अबुवोदयी हैं। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुवन्धि-चतुष्क और तिर्यगायुका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, एक समयस उनके बन्धविश्रः मका अभाव है। स्त्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, उद्यात, अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर और अनादेयका वन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम पाया जाता है। तिर्यग्गति तिर्यग्गतिप्रायाग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका वन्ध सान्तर निरन्तर होता है, क्योंकि सप्तम पृथिवीमें स्थित मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि नारिकयें मं तथा तज व वायु कायिक मैध्यादृष्टि जीवोंमें भी उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि तिर्यगायुके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें वैक्रियिकामश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। सासादनसम्यग्दप्रि गुणस्थानमें औदारिकमिश्र, वैक्रियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका वन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है। स्त्रीवेदका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि उसके साथ नरकगतिके बन्धका अभाव है। चार संस्थान और चार संहननका बन्ध दो गतियोंसे संयुक्त होता हे. क्योंकि, उनके साथ नरकगति और देवगतिकं बन्धका अभाव है। अप्रवास्तिवहायागिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका मिथ्याद्यप्रियोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, द्वगतिका वहां अभाव है।

१ अ आप्रस्तोः ' पुदवीविद्विद '' शति पाठः । . . . २ अप्रतो ' मुस्सर ' इति पाठः । . . .

अमावादो । सासणे दुगइसंजुत्तो, णिरय-देवगईणमभावादो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्ख-गइपाओग्गाणुपुव्वी उज्जावाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो, साभावियादो । थीणगिद्धितियादीणं पयडीणं बंधस्स चउग्गइमिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो सामी, अविरोहादो । वंधद्धाणं बंधविणहृहाणं च सुगमं । धुवबंधीणं मिच्छाइहिम्ह च उव्विहो बंधो । सासणे दुविहो, अणाइ-धुवबंधाभावादो । अवसेसाणं बंधो सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो ।

एगडाणपयडीणं पर्वणा कीरदे — मिच्छत्तेइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदियजादि-णिरयाणुपुच्वी-आदाव-थावर सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणं बंधोदया समं वेश्चिङ्जंति, मिच्छाइहिम्हि चेव तदुभयवोच्छेदुवलंभादो । अवस्तिमाणं पयडीणं उदयवोच्छेदो णत्थि, बंधवोच्छेदो चेव । मिच्छत्तस्स बंधो सोदओ । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुच्वीणं परोदओ, सोदएण बंधिवरोहादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो सोदय-परोदओ, उभयहा वि अविरुद्धबंधादो । मिच्छत्त-णिरयाउआणं बंधो णिरति। अवसेसाणं सांतरे, एगससएण वि बंधुवरमदंसणादो । पच्चया सुगमा । णवरि णिरयाउ-णिरयगई-णिरयाणुपुच्वीणं वेउव्विय-

सासादनमें दो गितयों से संयुक्त वन्ध होता है, क्यों कि, वहां नरकगित और देवगितका अभाव है। निर्यगायु, तिर्यगाति, तिर्यगातिश्रायाग्यागुपूर्वी और उद्योतका तिर्यगातिसं संयुक्त बन्ध होता है, क्यों कि, ऐसा स्वभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय आदि प्रकृतियों के बन्धके चारों गितियों के मिथ्याह प्रे और सासादनसम्यग्द ए स्वामी हैं, क्यों कि, इसमें कोई विरोध नहीं हैं। वन्धाध्वान ओर वन्धिवनएस्थान सुगम हैं। ध्रुववन्धी प्रकृतियों का मिथ्याद ए गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्यों कि, वहां अनादि और ध्रुव बन्धका अभाव है। रोष प्रकृतियों का बन्ध सादि और अध्रव होता है, क्यों कि, वे अध्रव बन्धि हैं।

एकस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं — मिथ्यात्व. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, नारकानुपूर्वी. आताप, स्थावर, सूहम, अपर्याप्त और साधारणद्वारीरका बन्ध व उद्य दोनी साथमें व्युव्छिन्न होते हैं. क्योंकि, मिथ्यादि गुणस्थानमें ही उन दोनोंका व्युव्छेद पाया जाता है। दोप प्रकृतियोंका उदयव्युव्छेद नहीं है, कवल बन्धव्युव्छेद ही है। मिथ्यात्वका बन्ध स्वोद्य होता है। नारकायु, नरकगति और नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, अपने उदयके साथ इनके बन्धका विरोध है। दोष प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय परोद्य होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी उनके बन्धमें कोई विरोध नहीं है। मिथ्यात्व और नारकायुका बन्ध निरन्तर होता है। दोष प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविधामका देखा जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। विदोष इतना है कि नारकायु,

वेउव्वियमिस्सः ओरािठयमिस्स-कम्मइयपच्चया णित्थ, अपज्जत्तकारे एदािसं बंधाभावादो । एइंदिय-आदाव-थावराणं वेउव्वियकायजागपच्चओ अवणेयव्वो । बीइंदिय-तीइंदिय-चऽरिंदिय-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं वेउव्विय-वेउव्वियमिस्सपच्चया अवणेद्व्या, देव-णेरइएसु एदािसं बंधाभावादो । मिच्छत्तस्स च उगइसंजुत्तो । णवुंसयवेद-हुंडसंठाणाणं तिगइसंजुत्तो, देवगदीए अभावादो । असंपत्तसेवहसंघडण-अपज्जताणं दुगइसंजुत्तो, णिरय-देवगईणमभावादो । णिरयाउ-णिरयदुगाणं णिरयगइसंजुत्तो । अवसेसाणं पयडीणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो । णिरयाउ-णिरयदुग-बीइंदिय-तीइंदिय-चऽरिंदियजादि-सुहुम-अपज्ञत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवहसंघडणाणं चउगइमिच्छाइही सामी । एइंदिय-आदाव-थावराणं तिगइमिच्छाइही सामी । बंधद्वाणं णित्थ, एक्किम्ह अद्धाणिवराहादो । बंधवोच्छेदो सुगमो । मिच्छत्तस्स बंधो चउव्विहो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो ।

मणुसाउअस्स मिन्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु बंधो सोदय-परोदओ । असंजदसम्मा-दिहीसु परोदओ । सन्वत्थ णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पन्चया ओघसिद्धा ।

नरकगित और नारकानुपूर्वीं वैकियिक, वैकियिकमिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्यय नहीं हैं, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनके बन्धका अभाव है। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके वैकियिककाययोग प्रत्यय कम करना चाहिये। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण द्वारीरके वैकियिक और वैकियिकमिश्र प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, देव और नारिकयोंमें इनके वन्धका अभाव है।

मिध्यात्वका बन्ध चारों गतियोंसे संयुक्त होता है। नपुंसकवेद और हुण्डसंस्थानका वन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ दंबगतिके बन्धका अभाव है। असंप्राप्त एपाटिकासंहनन और अपर्याप्तका बन्ध दो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ नरक और दंव गतिके बन्धका अभाव है। नारकायु और नरकद्विकका बन्ध नरकगतिसे संयुक्त होता है। राष प्रकृतियोंका बन्ध तिर्यगतिसे संयुक्त होता है। नारकायु, नरकद्विक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, सक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके तिर्यच और मनुष्य स्वामी हं। मिध्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्त एपाटिकासंहननके स्वामी चारों गतियोंके मिध्यादृष्टि जीव हैं। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिध्यादृष्टि स्वामी हैं। वन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धव्युच्छेद सुगम है। मिध्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं।

मनुष्यायुका बन्ध मिथ्याद्दाप्टि और सासादनसम्यग्दिष्ट् गुणस्थानीमें स्वोदय-परोदय होता है। असंयतसम्यग्दिष्टियोंमें उसका परोदय बन्ध होता है। सर्वत्र निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके वन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय ओघसे सिद्ध हैं। इ. बं. ४२. णविर मिन्छाइहिम्हि वेउन्वियमिस्स-कम्मइयपच्या, सासणे वेउन्वियमिस्स-ओरालियमिस्स-कम्मइयपच्चया, असंजदसम्मादिहिम्हि ओरालियदुग-वेउन्वियमिस्स-कम्मइय-इत्थि-पुरिसवेदपच्चया
अवणेदन्वा; असंहितिलेस्सासु मणुसाउअं बंधमाणाणं देवासंजदसम्मादिहीणमणुवलंभादो । ण
च देवेसु पज्जत्तणसु असुहितिलेस्साओ अत्थि, भवणवासिय वाणवेतर-जोदिसिणसु
अपज्जत्तयदेवेसु चेव तासिमुवलंभादो । ण च देवा णेरइया वा पज्जत्तणामकम्मोदयितिरिक्खमणुसा अपज्जत्तयदा संता आउअं बंधित, तिरिक्ख-मणुसअपज्जते मोत्तृण अण्णत्थ तन्बंधाणुवलंभादो । मणुसगइसंजुत्तो । तिगइमिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिणो णिरयगइअसंजदसम्मादिहिणो
च सामी । बंधदाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णित्थि, किण्हलेस्साण वट्टमाणसंजदासंजदाणमणुवलंभादो । सादि-अद्धवो बंधो, अद्धवबंधितादो ।

देवाउअस्स सन्वत्थ बंधो परोदओ, बंधोदण्सु उदयबंधाणमञ्चंताभावावहाणादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । सन्वेसिं पि वेउन्विय-वेउन्वियमिस्स-ओरालिय-मिस्स-कम्मइयपच्चया सग-सगोघपच्चणहिंतो अवणेयन्वा । देवगइसंजुत्तो । तिरिक्ख-मणुसा

विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें वैक्रियिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको, सासादन गुणस्थानमें वैक्रियिकामिश्र, औदारिकामिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको, तथा असंयत-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें औदारिकद्विक, विक्रियिकामिश्र, कार्मण, स्त्रीवेद और पुरुपवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये; क्योंकि, अशुभ तीन लेइयाओंमें मनुष्यायुको वांधनेवाल देव असंयतसम्यग्दृष्टि पाये नहीं जाते । और देव पर्याप्तकोंमें अशुभ तीन लेइयायें होती नहीं हैं, क्योंकि भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिपी अपर्याप्तक देवोंमें ही व पाई जाती हैं । तथा देव, नारकी अथवा पर्याप्त नामकर्मोदय युक्त तिर्यंच व मनुष्य अपर्याप्त होकर आयुक्तो बांधते नहीं हैं, क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्य अपर्याप्तोंको छोड़कर अन्यत्र उसका बन्ध पाया नहीं जाता । मनुष्यगतिसे संयुक्त वन्ध होता है । तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि तथा नरकगतिके असंयत सम्यग्दृष्टि भी स्वामी हैं । बन्धाध्वान सुगम है । बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, कृष्णलेइयामें वर्तमान संयतासंयत पाये नहीं जाते । सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुव बन्धी है ।

द्रेवायुका सर्वत्र परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, बन्ध और उदयके होनेपर क्रमसे उसके उदय और बन्धका अत्यन्ताभाव अवस्थित है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। सभी जीवोंके विकिथिक, विकिथिक मिश्र, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको अपने अपने ओघप्रत्ययोंमेंसे कम करना चाहिये। देवगितसंयुक्त बन्ध होता है। तिर्यंच और मनुष्य ही स्वामी हैं। बन्धाध्वान

१ अ-आप्रलोः ' असुहा ' इति पाठः ।

चेव सामी। बंधद्धाणं सुगमं। बंधवोच्छेदो णित्थ, उविरोम्हि बंधुवलंभादो। सादि-अदुवो, अदुवबंधितादो।

तित्थयरस्स बंधो परोदओ, बंधे उदयविरेहिदो। णिरंतरे, एगसमएण बंधुवरमाभावादो। ओघपच्चएसु वेउव्विय-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया अवणेदव्वा। देवगइसंजुत्तो, किण्णलेसियणेरइएसु तित्थयरबंधाभावेण मणुसगइसंजुत्तताभावादो। सामी मणुसा चेव, अण्णत्थौसंभवाश्चे। बंधद्धाणं णित्थ, एक्किम्ह असंजदसम्मादिष्ठिद्वाणे अद्धाणिवरोहादो। बंधवोच्छेदो
णित्थ, उविरं पि बंधदंसणादो। सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो।

एवं चेव णीललेसाए परूवेदव्वं । णविर तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओगगाणुपुव्वी-णीचागोदाणं सासणसम्माइहिम्हि सांतरे। बंवो, सत्तमपुढवीसासणसम्माइहिणो मोत्तूणण्णत्थेदार्सि सासणेसु णिरंतरबंधाणुवलंभादो । ण च सत्तमपुढवीणीललेखिसया सासणसम्माइहिणो अत्थि, तत्थ किण्णलेस्सं मोत्तूणण्णलेस्साभावादो । कषं मिच्छाइहीणं णीललेस्साए णिरंतरे। बंधो १ ण,

सुगम है। वन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर वन्ध पाया जाता है। सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अध्रुवबन्धी है।

तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध परोद्य होता है, क्योंिक, बन्धके होनेपर उसके उद्यका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे उसके बन्धिविश्रामका अभाव है। ओघप्रत्ययों में वैक्रियिक, वैक्षियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। देवगित संयुक्त बन्ध होता है, क्योंिक, कृष्णलेइयावाले नारिक यों तीर्थकर प्रकृतिक बन्धका अभाव होने से मनुष्यगितिक संयोगका अभाव है। स्वामी मनुष्य ही हैं, क्योंिक, अन्य गितयों के कृष्णलेइया युक्त जीवों में उसके बन्धकी सम्भावना नहीं है। बन्धाध्वान नहीं है, क्योंिक, एक असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंिक, ऊपर भी बन्ध देखा जाता है। सादि व अध्वव बन्ध होता है, क्योंिक, वह अध्ववक्षी है।

इसी प्रकार ही नील लेइयामें प्रक्रपणा करना चाहिये। विशेष इतना है कि तिर्यगाति, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके सासादनसम्यग्दृष्टियोंको छोड़कर अन्यत्र इनका सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर बन्ध पाया नहीं जाता। और सप्तम पृथिवीमें नीललेइयावाले सासादनसम्यग्दृष्टि हैं नहीं, क्योंकि, वहां कृष्णलेइयाको छोड़कर अन्य लेइयाओंका अभाव है।

शंका — नीललेश्यामें मिथ्यादृष्टियोंके उनका निरन्तर बन्ध कैसे होता है ?

१ अ-आप्रत्योः ' अण्णद्धा- ' इति पाठः ।

तेउ-वाउकाइएसु णीठलेस्सिएसु तिरिक्खगइदुग-णीचागोदाणं णिरंतरबंधुवलंभादो । तिदयपुढवीए णीठलेस्साए वि संभवादो तित्थयरबंधस्स मणुस्सा इव णरइया वि सामिणो होंति ति किण्ण परू-विज्जदे ? तत्थ हेडिमइंदए णीठलेस्सासिंहए तित्थयरसंतकाम्मयमिच्छाइडीणमुववादाभावादो । कुदो ? तत्थ तिस्से पुढवीए उक्कस्साउदंसणादो । ण च उक्कस्साउएसु तित्थयरसंतकिम्मय-मिच्छाइडीणमुववादो अत्थि, तहोवएसाभावादो । तित्थयरसंतकिम्मयमिच्छाइडीणं णेरइएसुववज्ज-माणाणं सम्माइडीणं व काउलेस्सं मोत्तूण अण्णलेस्साभावादो वा ण णीठ-किण्हलेस्साए तित्थयरसंतकिम्मया अत्थि ।

एवं काउलेस्साए वि वत्तव्वं । णविर तित्थयरस्य मणुमा इव णेरइया वि सामिणो । मणुस-देवगइसंजुत्तो बंधो । ओघपच्चएसु एक्को वि पच्चओ णावणयव्वो, वेउव्वियदुगोरालिय-मिस्स-कम्मइयपच्चयाणं भावादो । ओरालियदुग-मणुसगइदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं असंजद-सम्मादिहिम्हि वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चया णावणयव्वा । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीए

समाधान—नहीं, क्योंकि तेज व वायु कायिक नीललेइयावाले जीवींमें तिर्यगाति-- द्विक और नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

शंका—नृतीय पृथिवीमें नीललेश्याकी भी सम्भावना होनेसे तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धके मनुष्योंके समान नारकी भी स्वामी होते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते ?

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि, वहां नीललेइया युक्त अधस्तन इन्द्रकमें तीर्थंकर प्रकृतिके सत्त्ववाले मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पत्तिका अभाव है। इसका कारण यह है कि वहां उस पृथिवीकी उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। और उत्कृष्ट आयुवाले जीवोंमें तीर्थंकरसंतकर्मिक मिथ्यादृष्टियोंका उत्पाद है नहीं, क्योंकि, वैसा उपदेश नहीं है। अथवा नारिकर्योंमें उत्पन्न होनेवाले तीर्थंकरसन्तकर्मिक मिथ्यादृष्टि जीवोंके सम्यग्दृष्टियोंके समान कापोत लेइयाको छोड़कर अन्य लेइयाओंका अभाव होनेसे नील और कृष्ण लेइयामें तीर्थंकरकी सत्तावाले जीव नृहीं होते।

इसी प्रकार कापोतलेश्यामें भी कहना चाहिये। विशेषता इतनी है कि तीर्थंकर प्रकृतिके मनुष्योंके समान नारकी भी स्वामी हैं। मनुष्य और देव गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। ओघषत्ययोंमेंसे एक भी प्रत्यय कम नहीं करना चाहिये, क्योंकि, वैक्षियिकद्विक, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका यहां सद्भाव है। औदारिकद्विक, मनुष्यगतिद्विक और वक्षवभसंहननके असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें वैक्षियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम नहीं करना चाहिये। निर्यग्गतिष्रायोग्यानुपूर्वीका पूर्वमें बन्ध और पश्चान् उदय

१ प्रतिष्ठु ' हेडिमइंदिए णील लेस्सासहए ' इति पाठः ।

बंधो पुन्वमुदओ पच्छा वोच्छिज्जिद, सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टीसु बंधोदयवोच्छेदुव-लंभादो । अण्णो वि जइ भेदो अत्थि सो वि चिंतिय वत्तन्वो ।

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चउसंजलण पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिं-दियजादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्विय-सरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुव-लहुव उवघाद-परघादुस्सास-पसत्थिवहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेय-सरीर-थिर-सह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचं-तराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २५९ ॥

सुगमं।

मिन्छाइद्विषहुडि जाव अष्पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थि॥ २६०॥

देवगइ-वेउव्वियदुगाणं पुव्वमुदओ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि । अवसेसाणं पयडीण-

ब्युच्छिन्न होता है, क्यांकि, सासादनसम्यग्दि और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानं में क्रमसे उसके वन्ध और उदयका ब्युच्छेद पाया जाता है। अन्य भी यदि भद है तो उसे भी विचारकर कहना चाहिये।

तेज और पद्म लेक्यावाले जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता-वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित, पंचेन्द्रियजाति, वैक्तियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्तियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगिति, त्रस, बादर, पर्योप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन वन्धक और कौन अवन्धक है ? ।। २५९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

मिथ्याद्दष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक वन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।।। २६०॥

देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध ब्युच्छिन्न होता

मुद्यादो बंधो पुव्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति परिक्खा णित्थ, एत्थ बंधोदयवोच्छेदाभावादो । पंचणाणावरणीय - चउदंसणावरणीय - पंचिंदियजादि-तेजा - कम्मइयसरीर - वण्ण - गंध - रस-फास - अगुरुअठहुअ - तस-बादर - पञ्जत्त - थिर - सुह - णिमिण - पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । णिद्दा पयळा - सादावेदणीय - चदुसंजळण - पुरिसवेद - हस्स - रिद - भय - दुगुंछा - समच उरससंठाण - पसत्थ - विहायगई - सुस्सराणं सव्वगुण हाणे सु सोदय - परोदओ बंधो, अन्दुवोदयत्तादो । देवगई - देवगई - पाओग्गाण पुव्वी - वेउव्वियसरीर - वेउव्वियसरीर अंगोवंगाणं बंधो परोदओ, सोदण्ण बंधविरोहादो । उवघाद - परघाद - उस्सास - पत्तेयसरीराणं मिच्छाइहि - सासणसम्माइहि - असंजदसम्मादिहीणं सोदय परोदओ, अपज्जत्तकाळे उदयाभावादो । सेसेसु बंधो सोदओ, तेसिमपज्जत्तद्वाए अभावादो । सुभग - आदेज्ज - जसिकत्तीणं मिच्छाइहि पहुि जाव असंजदसम्मादिहि ति बंधो सोदय - परोदओ । उविर सोदओ चेव, पडिवक्खुद्याभावादो । उच्चागोदस्स मिच्छाइहि पहुि जाव संजदासंजदा ति बंधो सोदय - परोदओ । उविर सोदओ, पडिवक्खुद्याभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुसंजलण-भय-दुगुंछ-देवगइ-वेउव्वियदुग-तेजा-

है। शेष प्रकृतियांके उदयसे वन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह परीक्षा नहीं है, क्योंकि, यहां उनके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोद्यी हैं। निद्रा, प्रचला, साता-वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुष्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तिविहायोगिति और सुस्वरका सव गुणस्थानोंमें स्वोदय-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवोद्यी हैं। देवगित, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्रियिकशरीर और विक्रियिकशरीरागोपांगका बन्ध परोद्य होता है, क्योंकि, अपने उद्यक्ते साथ इनके बन्धका विरोध है। उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका बन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टियोंके स्वोद्य-परोद्य होता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें इनके उद्यका अभाव है। शेप गुणस्थानोंमें स्वोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, उनके अपर्याप्तकालका अभाव है। सुभग, आद्य और यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक स्वोद्य परोद्य गन्ध होता है। ऊपर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रशतियोंके उद्यका अभाव है। उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक स्वोद्य-परोद्य बन्ध होता है। ऊपर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, बहां प्रतिपक्ष प्रशतियों वन्ध होता है। उपर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, बहां प्रतिपक्ष प्रश्तिवेद्य वन्ध होता है। उपर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, बहां प्रतिपक्ष प्रश्तिके उद्यका अभाव है।

पांच क्वानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, देवगति,

कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघादुस्सास-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराझ्याणं बंधो णिरंतरो, एत्थ धुवबंधित्तादो । सादावेदणीय-हस्स-रदि-थिर-सुह-जसिकत्तीणं मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा ति बंधो सांतरा । उविर णिरंतरो, पडिवक्ख-पयडीणं बंधाभावादो । पंचिदियजादि-तसणामाणं मिच्छाइडिम्हि बंधो सांतर-णिरंतरो, तिरिक्खेसु सणक्कुमारादिदेवेसु च णिरंतरचंधुवलंभादो । उविर णिरंतरो, पडिवक्खपयडीणं बंधाभावादो । पुरिसवेदस्स मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु सांतरो, एगसमण्ण वि बंधुवरसुवलंभादो । उविर णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंध्यभावादो ।

पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । णविर देवगइ-वेउव्वियदुगाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु ओरालियमिस्स-वेउव्वियदुग-कम्मइयकायजागपच्चया अव-णियव्वा, दव-णेरइएसु अपज्जत्ततिरिक्ख-मणुसेसु च एदासिं बंधाभावादो । सम्मामिच्छाइहिम्हि वेउव्वियकायजोगपच्चओ, असंजदसम्मादिहिम्हि वेउव्वियदुगपच्चओ अवणेदव्वो । मिच्छा-इहि-सासणसम्माइहीसु सव्वपयडीणं पि ओरालियमिस्सपच्चओ अवणेयव्वो, तिरिक्ख-मणुस-

वैकियिकद्विक, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, यादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, निर्माण और पांच अन्तरायका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, यहां ये घुववन्धी हैं। सातावदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ और यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिस लेकर प्रमत्तसंयतों तक सान्तर वन्ध होता है। ऊपर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक वन्धका अभाव है। पंचित्द्रय-ज्युति और त्रस नामकर्मका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, तिर्यंचों और सनत्कुमारादि देवोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक वन्धका अभाव है। पुरुपवेदका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उसका बन्धविश्राम पाया जाता है। ऊपर निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, आंघप्रत्ययोंसे कोई विशेषता नहीं है। भेद इतना है कि देवगति दिक और वैक्षियिक दिक्के मिध्या हिए और सासाद नसम्यग्ह ए गुणस्था नों में औदा-रिकमिश्र, वैक्षियिक दिक और कार्मण काययोग प्रत्ययों को कम करना चाहिये, क्योंकि, देव-नारिक यों तथा अपर्याप्त तिर्यंच व मनुष्यों में भी इनके बन्धका अभाव है। सम्य-गिम्थ्या हिए गुणस्था नमें वैक्षियिक काययोग प्रत्यय तथा असंयतसम्यग्ह ए गुणस्था नमें वैक्षियिक और वैक्षियिक मिश्र प्रत्ययों को कम करना चाहिये। मिध्या हिए और सासाद नसम्यग्ह ए गुणस्था नों सभी प्रकृतियों के औदारिक मिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये,

मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीणमपज्जत्तकाले सुहलेस्साणमभावादे। ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेदणीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछा-पंचिंदिय-तेजा-कम्मइय समचउरससंठाण - वण्णचउक्क - अगुक्वलहुअचउक्क - पसत्थ -विहायगिद-थिर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित्तिःणिमिण-पंचंतराइयाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मा-दिहीसु बंधो तिगइस्ंजुत्तो, णिरयगईण अभावादो । सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । उविरमेसु देवगइसंजुत्तो, तत्थण्णगईणं बंधा-भावादो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं देवगइसंजुत्तो, अण्णगईहि बंधिवरेशहादो । उच्चागोदस्स मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुमगइसंजुत्तो । उविर देवगइसंजुत्तो बंधो ।

सव्वासि पयडीणं तिगङ्गीन्छ।दिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिन्छादिहि-असंजद-सम्मादिहिणो सामी, णिरएसु तेउलेस्सादिसुहलेस्साभावादो । दुगइसंजदासंजदा, मणुसगइसंजदा

क्योंकि, तिर्यंच व मनुष्य मिथ्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियोंके अपर्याप्तकालमें शुभ लेश्याओंका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, हास्य, राति, भय, जुगुण्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णादिक चार, अगुरुलघु आदिक चार, प्रशस्तिवहायागिति, स्थिर, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण और पांच अन्तरायका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गितयोंसे संयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगितका अभाव है। सम्यग्मिथ्या-दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गितयोंसे संयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगित और तिर्यगातिका अभाव है। उपित्म गुणस्थानोंमें देवगित संयुक्त वन्ध होता है, क्योंकि, वहां क्यांकि, वहां अन्य गितयोंके वन्धका अभाव है। देवगितिद्विक और विक्रियिकद्विकका देवगितसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि. अन्य गितयोंके साथ इनके बन्धका विरोध है। उच्चगीतका मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गितसे संयुक्त बन्ध होता है। ऊपर देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है।

सव प्रकृतियोंके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्या-दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं. क्योंकि, नारिकयोंमें तेजोलेक्यादि शुभ लेक्याओंका अभाव है। दो गतियोंके संयतासंयत और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। सामी । णविर वेउव्वियचउक्कस्स तिरिक्ख-मणुसगइमिच्छाइहि-सासणसम्माइहि-सम्मा-मिच्छाइहि-असंजदसम्माइहि-संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं सुगमं । बंधवेच्छेदो णित्थ, 'अबंधा णित्थ 'त्ति वयणादो । ध्रुवबंधीणं मिच्छाइहिम्हि बंधो चउव्विहो । अण्णत्थ तिविहो, ध्रुवाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं सव्वत्थ सादि-अद्भवो, अद्भुवबंधित्तादो ।

## बेट्टाणी ओघं।। २६१।।

तं जहा — अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा', सासणसम्मा-दिहिम्हि दोण्णं वोच्छेदुवलंभादो । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीए पुणो उदओ चेव णित्थ, तेउलेस्साहियारादो । सेसाणं पयडीणं बंधवोच्छेदो चेव, उदयवोच्छेदाभावादो । थीणगिद्धित्तय-अणंताणुबंधिचडिक्कित्थिवेदाणं सोदय-परोदओ । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुग-चउसंठाण-चउसं-घडण-उज्जोव-अप्पसत्थिविहायगइ-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ञ-णीचागोदाणं दोसु वि गुणहाणेसु बंधो

विशेषता इतनी है कि वैक्रियिकचतुष्कके तियंच और मनुष्य गतिके मिध्यादृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दिष्ट और संयतासंयत; तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, 'अवन्धक नहीं हैं' ऐसा सूत्रमें निर्दिष्ट है। ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिध्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। शेप प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

द्विस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६१ ॥

वह इस प्रकार है—अनन्तानुविध्यनुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंिक, सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। परन्तु तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वीका यहां उदय ही नहीं है, क्योंिक, तेजोछेइयाका अधिकार है। दोप प्रकृतियोंका केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंिक, उनके उदयव्युच्छेदका अभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। तिर्यगायु, तिर्यग्गतिद्विक, चार संस्थान, चार संहनन, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका दोनों ही गुणस्थानों में स्वोदय परोदय

१ प्रतिपु 'वेशिच्छण्णो ' इति पाठः ।

२ अ-आप्रत्योः '-गइदुगसंठःण-च उसंघडण ', काप्रतो 'गइदुगसंठाणच उसंघण व उसंघडण ' इति पाठः । 

. वं. ४३.

सोदय-परोदओ । थीणगिद्धितय-अणंताणुबंधिचउक्क-तिरिक्खाउआणं बंधो णिरंतरो । सेसाणं सांतरो, एगसमएण वि बंधवरमुवलंभादो । सव्वपयडीणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु चउवण्णगूणवंचास पच्चया, ओरालियमिस्सपचयाभावादो । णविर तिरिक्खाउअस्स ओरालिय-दुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-णवुंसयवेदपच्चया अवणेद्व्वा, पज्जत्तदेवे मोत्तूण अण्णत्थ बंधाभावादो । तिरिक्खगइदुगुज्जोव-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं ओरालियदुग-णवुंसयवेदपच्चया अवणेयव्वा, तिरिक्ख-मणुस्से मोत्तूण देवाणमेदासि पज्जत्तापज्जतावत्थासु बंधवलंभादो ।

तिरिक्खाउ-ितरिक्खगइदुगुज्जेावाणं बंधो तिरिक्खगइसंजुत्तो । चउसंठाण-चउसंघडणअप्पसत्थिविहायगइ-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ञ-णीचागोदाणं दुगइसंजुत्तो, णिरय-देवगईणमभावादो ।
थीणगिद्धितिय-अणंताणुवंधिचउिक्कित्थिवेदाणं वंधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगईए अभावादो ।
तिरिक्खाउ-ितरिक्खगइदुगुज्जेाव-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सरअणादेज्ज-णीचागोदाणं वंधस्स देवा चेव सामी, सुहतिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु एदासिं

बन्ध होता है। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और तिर्यगायुका बन्ध निरन्तर होता है। शेप प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका वन्धिवश्राम पाया जाता है। सब प्रकृतियोंके मिण्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें क्रमसे चावन और उनंचाम प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकिमश्र प्रत्ययका यहां अभाव है। विशेष इतना है कि तिर्यगायुके ओदारिकिहक, विकिषिकिमश्र व कार्मण काययोग और नपुंसकवद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये. क्योंकि, पर्याप्त देवोंको छोड़कर अन्यत्र उसके बन्धका अभाव है। तिर्यग्गतिहिक, उद्यात, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तिविहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके औदारिकिहक एवं नपुंसकवद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये. क्योंकि, तिर्यंच और मनुष्योंको छोड़कर देवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें इनका बन्ध पाया जाता है।

तिर्यगायु, तिर्यगातिद्विक और उद्योतका बन्ध तिर्यगातिसे संयुक्त होता है। चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध दो गितयोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, नरक और देव गितके साथ इनके बन्धका अभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदका बन्ध तीन गितयोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, यहां नरकगितके वन्धका अभाव है। तिर्यगायु, तिर्यगातिद्विक, उद्योत, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके वन्धके देव ही स्वामी हैं, क्योंकि, शुभ तीन छेइयावाछे तिर्यंच व मनुष्योंमें इनके

१ अ-आप्रलोः 'चउववण्णेगूण ' इति पाठः ।

बंधाभावादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्कित्थिवेदाणं तिगइमि च्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो सामी, णिरयगईए सुहतिलेस्साभावादो । बंधद्धाणं बंधवो च्छिण्ण हाणं च सुगमं । धुवबंधीणं मिच्छाइडिम्हि च उव्विहा बंधो । सासणे दुविहा, अणाइ-धुवाभावादो । सेसाणं पयडीणं बंधो सव्वत्थ सादि-अद्भवो ।

## असादावेदणीयमोघं ॥ २६२ ॥

देसामासियसुत्तेणदेण स्इदत्थपरूवणा कीरदे । तं जहा — अजसिकत्तीए पुच्चमुदं अ पच्छा बंधो वोच्छिज्जदि, पमत्तासंजदसम्मादिष्टीसु वंधोदयवोच्छेदुवरुंभादो । असादावदणीय-अरिद-सोग-अधिरासुहाणं पुच्चं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, तहोवरुंभादो । अधिर-असुहाणं बंधो सोदओ, धुवोदयत्तादो । अजसिकत्तीए मिच्छाइडिप्पहुडि जाव असंजदसम्माइडि ति सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव । असादावदणीय-अरिद-सोगाणं सोदय-परोदओ, सव्वत्थ अन्दुवोदयत्तादो । सांतरे बंधो, सव्वासिमदासिमेगसमण्ण वि सव्वगुणहाणेसु बंधुवरमुवरुंभादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । णविर मिच्छाइडि-

बन्धका अभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुवन्धिचतुष्क और स्त्रींवदके तीन गतियोंके मिथ्याद्दाष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट स्वामी है, क्योंकि, नरकगतिमें शुभ तीन लेक्याओंका अभाव है। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छित्रस्थान सुगम हैं। धुववन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका वन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दो प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अनादि और धुव वन्धका प्रभाव है। राप प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सादि व अधुव होता है।

असातावेदनीयकी प्ररूपणा ओछके समान है ॥ २६२ ॥

इस देशामर्शक स्त्रसं स्चित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। यह इस प्रकार है—अयशकीर्तिका पूर्वमें उदय और पश्चात् वन्ध व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, प्रमत्त और असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानों में क्रमसे उसके वन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर और अशुभका पूर्वमें बन्ध व पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, वैसा पाया जाता है। अस्थिर और अशुभका वन्ध स्वोदय होता है, क्योंिक, वे ध्रुवोदयी हैं। अयशकीर्तिका मिथ्यादिष्टसं लेकर असंयतसम्यग्दिष्ट तक स्वोदय-परोदय वन्ध होता है। उपर स्वोदय ही वन्ध होता है। असातावेदनीय, अरित और शोकका स्वोदय-परोदय वन्ध होता है। उपर स्वोदय ही वन्ध होता है। असातावेदनीय, अरित और शोकका स्वोदय-परोदय वन्ध होता है, क्योंिक, ये सर्वत्र अध्वोदयी हैं। सान्तर बन्ध होता है, क्योंिक, इन सवका एक समयस भी सव गुणस्थानों में बन्धविश्राम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंिक, ओघप्रत्ययों से यहां कोई भेद नहीं है। विशेषता

१ प्रतिषु 'सासणो 'इति पाठः ।

सासणसम्मादिहीसु ओरालियिमस्सपच्चओ अवणेयव्वो । तिगइसंजुत्तो बंधो मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु । सम्मामिच्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु दुगइसंजुत्तो । उविर देवमइसंजुत्तो । तिगइमिच्छाइहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो, दुगइसंजदासंजदा, मणुसगइसंजदा च सामी । मिच्छाइहिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदे। ति अद्धाणं । बंधवोच्छेदहाणं सुगमं । सादि-अद्भवो बंधो, अद्भवबंधित्तादो ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-एइंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसंघ-डण-आदाव-थावरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २६३ ॥

सुगमं ।

मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २६४॥

मिच्छत्तस्स बंधोदया समं वोच्छिण्णा । णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडण-एइंदिय-आदाव-थावरणामाणं बंधवोच्छेदो चेव, उदयाभावादो । मिच्छत्तस्स सोदएण बंधो, उदयाभावे बंधाणुवलंभादो । णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडण-एइंदिय-आदाव-थावराणं

इतनी है कि मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में औदारिकमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये। मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में उनका वन्ध तीन गतियों से संयुक्त होता है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में दो गतियों से संयुक्त बन्ध होता है। ऊपर उनका देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियों के मिथ्यादृष्टि, सासा-दनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टिः दो गतियों के संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। मिथ्यादृष्टिसे छेकर प्रमक्तसंयत तक बन्धाध्वान है। बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम है। सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और स्थावर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २६३॥

यह सूत्र सुगम है।

मिध्यादृष्टि बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २६४॥

मिध्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। नपुंसकवेद, हुण्ड-संस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थावर नामकर्मका केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, यहां इनके उदयका अभाव है। मिथ्यात्वका स्वोदयसे बन्ध होता है, क्योंकि, उदयके अभावमें उसका बन्ध पाया नहीं जाता। नपुंसकवेद, हुण्ड-संस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका बन्ध परोद्य

बंधी परोदओ, एदासिं देवेसु उदयाभावादो । मिच्छत्तबंधी णिरंतरो, धुवबंधितादो । अण्णपयडीणं सांतरो, एगसमएण वि बंधुवरमुवलंभादो । पच्चया सुगमा, ओघपच्चएहिंतो विसेसाभावादो । णविर ओरालियमिस्सपच्चओ अवणेयव्वो, तत्थ सुहलेस्साए अभावादो । णउंसयवेद-हुंडसंठाण-असपत्तसेवद्वसंघडण-एइंदिय-आदाव-थावराणं ओरालियदुग-कम्मइय-णवुंसयवेदपच्चया अवणेयव्वा । मिच्छत्तबंधो तिगइसंजुत्तो । णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्व-संघडणाणं दुगइसंजुत्तो, देवगईए अभावादो । एइंदिय-आदाव-थावराणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । मिच्छत्तबंधस्स तिगइमिच्छाइद्विणो सामी । अवसेसाणं पयडीणं देवा चेव सामी । बंधद्वाणं बंधवोच्छिण्णद्वाणं च सुगमं । मिच्छत्तस्स बंधो च उव्विहो, धुवबंधित्तादो । सेसाणं सादि-अद्ववो अन्दुवबंधित्तादो ।

## अपच्चक्खाणावरणीयमोघं ॥ २६५॥

एदं देसामासियसुत्तं । तेणेदेण सूइदत्थपरूवणा कीरदे — अपन्चक्खाणावरणीयस्स बंधोदया समं वोच्छिज्जंति, असंजदसम्मादिद्विम्हि तदुभयवेच्छेदुवलंभादो । अवसेसाणं बंधवेच्छेदो चेव । अपन्चक्खाणचउक्कस्स बंधो सोदय-परोदओ । मणुसगइदुगोरालियदुग-

अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६५ ॥

यह देशामर्शक सूत्र है, इसीछिये इससे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— अप्रत्याख्यानावरणीयका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युव्छित्र होते हैं, क्योंकि, असंयतसम्यग्हिए गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युव्छेद पाया जाता है। शेप प्रकृतियोंका बन्धव्युव्छेद ही है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका बन्ध स्वोदय-परोद्य होता है।

होता है, क्योंिक, इनका देवोंके उदयाभाव है। मिध्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंिक, वह ध्रवबन्धी है। अन्य प्रकृतियोंका सान्तर वन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे भी उनका बन्धिविश्राम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंिक, ओधप्रत्ययों से कोई भेद नहीं है। विशेष इतना है कि यहां औदारिकिमश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंिक, उसमें ग्रुभ लेश्याका अभाव है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन, एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके औदारिकिक, कार्मण और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। मिध्यात्वका बन्ध तीन गतियों से संयुक्त होता है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पाटिकासंहननका दो गतियों से संयुक्त बन्ध होता है, क्योंिक, इनके साथ देवगतिके बन्धका अभाव है। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरका तियंगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। मिध्यात्वके बन्धके तीन गतियों के मिध्यादिष्ट स्वामी हैं। शेष प्रकृतियों के देव ही स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। मिध्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है, क्योंिक, वह ध्रुवबन्धी है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंिक, वे अध्रुवबन्धी है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंिक, वे अध्रुववन्धी है।

वज्जस्सिह्वइरणारायणसंघडणाणं बंधो परोदओ, सुहलेस्सियितिरिक्ख-मणुस्सेसु एदासिं बंधाभावादो । अपन्चक्खाणचउक्क-ओरालियसरीराणं बंधो णिरंतरो । बंधो मणुसगइदुगस्स मिन्छाइिह-सासणसम्मादिहीसु सांतरो । उविर णिरंतरो । एवं वज्जरिसहसंघडणस्स वि वत्तन्वं ।
ओरालियसरीरअंगोवंगस्स बंधो मिन्छाइहिन्हि सांतरो । उविर णिरंतरो, एइंदियबंधाभावादो ।
पन्चया सुगमा । णविर अपन्चक्खाणचउक्कस्स दोसु गुणहाणेसु ओरालियमिस्सपन्चओ
अवणेयव्वो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं ओरालियदुग-णंवुंसयवेदपन्चया
तिसु गुणहाणेसु अवणेयव्वा । संम्मामिन्छाइहिन्हि दो चेव अवणेयव्वा , ओरालियमिस्सपच्चयस्स
पुत्वमेवाभावादो । अपन्चक्खाणचउक्कस्स मिन्छाइहिन्सासणसम्मादिहीसु तिगइसज्ञंतो बंधो ।
उत्तरि दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । मणुसगइदुगस्स मणुसगइसंजुत्तो ।
ओरालियदुग-वज्जरिसहसंघडणाणं मिन्छाइहिन्सासणसम्मादिहिणो दुगइसंजुत्तमुविर मणुसगइसंजुत्तमण्णगइबंधाभावादो । अपन्चक्खाणचउक्कस्स तिगइमिन्छादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सम्मामिन्छादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्हिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मामिन्छादिहिन्सासणसम्मादिहिन्सासणसम्मानिक्षास्तिन्ति। विषयदाणं

मनुष्यगतिद्विक, औदारिकद्विक और वज्रर्षभवज्रनाराचसंहननका बन्ध परोदय होता है, क्योंकि, शुभ लेश्यावाले तिर्यच व मनुष्योंमें इनके वन्धका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क और औदारिकशरीरका बन्ध निरन्तर होता है। मनुष्यगतिद्विकका बन्ध मिथ्यादि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर होता है। ऊपर उसका निरन्तर वन्ध होता है। इसी प्रकार वक्रवंभसंहननके भी कहना चाहिये। औदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर होता है। ऊपर निरन्तर होता है, क्योंकि, वहां एकेन्द्रियके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके दो गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिय। मनुष्यगतिद्विक, औदारिक-द्विक और वज्रर्षभसंहननके आदारिकद्विक और नपुंसकवेद प्रत्ययाँको तीन गुणस्थानोंमें कम करना चाहिये। सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें दो प्रत्ययोंको ही कम करना चाहिये, क्योंकि, औदारिकमिश्र प्रत्ययका पहले ही अभाव हो चुका है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका मिच्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। जपर दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नरकगति और तिर्यगगतिका अभाव है। मनुष्यगतिद्विकका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। औदारिकद्विक और वज्रर्षभसंहननका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त तथा ऊपर मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन गतियोंके मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्योग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं।

१ प्रतिषु ' अवगेयव्यो 'इति पाठः ।

बंधवो। च्छण्णहाणं च सुगमं । धुवबंधीणं मिच्छाइहिम्मि बंधो च उन्विहो । अण्णत्य तिविहो, धुवाभावादो । सेसाणं बंधो सादि-अद्भुवो, अद्भुवबंधित्तादो ।

### पच्चक्खाणचउककमोघं ॥ २६६॥

षंधोदया समं वोन्छिण्णा, संजदासंजदिम तेसि दोण्णमक्कमेण वोन्छेदुवलंभादो । सोदय-परोदओ, दोहि वि पयोरिह बंधविरोहादो । णिरंतरी, एगसमएण बंधवरमाभावादो । पन्चया सुगमा, अपन्चक्खाणपन्चयतुल्लत्तादो । मिन्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु बंधो तिगइ-संजुत्तो । सम्मामिन्छाइहि-असंजदसम्मादिहीसु दुगइसंजुत्तो । उविर देवगइसंजुत्तो । तिगइ-मिन्छाइहि-सम्मादिहि-सम्मामिन्छादिहि-असंजदसम्मादिहिणो सामी । दुगइसंजदासंजदा सामी । बंधदाणं बंधवोन्छिण्णहाणं च सुगमं । मिन्छाइहिम्हि बंधो चउिन्वहो । उविर तिविहो, धुवाभावादो ।

## मणुस्साउअस्स ओघभंगो॥ २६७॥

बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अध्रुव होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६६ ॥

प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका वन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि, संयतासंयत गुणस्थानमें दोनोंका एक साथ व्युच्छेद पाया जाता है। स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों भी प्रकारोंसे उसके बन्धमें कोई विरोध नहीं है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, वे अप्रत्याख्यानावरणके प्रत्ययोंके समान हैं। मिथ्याहि और सासादन-सम्यग्हि गुणस्थानोंमें तीन गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। सम्यग्मिथ्याहि और असंयतसम्यग्हि गुणस्थानोंमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। ऊपर देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके मिथ्याहि, सासादनसम्यग्हि, सम्यग्मिथ्याहि और असंयतसम्यग्हि स्वामी हैं। दो गतियोंके संयतासंयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। मिथ्याहि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है।

मनुष्यायुकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६० ॥

१ प्रतिषु ' वंधविरोहादो ' इति पाठः ।

तं जहा— बंधो परे।द्ञो, तेउलेस्साए सव्वगुणहाणेसु सोदएण बंधिवरे।हादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा, ओघाविसेसादो । णविर तिसु वि गुणहाणेसु ओरालियदुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइय-णउंसयेवदपच्चया अवणेयव्वा । मणुसगइसंजुत्तो । देवा चेव सामी । मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि असंजदसम्मादिहि ति वंधदाणं । बंधवे।च्छेदो सुगमो । बंधो सादि-अद्भुवो ।

### देवाउअस्स ओघभंगो ॥ २६८॥

पदेण स्इद्रथपरूवणा कीरदे । तं जहा — बंधो परोदओ, सोदएण बंधिवरोहादो । णिरंतरा, अंते।मुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया ओघतुल्ला । णविर ओघे वि वेउव्वियदुगोरालियिमस्स-कम्मइयपच्चया अवणेयव्वा । बंधो देवगइसंजुत्तो । तिरिक्ख-मणुसस।मीओ । बंधद्धाणं सुगमं । अप्यमत्तद्धाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधवोच्छेदो । सादि-अद्भुवो बंधो ।

# आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो? अपमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २६९॥

वह इस प्रकार है— वन्ध उसका परेदिय होता है, क्योंकि, तजोलेक्यामें सब गुणस्थानों में खोदयसे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मृहर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, उनमें ओधसे कोई भेद नहीं है। विशेष इतना है कि तीनों हो गुणस्थानों में औदारिकद्विक, वैकिथिकमिश्र, कार्मण और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। देव ही स्वामी हैं। मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, यह बन्धाध्वान है। बन्धव्युच्छेद सुगम है। सादि व अध्वव वन्ध होता है।

देवायुकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २६८ ॥

इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। वह इस प्रकार है— वन्ध उसका परोदय होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय ओघके समान हैं। विशेषता इतनी है कि ओघमें भी वैकियिकद्विक, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। तिर्यंच और मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। अप्रमन्तकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्धव्युच्छेद होता है। सादि व अधुव बन्ध होता है।

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामेकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक हैं । अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥ २६९ ॥

सुगममेदं । कुदो ? अप्पमत्तसंजदा चेव बंधआं, उविर तेउलेस्साए अभावादो ।

# तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ? असंजदसम्माइट्टी जाव अपमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २७० ॥

सुगमं । णविर देव-मणुससामीओ बंधो । एवं तेउलेस्साए एसा परूवणा कद्या । जहा तेउलेस्साए परूवणा कदा तहा पम्मलेस्साए वि कायव्वा । णविर पुरिसवेदस्स जिम्ह सांतरे। बंधो परूविदो तिम्ह सांतर-णिरंतरो ति वत्त्व्वो, पम्मलेस्सियतिरिक्ख मणुस्सेसु पुरिसवेदं मोत्तृण अण्णवेदस्स बंधाभावादो । जािसं पयडीणं बंधरस देवा चेव सामी तािसिमित्थिवेदपच्चओ अवणेयव्वो, देवेसु पम्मलेस्साए इत्थिवेदाणुवलंभादो । पंचिंदिय-तसपयडीणं बंधो णिरंतरो ति वत्तव्वो, तेउलेस्साए एदािसं बंधस्स सांतर-णिरंतरत्तुवलंभादो । ओरािलयसरीरअंगोवंगस्स बंधो परोदओ। णिरंतरो, पम्मलेस्साए अंगोवंगेण विणा बंधाभावादो । पम्मलेस्साए पयडिबंधगयभेदपरूवणहमाह—

यह सूत्र सुगम है। कारण कि अप्रमत्तसंयत ही बन्धक हैं, क्योंकि, इससे ऊपरके गुणस्थानोंमें तेजोलेश्यांका अभाव है।

तीर्थकर नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? असंयतसम्यग्दृष्टियोंसे ठेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ २७० ॥

यह सूत्र सुगम है। विशेष इतना है कि इसके बन्धके स्वामी देव व मनुष्य हैं। इस प्रकार तेजोलेश्याका आश्रयकर यह प्ररूपणा की गई है। जिस प्रकार तेजोलेश्यामें प्ररूपणा की है उसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी करना चाहिये। विशेषता यह है कि पुरुष-वेदका जहां सान्तर बन्ध कहा गया है वहां 'सान्तर-निरन्तर' ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि, पद्मलेश्या युक्त तिर्यंच व मनुष्योंमें पुरुषवेदको छोड़कर अन्य वेदके बन्धका अभाव है। जिन प्रकृतियोंके बन्धके देव ही स्वामी हैं उनके स्त्रीवेद प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंकि, देवोंमें पद्मलेश्यामें स्त्रीवेद नहीं पाया जाता। पंचेन्द्रिय जाति और अस प्रकृतियोंका बन्ध निरन्तर होता है, ऐसा कहना चाहिये; क्योंकि, तेजोलेश्यामें इनके बन्धके सान्तर-निरन्तरता पाई जाती है। औदारिकशरीरांगोपांगका बन्ध परोदयसे होता है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, पद्मलेश्यामें अंगोपांगके विना बन्धका अभाव है। पद्मलेश्यामें प्रकृतिवन्धगत भेदके प्ररूपणार्थ आगेका सूत्र कहते हैं—

१ प्रतिषु ' वंधओ ' इति पाठः । २ प्रतिषु ' तेउलेस्स।एसा ' इति पाठः । ७. वं. ४४.

## पम्मलेस्सिएसु मिच्छत्तदंडओ णेरइयभंगो ॥ २७१॥

एइंदिय-आदाव-थावराणं बंधाभावादो । एत्तिओ चेव भेदो, अण्णो णस्थि । जिद अत्थि सो चितिय वत्तव्वा ।

## सुक्कलेस्पिएसु जाव तिस्थयरे ति ओघभंगो ॥ २७२ ॥

एदेण सूइद्रथपरूवणा कीरदे— पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं पुव्वं षंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, सुहुमसांपराइय-खीणकसाएसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । जसिकित्त-उच्चागोदाणं पि एषं चेव वत्तव्वं । णविर उदयवोच्छेदो एत्थ णित्थ, अजोगिम्हि उदयवोच्छेददंसणादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । मिच्छाइहिष्पहुि जाव असंजदसम्मादिहि ति जसिकित्तीए सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव बंधो, पिववक्खुद्याभावादो । मिच्छाइहिष्पहुि जाव संजदासंजदो ति उच्चागोदबंधो सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव, णीचागोदुद्याभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं बंधो णिरंतरो, धुवबंधित्तादो । जसिकित्तीए मिच्छाइहिष्पहुि

पद्मलेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यात्वदण्डककी प्ररूपणा नारिकयोंके समान है ॥२७१॥

क्योंकि, उनके एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके वन्धका अभाव है। केवल इतना ही भेद है, और कुछ भेद नहीं है। यदि कुछ भेद है तो उसे विचारकर कहना चाहिये।

शुक्लिक्रियावाले जीवोंमें तीर्थिकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है ॥ २७२ ॥ इस सूत्रसे सूचित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं — पांच झानावरणीय, चार दर्शना-वरणीय और पांच अन्तरायका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छित्न होता है, क्योंकि, सूक्ष्मसाम्परायिक और श्रीणकपाय गुणस्थानोंमें क्रमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। यशकीर्ति और उच्चगोत्रके भी इसी प्रकार कहना चाहिये। विशेष इतना है कि उमका उदयव्युच्छेद यहां नहीं है, क्योंकि, अयागकेवली गुणस्थानमें उनका उदय व्युच्छेद देखा जाता है।

पांच शानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोद्य बन्ध रहोता है, क्योंकि, वे ध्रुवोद्यी हैं। मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक यशकीर्तिका स्त्रोद्य-परोद्य बन्ध होता है। उपर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उद्यका अभाव है। मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक उच्चगोत्रका बन्ध स्वोद्य-परोद्य होता है। उपर स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नीचगोत्रके उद्यका अभाव है।

यांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अंतरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं। यशकीर्तिका मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक जाव पमत्तसंजदो ति बंधो सांतरा, एगसमएण वि बंधवरमदंसणादो । उविर णिरंतरा, पिडविक्खपयि विविधानावि । मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु उच्चागोद्दस्स बंधो सांतर-णिरंतरा, सुक्किलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधवलंभादो । उविर णिरंतरो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहिपच्चएसुं ओरालियिमस्सपच्चओ अवणेयव्वो, तिरिक्ख-मणुसमिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीणमपज्जत्तकाले सुहतिलेस्साणमभावादो । मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु बंधो देव-मणुसगइसंजुत्तो । उविर देवगइसंजुत्तो चेव, अण्णगइबंधाभावादो । तिगइमिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छा-दिहि-असंजदसम्मादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छा-दिहि-असंजदसम्मादिहिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं बंधवे।च्छिण्णहाणं च सुगमं । धुवबंधीणं मिच्छाइहिम्हि बंधो चउव्विहो । सासणादीसु तिविहो, धुवबंधाभावादो । सेसाणं सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो ।

एगडाण-बेडाणपयडीओ ठविय उवरिमाओ ताव परूवेमी— णिदा-पयलाणं पुव्यं बंधी

सान्तर वन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे भी वहां उसका बन्धविश्राम देखा जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। मिध्यादृष्टि और सासाद्नसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों उच्चगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंिक, शुक्ललेद्यावाले तिर्यंच और मनुष्यों उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है। प्रत्यय सुगम हैं। विद्याप इतना है कि मिध्यादृष्टि और सासाद्नसम्यग्दृष्टि गुणस्थानके प्रत्ययों में से अद्यारिकिमध्य प्रत्ययको कम करना चाहिये, क्योंिक, तिर्यंच और मनुष्य मिध्यादृष्टि एवं सासाद्नसम्यग्दृष्टियोंके अपर्याप्तकालमें शुभ तीन लेद्याओंका अभाव है।

मिध्यादृष्टि, सासाद्नसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि
गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त वन्ध होता है। ऊपर देवगित संयुक्त ही बन्ध
होता है, क्योंकि, वहां अन्य गतियोंके वन्धका अभाव है। तीन गतियोंके मिध्यादृष्टि,
सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; दो गतियोंके संयतासंयत,
तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान और वन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं।
ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चार प्रकारका बन्ध होता है। सामाद्नादिक
गुणस्थानोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां उनके ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष
प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

एकस्थानिक और द्विस्थानिक प्रकृतियोंको छ। इकर उपरिम प्रकृतिओंकी प्रकृपणा

१ अप्रती '-सासगसम्मादिहीस पन्चएस ' इति पाठः ।

पच्छा उदओ वोन्छिन्जिद, अपुव्व-खीणकसाएसु बंधोदयवोन्छेदुवलंभादो । सोदय-परोदओ बंधो, अद्भुवोदयत्तादो । णिरंतरो बंधो, ध्रुवबंधित्तादो । पच्चया सुगमा । णविर मिन्छाइहि-सासणसम्मादिहि-सासणसम्मादिहि-साम्मादिहि-सम्मामिन्छादिहि-असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंज्ञतो । उत्रिर देवगइसंज्ञतो । तिगइ-मिन्छादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिन्छादिहि-असंजदासंजदा दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं सुगमं । अपुव्वकरणद्धाए संखेज्जदिभागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि ।

असादावेदणीयस्स पुन्वं बंधो वोन्छिण्णो । उदयवोन्छेदो णित्थ । अरिद-सोगाणं पुव्वं बंधो षच्छा उदओ वोन्छिज्जिद, पमत्तापुन्वेसु बंधोदयवोन्छेदुवलंभादो । अथिर-असुभाणं बंधवोन्छेदो चेव, सुक्कलेस्सिएसु सन्वत्थुदयदंसणादो । अजसिकत्तीए पुन्वमुदयस्स .पच्छा बंधस्स वोन्छेदो, पमत्तासंजदसम्मादिहीसु बंधोदयवोन्छेदुवलंभादो । असादावेदणीय-अरिद-सोगाणं बंधो सोदय-परोदओ, अद्भवोदयत्तादो । अथिर-असुहाणं सोदओ चेव, धुवोदयत्तादो । अजसिकत्तीए मिन्छाइहिष्पहुडि जाव असंजदसम्मादिहि ति सोदय-

असातावेदनीय, अराति और शोकका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, वे अधुवींदयी हैं। अस्थिर और अशुभका स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वे भ्रुवोदयी हैं। अयग्रकीर्तिका मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोद्य-परोद्द्य बन्ध होता

करते हैं— निद्रा और प्रचलाका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंिक, अपूर्वकरण और क्षीणकषाय गुणस्थानों में कमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, वे अधुवोदयी हैं। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, वे धुवबन्धी हैं। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिध्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। मिध्यादृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। जपर देवगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियों के मिध्यादृष्टि, सासाद्वनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियों के संयतासंयत, स्था मनुष्यगतिके संयत स्थामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। अपूर्वकरणकालके संख्यातवें भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है।

असातावेदनीयका पूर्वमें बन्ध व्युच्छिन्न होता है। उद्यव्युच्छेद नहीं है। अरित और शोकका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है, क्योंकि, प्रमत्त और अपूर्व-करण गुणस्थानोंमें कमसे उनके बन्ध और उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। अस्थिर और अशुभका बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें सर्वत्र उनका उदय देखा जाता है। अयशकीर्तिके पूर्वमें उदयका और पश्चात् बन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंकि, प्रमत्त और असंयतसम्यग्हि गुणस्थानोंमें उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है।

परेादओ । उनिर परोदओ चेन, जसिकत्तीए णियमेणुदयदंसणादो । छण्णं पि पयहीणं बंधो सांतरेा, एगसमएण नि बंधुनरमदंसणादो । पन्चया ओघतुल्ला । णनिर मिन्छाङ्गिहि-सासणसम्मादिहि-सासणसम्मादिहि-सासणसम्मादिहि-सम्मामिन्छादिहि-असंजदसम्मादिहिसु छण्णं पयहीणं बंधो देन-मणुसगइसंज्ञतो । उनिर देनगइसंज्ञतो । तिगइअसंजदा दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं बंधनेन्छिण्णहाणं च सुगमं । बंधो छण्णं पि सादि-अन्हुनो, अन्दुनबंधित्तादो ।

अपन्चक्खाणावरणीयस्स बंधोदया समं वोन्छिण्णा, असंजदसम्मादिहिम्हि दोण्णं वोन्छेदुवलंभादो । ससाणं बंधवोन्छेदो चव, उदयवोन्छेदाणुवलंभादो । अपचक्खाणचउक्कस्स सोदय-परोदएण वि बंधो, अन्दुवोदयत्तादो । अवसेसाणं बंधो परोदओ, सुक्कलेस्साए सव्वगुणहाणेसु सोदएणेदासिं बंधविरोहादो । अपन्चक्खाणच उक्क-मणुसगइदुगोरालियदुगाणं बंधो णिरंतरो, एगसमएण बंधवरमाभावादो । वज्जिरसहसंघडणस्स मिन्छादिहि-सासण-सम्मादिहीसु बंधो सांतरो । उविर णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । पन्चया सुगमा ।

अप्रत्याख्यानावरणीयका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंिक, असंयतसम्यग्हिं गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद पाया जाता है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध- क्युच्छेद ही है, क्योंिक, उनका उदयव्युच्छेद नहीं पाया जाता। अप्रत्याख्यानचतुष्कका स्वोदय-परोद्यसे बन्ध होता है, क्योंिक, वह अध्वोद्दयी है। रोप प्रकृतियोंका बन्ध परोद्य होता है, क्योंिक, शुक्छलेश्यामें सब गुणस्थानों से स्वोद्दयसे इनके बन्धका विरोध है। अप्रत्याख्यान। वरणचतुष्क, मनुष्यगितिह्नक और औद। रिकद्विकका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंिक, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है। वज्रर्पभसंहननका मिथ्याहि और सासादनसम्यग्हि गुणस्थानों में सान्तर बन्ध होता है। ऊपर उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, यहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं।

है। ऊपर परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां नियमसे यशकीर्तिका उद्य देखा जाता है। छहों प्रकृतियोंका वन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम देखा जाता है। प्रत्यय ओघंके समान हैं। विशेष इतना है कि मिध्यादि और सासादन-सम्यग्दि गुणस्थानोंमें औदारिकिमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिय। मिध्यादि , सासादन-सम्यग्दि , सम्यग्मिध्यादि और असंयतसम्यग्दि गुणस्थानोंमें छहें। प्रकृतियोंका बन्ध देव और मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। ऊपर देवगितिसे संयुक्त बन्ध होता है। तीन गितयोंके असंयत, दो गितयोंके संयतासंयत, और मनुष्यगितके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। छहों प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुववन्धी हैं।

णविर मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु ओरालियमिस्सप्त्रओ अवणयव्वो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जिरसहसंघडणाणमेरालियदुगित्थि-णवुंसयवेदपच्चया अवणेयव्वा, देवेसु एदासिमभावादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स दुगइसंजुत्तो बंधो । अवसेसाणं मणुसगइसंजुत्तो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स तिगइजीवा सामी । अवसेसाणं पयडीणं देवा सामी । बंधदाणं बंधवोच्छिणणहाणं च सुगमं । अपच्चक्खाणचउक्कस्स मिच्छाइहिम्हि बंधो चउव्विहो । उविर तिविहो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्भुवो, अद्भुवबंधित्तादो ।

पन्चक्खाणावरणीयस्स बंधोदया समं वोन्छिज्जंति, संजदासंजदिम्म तदुहयवोन्छेद-दंसणादो । बंधो सोदय-परोदओ, अन्दुवोदयत्तादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । पन्चया सुगमा । णविर मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु ओरालियमिस्सपन्चओ अवणयव्वो, तिरिक्ख-मणुसमिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु अपज्जत्तकाले सुहलेस्साणमभावादो । असंजदेसु बंधो देब-मणुसगइसंज्तो, संजदासंजदेसु देवगइसंज्तो । तिगइअसंजदगुणद्वाणाणि, दुगइ-संजदासंजदा च सामी । बंधदाणं बंधवोन्छिण्णहाणं च सुगमं । मिन्छाइडिम्हि बंधो चडिन्वहो ।

विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औदारिकिमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। मनुष्यगितद्विक, औदारिकद्विक और वज्रर्पभसंहननके औदारिकद्विक, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये, क्योंकि, देवोंमें यहां इन प्रत्ययोंका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका दो गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है। शेष प्रत्ययोंका मनुष्यगितिसे संयुक्त वन्ध होता है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन गितयोंके जीव स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुववन्धी हैं।

प्रत्याख्यानावरणीयका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, प्रयोंिक, संयतासंयत गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। स्वोदय परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, वह अधुवोदयी प्रकृति है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, एक समयसे उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में औदारिकिमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये, क्योंिक, तिर्यच और मनुष्य मिध्यादृष्टि एवं सासादनसम्यग्दृष्टियों अपर्याप्तकालमें शुभ लेक्या- अोंका अभाव है। असंयतों देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। संयतासंयतों में देवगितसे संयुक्त बन्ध होता है। तीन गतियोंके असंयत गुणस्थान और दो गितयोंके संयतासंयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धविनष्टस्थान सुगम हैं। मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंिक,

#### उवरि तिविहो, धुवाभावादो ।

पुरिसंवद-कोधसंजलणाणं बंधोदया समं वोच्छिण्णा, अणियद्दिम्मि तदुह्यवोच्छेद-दंसणादे। सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधुवलंभादे। कोधसंजलणस्स बंधो णिरंतरो, धुवबंधित्तादे। पुरिसंवद्दस्य मिन्छाइद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु सांतर-णिरंतरो, पुक्कलेस्सिय-तिरिक्ख-मणुस्सेसु पुरिसंवदं मोत्तूणण्णवेदाणं बंधाभावादे। उविर णिरंतरो, पिडवक्खपयिड-बंधाभावादे। पच्चया सुगमा। णविर मिन्छाइद्वि-सासणसम्मादिद्वीसु ओरालियमिस्सपचओ अवणयव्वो। चदुसु असंजदगुणद्वाणेसु दुगइसंज्ञत्तो, उविर देवगइसंज्ञत्तो बंधो अगइसंज्ञतो वा। तिगइअसंजदगुणद्वाणाणि दुगइसंजदासंजद्दां मणुसगइसंजदा च सामी। बंधद्वाणं सुगमं। अणियद्विअद्वाए संखेडजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिडजदि। कोधसंजलणस्स मिन्छाइद्विम्हि चउिवहो बंधो। उविर तिविहो, धुवाभावादो। पुरिसंवदस्स सादि-अद्धवो, अद्धव-बंधितादो।

माण-माया-लेहिसंजलणाणं कोहसंजलणभंगो । णवरि बंधवोच्छेदपदेसो जाणिय वत्तव्वो ।

#### वहां ध्रुव बन्धका अभाव है।

पुरुषेवर और संज्वलनकोधका बन्ध व उदय दोनों साथमें व्युच्छिक होते हैं, क्योंिक, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। स्वादय-परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, दोनों प्रकारोंसे ही बन्ध पाया जाता है। संज्वलन-कोधका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंिक, वह ध्रुववन्धी है। पुरुषेवदका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, शुक्ल-लेश्यावाले तिर्यंच व मनुष्यों में पुरुषेवदको छोड़कर अन्य बदों के बन्धका अभाव है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में औदारिकिमिश्र प्रत्यय कम करना चाहिये। चार असंयत गुणस्थानों में दो गितयों से संयुक्त और उपर देवगितसे संयुक्त अथवा अगितसंयुक्त बन्ध होता है। तीन गितयों के असंयत गुणस्थान, दो गितयों के संयतासंयत, और मनुष्यगितके संयत खामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। अनिवृत्तिकरणकालके संख्यात बहुमाग जाकर बन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। उपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंिक, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। पुरुषेवदका सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंिक, वहां ध्रुव बन्धका अभाव है। पुरुषेवदका सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंिक, वह अध्रवबन्धी है।

संज्वलन मान, माया और लोभकी प्ररूपणा संज्वलनकोधके समान है। विशेषता इतनी है कि बन्धव्युच्छेदस्थानको जानकर कहना चाहिये। हस्स-रिद-भय-दुगुंछाणं बंघोदया समं वोच्छिण्णा, अपुन्वकरणचिरमसमए तदुहय-वोच्छेददंसणादो । बंघो सोदय-परोदओ, अद्भुवोदयत्तादो । मिच्छाइडिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति हस्स-रदीणं बंघो सांतरो । उवीर णिरंतरो, पिडवक्खपयिडिबंधामावादो । भय-दुगुंछाणं णिरंतरो, ध्वबंधितादो । पचया सुगमा । णवीर मिच्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु ओरालियमिस्स-पचओ अवणयव्वो । मिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-असंजदसम्मादिडीसु मणुस-देवगइसंज्तो । उवीर देवगइसंज्तो अगइसंज्तो च । तिगइमिच्छादिडि-सासणसम्मादिडि-सम्मामिच्छादिडि-आसंजदसम्मादिडिले सम्मामिच्छादिडि-आसंजदसम्मादिडिले सम्मामिच्छादिडि-आसंजदसम्मादिडिले दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी । बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्णडाणं च सुगमं । भय-दुगुंछाणं मिच्छाइडिम्हि चउव्विहे। बंधो, ध्वबंधित्तादो । उविरि तिविहो, ध्वाभावादो । हस्स-रदीणं सव्वत्थ सादि अद्भुवो, अद्भुवबंधित्तादो ।

मणुसाउअस्स बंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्साए उदयवोच्छेदाणुवलंभादो। परादओ बंधो, सुक्कलेस्साए सञ्वत्थ सोदएण बंधविरोहादो। णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधवरमाभावादो। पचया सुगमा। णविर मिच्छादिहि-सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु ओरालियदुग-

हास्य, रित, भय और जुगुष्साका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंिक, अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उन दोनोंका व्युच्छेद देखा जाता है। बन्ध उनका खोदय परोदय होता है, क्योंिक, व अधुवोदयी हैं। मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक हास्य व रितका सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। भय और जुगुष्साका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, व धुवबन्धी हैं। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि और सासादन-सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें औद्रारिकिमश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यिग्ध्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें मनुष्य और देव गितसे संयुक्त बन्ध होता है। उपर देवगितसंयुक्त और अगितसंयुक्त बन्ध होता है। तीन गितयोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यिग्धयादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गितयोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगितिक संयत स्वामी हैं। वन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। भय और जगुष्साका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंिक, वे धुवबन्धका अभाव है। हास्य और रितका सर्वत्र सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंिक, वे अधुवगन्धि हैं।

मनुष्यायुका केवल बन्धव्युच्छेद ही होता है, क्योंकि, शुक्लेक्यामें उसका उदय-व्युच्छेद नहीं पाया जाता। परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, शुक्लेक्यामें सर्वत्र स्वोदयसे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके बन्धिविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि

वेउन्वियमिस्स-कम्मइय-इत्थि णउंसयवेदपच्चया अवणेदन्वा । मणुसगइसंजुत्तो । देवा सामी । मिष्छाइडि-सासणसम्माइडि-असंजदसम्मादिडिणो ति बंधद्धाणं । बंधवोन्छिण्णडाणं सुगमं । सादि-अदुवो बंधो, अदुवबंधित्तादो ।

देवाउअस्स पुन्वमुदयस्स पच्छा बंधस्स वोच्छेदो, अप्पमत्तासंजदसम्मादिष्टीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो । परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादो । णिरंतरो, अंतोमुहुत्तेण विणा बंधुवरमाभावादो । पच्चया सुगमा । णविर मिच्छादिष्टि-सासणसम्मादिष्टि-असंजदसम्मादिष्टि वेउव्वियदुगोरालियमिस्स - कम्मइयपच्चया अवणयव्वा । देवगइसंजुत्तो बंधो । मिच्छाइष्टिप्पहुडि जाव संजदासंजदा ति तिरिक्ख-मणुसा सामी । उविर मणुसा चेव । बंधदाणं सुगमं । अप्पमत्तद्धाए संखेडजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो ।

देवगइ-वेउन्वियदुगाणं पुन्वमुदयस्स पच्छा बंधस्स वोच्छेदो, अपुन्वासंजदसम्मादिहीसु बंधोदयवोच्छेदुवलंभादो। अवसेसाणं पयडीणं बंधवोच्छेदो चेव, सुक्कलेस्साए उदयवोच्छेदाणुव-लंभादो। देवगइ-वेउन्वियदुगाणं परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादो। पंचिदियजादि-तेजा-

और असंयतसम्यदृष्टि गुणस्थानों भे औदारिकद्विक, वैक्रियिकामिश्र, कार्मण काययोग, स्निवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है। देव स्वामी हैं। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान बन्धाध्वान है। बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम है। सादि व अधुव बन्ध होता है, क्योंकि, वह अधुवबन्धा है।

देवायुके पूर्वमें उदयका और पश्चात् बन्धका न्युच्छेद होता है, क्योंिक, अप्रमत्त और असंयतसम्यग्हिए गुणस्थानों में क्रमसे उसके बन्ध व उदयका न्युच्छेद पाया जाता है। परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, स्वोदयसे उसके बन्धका विरोध है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, अन्तर्मुहूर्तके विना उसके बन्धविश्रामका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष हतना है कि मिध्यादि, सासादनसम्यग्दिए और असंयतसम्यग्दिए गुणस्थानों में वैकियिकद्विक, औदारिकिमश्र और कार्मण प्रत्ययोंको कम करना चाहिये। देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। मिध्यादि से लेकर संयतासंयत तक तिर्यच व मनुष्य स्वामी हैं। उत्पर मनुष्य ही स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। अप्रमत्तकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। सादि व अध्नव बन्ध होता है, क्योंिक, वह अध्नवधन्धी है।

देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकके पूर्वमें उदयका और पश्चात् बन्धका व्युच्छेद होता है, क्योंिक, अपूर्वकरण व असंयतसम्यग्हापृ गुणस्थानों में क्रमद्याः उनके बन्ध व उदयका क्युच्छेद पाया जाता है। दोष प्रकृतियोंका केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंिक, शुक्ललेक्यामें उनका उदयव्युच्छेद नहीं पाया जाता। देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका परोद्य बन्ध इ. इं. ४५.

कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिर-सुह-णिमिणाणं सोदओ बंधो, एत्थ ध्रुवोदयत्तादो । समच उरससंठाण-पसत्थिवहायगइ-सुस्सराणं सोदय-परोदओ, उभयहा वि बंधाविरोहादो । उवधाद-परधादुस्सास-पत्तेयसरीराणं मिच्छादिष्ठि-सासणसम्मादिष्ठि- असंजदसम्मादिष्ठीस्त बंधो सोदय-परोदओ । अण्णत्थ सोदओ चेव, अपज्जत्तद्धाभावादो । णविर पमत्तसं जदेसु परघादुस्सासाणं सोदय-परोदओ । सुभगादेज्जाणं मिच्छाइष्ठिप्पहुि जाव असंजदसम्मादिष्ठि ति बंधो सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव, पित्वक्खुदयाभावादो । देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्वय-तेजा-कम्मइयसरीर-वेउव्वयसरीरअंगोवंग-वण्ण-रस-गंध-फास - देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुअ-उवधाद-परधाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर – णिमिणणामाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ ध्रुवबंधित्तुवलंभादो । समचउरससंठाण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सर-आदेज्जाणं मिच्छाइष्ठि सासणसम्माइडीसु सांतर-णिरंतरो । होदु णाम सुक्कलेस्सिय-तिरिक्ख-मणुस्सेसु देवगइसंजुत्तं बंधमाणेसु णिरंतरो बंधो, ण सांतरो १ ण, देवेसु सुक्कलेस्सिएसु

होता है, क्योंकि, स्वादयसे इनके वन्धका विरोध है। पंचेन्द्रियजाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, वादर, पर्याप्त, स्थिर, द्युम और निर्माणका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रवेदियी हैं। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तविहायोग्ति और सुस्वरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे ही इनके बन्धमं कोई विरोध नहीं है। उपघात, परघात, उच्छ्वास और प्रत्येकशरीरका मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें स्वेद्दय-परोदय बन्ध होता है। अन्य गुणस्थानोंमें स्वोदय ही वन्ध होता है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तकालका अभाव है। विशेषता इतनी है कि प्रमत्तसंयतोंमें परघात और उच्छ्वासका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। सुभग और आदेयका मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि तक स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। सुभग और स्वोदय ही वन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उद्यका अभाव है।

देवगित, पंचेन्द्रियजाति, चैिक्रियिक, तैजस व कार्मण द्यारा, चैक्रियिकद्यारीरांगोपांग, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्दा, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उरुख्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकद्यारीर और निर्माण नामकर्मोंका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनमें ध्रुवबन्धीपना पाया जाता है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रदास्तिवहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयका मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है।

र्शका—इन प्रकृतियोंको देवगतिसे संयुक्त बांधनेवाले शुक्ललेश्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें निरन्तर बन्ध भले ही हो, परन्तु सान्तर बन्ध होना सम्भव नहीं है ?

समाधान— ऐसा नहीं है, क्योंकि, शुक्ललेक्यावाले देवोंमें उनका सान्तर बन्ध

सांतरबंधुवलंभादे। । उवीर णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । थिर-सुभाणं मिच्छाइहिप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरो । उवीर णिरंतरो, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो ।

पच्चया सुगमा। देवगइ-वेउव्वियदुगाणं बंधो देवगइसंजुत्तो। सेसाणं पयडीणं मिच्छादिष्ठि-सासणसम्मादिष्ठि-असंजदसम्मादिष्ठीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो। उविर देवगइसंजुत्तो। देवगइ-वेउव्वियदुगाणं दुगइमिच्छादिष्ठि-सासणसम्मादिष्ठि-सम्मामिच्छादिष्ठि-असंजदसम्मादिष्ठि-संजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी। अवसेसाणं पयडीणं बंधस्स तिगइमिच्छादिष्ठि-सासणसम्मादिष्ठि-सम्मामिच्छादिष्ठि-असंजदसम्मादिष्ठिणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी। बंधद्वाणं सुगमं। अपुव्वकरणद्वाए संखेडजे भागे गंतृण बंधो वोच्छिज्जिद्द। तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुलहुव-उवधाद-णिमिणाणं मिच्छाइडिम्हि बंधो चउव्विद्दे।। उविर तिविद्दो, धुवबंधित्तादो। सेसाणं पयडीणं सादि-अन्दुवो बंधो।

आहारदुगस्स ओघभंगो। तित्थयरस्स वि ओघभंगो। दुगइअसं जदसम्मादिष्टिणो मणुस-

#### पाया जाता है।

ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। स्थिर और शुभका मिथ्यादि। ऐसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं। देवगति और वैक्रियिकद्धिकका बन्ध देवगतिसंयुक्त होता है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। ऊपर देवगतिसे संयुक्त होता है।

देवगति और वैिक्रियिकद्विकके दो गितयोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि व संयतासंयतः तथा मनुष्यगितके संयत स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके बन्धके तीन गितयोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसभ्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि; दो गितयोंके संयतासंयत, तथा मनुष्यगितके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। अपूर्वकरणकालके संख्यात बहुभाग जाकर वन्ध व्युच्छिन्न होता है।

तैजस व कार्मण दारीर, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपचात और निर्माणका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। ऊपर तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, वे धुवबन्धी हैं। दोष प्रकृतियोंका सादि व अधुव वन्ध होता है।

आहारकद्विककी प्ररूपणा ओघके समान है। तीर्थंकर प्रकृतिकी भी प्ररूपणा ओघके समान है। विशेषता इतनी है कि उसके दो गतियोंके असंयतसम्यग्द्रष्टि और

१ प्रतिषु '-णिमिणस्स ' इति पाठः।

### गइसंजदांसजदप्पहुडिओ च' सामी।

## णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स मणजोगिभंगो ॥ २७३॥

ओघादो को एत्थ विसेसो १ ण, ओघम्मि अबंधगाणमुवलंभादो। एत्थ पुण ते णित्थ, अजोगीसु लेस्साभावादो। का लेस्सा णाम १ जीव-कम्माणं संसिलेसणयेरी, मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगां ति भणिदं होदि। सेसं जसिकत्तिभंगो।

# बेट्ठाणि-एक्कट्ठाणीणं णवगेवज्जविमाणवासियदेवाणं भंगो।

एदस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थे। उच्चेद । तं जहा— थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधि-चउक्कित्थिवेद-चउसंठाण-चउसंघडण-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग—दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा—

#### मनुष्यगतिके संयतासंयतादिक स्वामी हैं।

परन्तु विशेष इतना है कि सातावेदनीयकी प्रक्षपणा मनोयोगियोंके समान है ॥२७३॥ शंका-अंधिसे यहां क्या भेद है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ओघमें सातावेदनीयके अबन्धक पाये जाते हैं। किन्तु यहां वे नहीं हैं, कारण कि अयोगी जीवेंमें लंदयाका अभाव है।

शंका-लेश्या किसे कहते हैं ?

समाधान—जो जीव व कर्मका सम्बन्ध कराती है वह लेख्या कहलाती है। अभिप्राय यह कि मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योग,ये लेख्या हैं।

रोष विवरण यशकीर्ति के समान है।

द्विस्थानिक और एकस्थानिक प्रकृतियोंकी प्ररूपणा नौ प्रैवेयक विमानवासी देवोंके समान है ॥ २७४ ॥

इस देशामर्शक सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग,

१ आप्रती '-संजदासंजदपहुद्धिसंजदाओ च ' इति पाठः।

२ अ-आप्रत्योः ' संकिलिस्सणयरि ', काप्रती ' संकिलिस्सणेरइय ' इति पाठः ।

३ अत्रती 'कसायाजोगा ' इति पाठः।

गोदाणि बेहाणपयडीओ । एत्य अणंताणुबंधिचउक्कस्स बंधोदया समं वोन्छिण्णा । सेसाणं पयडीणं पुन्नं बंधो पन्छा उदओ वोन्छिज्जदि, तहे।वरुंमादो । एदासिं सन्नासिं पयडीणं पि बंधो परे।दओ । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं बंधो णिरंतरो, धुनबंधितादो । इत्थिवेद—चउसंठाण -चउसंघडण -अप्पसत्थिविहायगइ—दुभग—दुस्सर-अणादेज्ज—णीचागादाणं सांतरो, एगसमएण वि बंधवरमुवरुंमादो । पच्चया सुगमा । णविर ओरािठयमिस्सपच्चओ अवणेयन्त्रो । इत्थिवेद -चउसंठाण -च उसंघडण अप्पसत्थिविहायगइ -दुभग—दुस्सर -अणादेज्ज - णीचागोदाणं ओरािठयदुगित्थि -णउसयवेदपच्चया अवणेयन्त्रा, सुक्कलेस्साए एदािसं बंधाभावादो । थीणगिद्धितिय -अणंताणुबंधिचउक्काणं देव मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं मणुसगइ संजुत्तो, देवगईए सह बंधविरोहादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं तिगइजीवा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स देवा सामी । बंधद्धाणं बंधवोच्छण्णहाणं च सुगमं । धुनबंधीणं मिच्छाइहिन्हि चउन्तिहो बंधो । सासणे दुविहो, अणाइ-धुनाभावादो । सेसाणं पयडीणं

दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, ये द्विस्थानिक प्रकृतियां हैं। इनमें अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छित्र होते हैं। रोष प्रकृतियोंका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्यु व्छिन्न होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है। इन सब ही प्रकृतियोंका बन्ध परोदय होता है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, ये ध्रव बन्धी हैं। स्वीवेदका, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रशस्तविहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्राम पाया जाता है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेष इतना है कि औदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये। स्त्रीवेद, चार संस्थान, चार संहनन, अप्रदास्तविद्वायोगति, दुर्भग, दुखर, अनादेय और नीचगोत्रके औदारिकद्विक, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद प्रत्ययाको कम करना चाहिये, क्यांकि, शुक्छछेश्यामें इन प्रकृतियांके बन्धका अभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका देव व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। रोप प्रकृतियोंका मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, देवगतिके साथ उनके बन्धका विरोध है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनम्तानुबन्धिचतुष्कके तीन गतियोंके जीव खामी हैं। रोष प्रकृतियोंके बन्धके देव खामी हैं। बन्धाण्यान और बन्धन्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। ध्रुवबन्धी प्रकृतियाका मिथ्यादिष्ट गुणस्थानमें चारों प्रकारका बन्ध होता है। सासादन गुणस्थानमें दे। प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, बहां अनादि और भ्रुव बन्धका अभाव है। रोष प्रकृतियोंका सादि व अभ्रुव बन्ध होता है,

१ अ-काप्रत्योः ' सुक्कलेस्साए तिगइमण्डस्सेसा एदासि ', आप्रती ' सुक्कलेस्साए तिगइमण्डस्सस्स पुदासि ' इति पाठः ।

## सादि-अदुवो, अदुवषंधितादो ।

मिन्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्टसंघडणाणि एगद्वाणपयडीओ । एत्थ मिन्छत्तस्स बंधोदया समं वोन्छिण्णा, मिन्छाइहिम्हि चेव तदुहर्यंदंसणादो । णउंसयवेद-असंपत्तसेवद्टसंघडणाणं पुन्वं बंधो पन्छा उदओ वेन्छिज्जिदि, तहे।वलंभादो । हुंडसंठाणस्स बंधवे।च्छेदो चेव, सुक्कलेस्साए उदयवे।च्छेदाभावादो । मिन्छत्तस्स बंधो सोदओ । सेसाणं तिण्णं पि परोदओ । मिन्छत्तस्स णिरंतरो । सेसाणं सांतरो । मिन्छत्तस्स दुगइसंजुत्तो । सेसाणं मणुसगइसंजुत्तो । मिन्छत्तस्स तिगइया सामी । सेसाणं देवा । बंधद्वाणं बंधवे।च्छिण्णद्वाणं च सुगमं । मिन्छत्तस्स चउन्विहो बंधो । सेसाणं सादि-अद्भवो ।

# भवियाणुवादेण भवसिद्धियाणमोघं ॥ २७५ ॥

णित्थ एत्थ ओघपरूवणादो को वि विसेसी, तेण ओघमिदि जुज्जदे ।

### क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं।

मिध्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्त स्पादिकासंहनन, ये एकस्थान प्रकृतियां हैं। इनमें मिध्यात्वका बन्ध और उदय दोनों साथमें व्युच्छित्र होते हैं, क्योंकि, मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ही वे दोनों देखे जाते हैं। नपुंसकवेद और असंप्राप्त-स्पादिकासंहननका पृवेमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, वैसा पाया जाता है। हुण्डसंस्थानका बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, शुक्ललेद्दयामें उसके उदयव्युच्छेदका अभाव है। मिध्यात्वका बन्ध स्वोद्य होता है। दोष तीनों प्रकृतियोंका परोद्य बन्ध होता है। मिध्यात्वका निरन्तर और दोष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है। मिध्यात्वका दो गितयोंसे संयुक्त बन्ध होता है। दोष प्रकृतियोंका मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है। मिध्यात्वके बन्धके तीन गितयोंके जीव स्वामी हैं। दोष प्रकृतियोंके देव स्वामी हैं। बन्धाप्त्रान और बन्धवृत्रिक्त स्वामी हैं। मिध्यात्वका चारों प्रकारका बन्ध होता है। देश प्रकृतियोंका सादि व अध्रव बन्ध होता है।

भव्यमार्गणानुसार भव्यसिद्धिक जीवोंकी प्ररूपणा ओघके समान है ॥ २७५ ॥ चूंकि यहां भ्रोधप्ररूपणासे कोई भेद नहीं है अत एवं भ्रोधके समान है 'ऐसा कहना योग्य है।

१ अ-कात्रकीः ' तदुदय- १ इति पाठः ।

अभवसिद्धिएसु पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसाय-चदुआउ-चदुगइ-पंचजादि-ओरा-लिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगो— वंग-छसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-चत्तारिआणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उव -घाद-परघाद-उस्सास-आदाबुज्ञोव-दोविहायगइ-तस-बादर-थावर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज—जसिकत्ति—अजसिकत्ति--णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २७६ ॥

सुगमं ।

सब्वे एदे बंधा, अबंधा णित्थ ॥ २७७ ॥

एदस्स देसामासियसुत्तस्स अत्थपरूवणा कीरदे — एदासु पयडीसु एत्थ ण कार्सि पि बंधोदयवोच्छेदो अत्थि, उवलंभमाणाणं वोच्छेदविरोहादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-

अभव्यसिद्धिक जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, चार आयु, चार गितयां, पांच जातियां, औदारिक, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, छह संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक अंगोपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, चार आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, पर्घात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगितयां, त्रस, बादर, स्थावर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनोदय यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, इनका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २७६॥

यह सूत्र सुगम है।

ये सभी षन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं।। २७७॥

इस देशामर्शक सूत्रके अर्थकी प्ररूपणा करते हैं— इन प्रकृतियोंमें यहां किन्हीं के भी बन्ध और उदयका व्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, विद्यमान होनेसे उन दोनोंके ब्युच्छेदका विरोध है। पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिथ्यात्व, तैजस व कार्मण शरीर, मिच्छत्त-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णचउक्क-अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-णवणोकसाय-तिरिक्ख-मणुस्साउ-तिरिक्ख-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालियसरीर-छसंठाण-ओरालियसरीरंगोवंग-छसंघडण-तिरिक्ख-मणुसगइपाओग्गाणुपुच्वी-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदावुज्जोव-दोविद्दायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकित्ति-अजसिकित्त-णीचुच्चागोदाणं सोदय-परोदओ बंधो। देवाउ-णिरयाउ-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुच्वि-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुच्वी-वेउच्वियसरीरंगोवंगाणं परो-दओ बंधो, सोदएण बंधिवरे।हादो।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछा-चत्तारिआउतेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो
षंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासाद-इत्थि-णउंसयवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-णिरयगइएइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डिरियजादि-पंचसंठाण-छसंघडण-णिरयगइपाओग्गाणुपुच्वी-आद्मउज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगइ-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-दूभग-दुस्सरअणादेज्ज-जसिकित्ति-अजसिकत्तीणं सांतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमदंसणादो ।

वर्णादिक चार, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वाद्य बन्ध होता है। पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, नैं। नोकषाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, तिर्यगाति, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगे(पांग, छह संहनन, तिर्यगाति व मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दे। विहायोगितियां, त्रस, स्थावर, बादर, स्क्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और नीच व ऊंच गोत्रका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। देवायु, नारकायु, देवगित, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, नरकगित नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी और वैक्रियिकशरीरांगोपांगका परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, चार आयु, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, स्थावेद, नपुसंकवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, नरकगित, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, छह संहनन, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगिति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्राम देखा

पुरिसंवेदस्स षंधा सांतर-णिरंतरा । कुदा १ पम्म-सुक्कलेस्सिएसु णिरंतरवंधुवलंगादो । देवगइ-पंचिंदियजादि-वेउिव्यसरीर-समचउरससंठाण-वेउिव्यसरीरअंगोवंग-देवगइपाओम्माणु-पुव्वी-परघादुस्सास-पसत्थिविद्यागइ—तस—बादर—पञ्जत—पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज— उच्चागोदाणं सांतर-णिरंतरा बंघा । कुदा १ असंखेज्जवासाउअ-सुहितिलेस्सियतिरिक्ख-मणुस्सेसु च णिरंतरबंधुवलंभादा । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं बंघा सांतर-णिरंतरा । कुदा १ आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुवलंभादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वीणीचागोदाणं बंघा सांतर-णिरंतरा । कुदा १ तेउ-वाउकाइएसु सत्तमपुढवीणेरइएसु च णिरंतरबंधुवलंभादो । ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं सांतर-णिरंतरा, सणक्कुमारादि-देव-णेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो ।

सन्वकम्माणं पंचवंचास पञ्चया। णविर तिरिक्ख-मणुस्साउआणं तेवंचास पञ्चया, वेउन्वियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावादो। देव-णिरयाउआणं एक्कवंचास पञ्चया, वेउन्वियदुगोरािठयमिस्स-कम्मइयपञ्चयाणमभावादो। देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुन्वी-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरंगोवंगाणमेक्कवंचास पञ्चया, वेउन्विय-

जाता है। पुरुषवेदका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें उसका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। देवगित, पंचेन्द्रियजाति, वैकियिकशरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, देवगितप्रयोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगिति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, श्रुसंख्यातवर्षायुष्क और शुभ तीन लेश्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है। मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, आनतादिक देवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। तिर्यग्गित, तिर्यग्गितप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, तेज व वासु कायिक जीवोंमें तथा सप्तम पृथिवींके नारिकयोंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, तेज व वासु कायिक जीवोंमें तथा सप्तम पृथिवींके नारिकयोंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, सनत्कुमारादि देव व नारिकयोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

सब कमोंके पचवन प्रत्यय हैं। विशेष इतना है कि तिर्यगायु और मनुष्यायुके तिरेपन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। देवायु और नारकायुके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकियिकदिक, औदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। देवगित, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, नरकगित, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, क्योंकि अभाव है। देवगित, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, नरकगित, नरकगितप्रायोग्यानुपूर्वी, क्योंकि और वैकियिकदारीरांगोपांगके इक्यावन प्रत्यय हैं, क्योंकि, वैकियिकदिक, ७. वं. ४६.

दुगोरालियमिस्स-कम्मइयपश्चयाणमभावादो । बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेदियजादि-सुहुम-अपज्जत-साहारणाणं तेवंचास पञ्चया, वेउव्वियदुगाभावादो ।

सादावेदणीय-इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रिद-पसत्थविहायगइ-समचउरससंठाण-थिर-सुम-सुमग-सुम्बर-आंदेज्ज-जसिकत्तीणं तिगइसंजुत्तो बंधो, णिरयगईए अभावादो । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइपाओग्गाणुपुर्व्वाणं णिरयगइसंजुत्तो । देवाउ-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुर्व्वाणं देवगइसंजुत्तो । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुर्व्वाणं मणुसगइसंजुत्तो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुर्व्वाणं चदुजादि-आदावुज्जोव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणं देव-णिरयगइसंजुत्तो । ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-चउसंठाण-छसंघडण-अपज्जत्तणामकम्माणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्ते। बंधो । हुंडसंठाण-अप्पसत्थविहायगइ-अथिर-असुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं तिगइसंजुत्तो, देवगईए अभावादो । उच्चागोदस्स दुगइसंजुत्तो, णिरय-तिरिक्खगईणमभावादो । अवसंसाणं पयडीणं बंधो चउगइसंजुत्तो।

देवाउ-णिरयाउ-देवगइ-णिरयगइ-बीइंदिय-तीइंदिय-चडरिंदियजादि-वेडाव्वयस्सरीर-

देवायु, नारकायु, देवगति, नरकगाति, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति,

थोदारिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, स्क्म, अपर्याप्त और साधारणके तिरेपन प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके विकियिकद्विकका अभाव है।

सातावेदनीय, स्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, राति, प्रशस्तविहायोगिति, समचतुरस्न-संस्थान, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशकीर्तिका तीन गितयों से संयुक्त बन्ध होता है, क्यों कि, इनके साथ नरकगितके बन्धका अभाव है। नारकायु, नरकगित और देवगितिप्रायोग्यानुपूर्वीका नरकगितसंयुक्त बन्ध होता है। देवायु, देवगित और देवगितिप्रायोग्यानुपूर्वीका देवगितसंयुक्त बन्ध होता है। मनुष्यायु, मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीत्या सनुष्यगितसंयुक्त बन्ध होता है। तिर्यगायु, तिर्यगाति व तिर्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीत्या सार जातियां, आताप, उद्योत, स्थावर, सक्ष्म और साधारणका तिर्यगितिसंयुक्त बन्ध होता है। वैकियिकशरीर और वैकियिकशरीरांगोपांगका देव एवं नरक गितसे संयुक्त बन्ध होता है। औदारिकशरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, चार संस्थान, छह संहनन और अपर्याप्त नामकर्मोका तिर्यगित व मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्तिविहायोगिति, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका तीन गितियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, इनके साथ देवगितिके बन्धका अभाव है। उच्चगोत्रका दो गितियोंसे संयुक्त बन्ध होता है। इंग्रका होता है, क्योंकि, उसके साथ नरकगित और तिर्यग्यिका बन्ध नहीं होता। शेष प्रकृतियोंका बन्ध चारों गितियोंसे संयुक्त होता है।

अंगोवंग-णिरयगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-सुहुम-अपञ्जत्त-साहारणसरीराणं वंधस्स तिरिक्ख-मणुसा सामी। एइंदियजादि-आदाव-थावराणं तिगइभिच्छाइष्टी सामी, णेरइयाणमभावादो। अवसेसाणं पयडीणं चउगइभिच्छाइष्टी सामी, तेसिं तब्बंधविरोहाभावादो।

बंधद्वाणं णित्थ, एक्किम्ह गुणहाणे अद्धाणिवरोहादो । बंधवोच्छेदो वि णित्थ, एत्थ उत्तासेसपयडीणं बंधवलंभादो । बज्झमाणपयडीसु धुवबंधीणमणादिओ धुवो बंधो । अवसेसाणं सादि-अद्भवो ।

# सम्मत्ताणुवादेण सम्माइद्वीसु खइयसम्माइद्वीसु आभिणिबोहिय-णाणिभंगो ॥ २७८ ॥

जहा आभिणिबे।हियणाणपरूवणा कदा तथा णिरवसेसा कायव्वा, विसेसाभावादो । णविर खइयसम्माइडिसंजदासंजदेसु उच्चागोदस्स सोदओ णिरंतरो बंधो, तिरिक्खेसु खइय-सम्माइडीसु संजदासंजदाणमणुवलंभादो । मणुसाउअं बंधमाणाणिमित्थिवेदपच्चओ णित्थि, देव-णिरइएसु इत्थिवेदखइयसम्माइडीणमभावादो । एत्तिओ चेव विसेसो । अण्णे। जिद अत्थि सो

वैिक्तियिकशारीर, वैिक्तियिकशरीरांगोपांग, नरकगाति व देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर, इनके बन्धके तिर्येच व मनुष्य स्वामी हैं। एकेन्द्रिय जाति, आताप और स्थावरके तीन गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नारिक्योंके इनका बन्ध नहीं होता। शेष प्रकृतियोंके बन्धके चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, उनके इन प्रकृतियोंके बन्धका कोई बिरोध नहीं है।

बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धव्युच्छेद् भी नहीं है, क्योंकि, यहां सूत्रोक्त सब प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। बध्यमान प्रकृतियोंमें ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका अनादि व ध्रुव बन्ध होता है। दोष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

सम्यत्तवमार्गणानुसार सम्यग्दिष्ट और क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें आभिनिबोधिक-

जिस प्रकार आभिनियोधिक हानी जीवोंकी प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार पूर्ण रूपसे यहां भी करमा चाहिये, क्योंकि, उनसे यहां कोई भेद नहीं है। विशेष इतना है कि क्षायिक सम्यग्दि संयता संयतों में उच्चगोत्रका स्वोद्य एवं निरम्तर वन्ध होता है, क्योंकि, तिर्यच क्षायिक सम्यग्दि ध्योंमें संयता संयत जीव पाये नहीं जाते। मनुष्यायुको बांधने वाले जीवोंके क्षाविद प्रत्यय नहीं है, क्योंकि, देव व नारिक योंमें क्षीविदी क्षायिक सम्यग्दि ध्योंका अभाव है। इतनी ही यहां विशेषता है। अन्य कोई यदि

चितिय वत्तव्वो । पयडिबंधगयभेदपरूवणद्वमृत्तरसुत्तं भणदि —

णवरि सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ? ॥ २७९ ॥ सुगमं।

असंजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा। सजोगिकेविलअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अबसेसा अबंधा॥ २८०॥

एदं पि सुगमं, बहुसो उत्तत्थत्तादों।

वेदयसम्मादिद्वीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादावेद-णीय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछ-देवगदि-पंचिंदियजादि-वेडिव्वय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेडिव्वयअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-

विशेषता है तो उसे विचारकर कहना चाहिय। प्रकृतियन्धगत भेदके प्ररूपणार्थ उत्तर स्था कहते हैं—

विशेष यह कि सातावेदनीयका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥२७९॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक बन्धक हैं। सयोगकेविलकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। २८०॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, इसका अर्थ बहुत वार कहा जा चुका है।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित, पंचेन्द्रिय जाित, वैकियिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगित-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविद्दायोगित, त्रस, बादर,

१ प्रतिषु ' धत्तकादो ' इति पाठः ।

# सुस्सर-आदेज्ज-जसिकति-णिमिण-तित्थयरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २८१ ॥

एत्थ अक्खसंचारं काऊण पण्णारस पण्णभंगा उप्पाएयव्या । सेसं सुगमं । असंजदसम्मादिष्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अबंधा णित्थि ॥ २८२ ॥

एदस्स देसामासियसुत्तस्स परूषणा कीरदे— देवगइ-वेउव्वियदुगाणमसंजदसम्मा-दिहिम्हि उदओ वोच्छिण्णा पुव्वमेव । बंधवोच्छेदो णित्थि, उविरिम्ह बंधवलंभादो । तित्थ-यरस्स णित्थ उदयवोच्छेदो, एदेसु उदयाभावादो । बंधवोच्छेदो वि णित्थि, उवलंभमाणत्तादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधोदयाणं दोण्णं पि वोच्छेदाभावादो उदयादो बंधो पुव्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो त्ति ण परीक्खा कीरदे ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध रस— फास-अगुरुवलहुव-तस-बादर-१५ जत्त-थिर-सुह-णिमिण-पंचेतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवो-

पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगे। ब

यहां अक्षसंचार करके चौदह गुणस्थान और सिद्धोंके आश्रयसे एक संयोगी पन्द्रह प्रश्नभंगोंको उत्पन्न करना चाहिये। शेष स्त्रार्थ सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं हैं॥ २८२॥

इस देशामर्शक सूत्रकी प्ररूपणा करते हैं—देवगित और वैक्रियिकद्विकता उद्य असंयतसम्यग्द्दि गुणस्थानमें पूर्वमें ही व्युव्छिक हो जाता है। वन्धन्युव्छेद नहीं है, क्योंकि, ऊपर बन्ध पाया जाता है। तीर्थकर प्रकृतिका उद्यव्युव्छेद नहीं है, क्योंकि, क्षायोपशमिकसम्यग्द्दियोंमें उसके उद्यका अभाव है। उसके बन्धका व्युव्छेद भी नहीं है, क्योंकि, वह पाया जाता है। शेष प्रकृतियोंके बन्ध और उद्य दोनोंके भी व्युव्छेदका अभाव होनेसे 'उद्यकी अपेक्षा बन्ध पूर्वमें अथवा प्रधात् व्युव्छिक्न होता है 'यह प्रीक्षा नहीं की जाती है।

पांच झानावरणीय, चार द्र्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, धर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बाद्र, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, निर्माण और पांच दयतादो । णिदा-पयला-सादिवदणीय-च उसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रिद-भय-दुगुंछ-समच उरस-संद्राण-पसत्थविद्दायगइ-सुस्सराणं सोदय-परोदओ बंधो, दोहि वि पयोरिह षंधुवलंभादो । देवगद्द-वेउव्वियदुग-तित्थयराणं परोदओ बंधो, सोदएण बंधिवरोहादो । उवधाद-परघाद-उस्सास-पत्तेयसरीराणं असंजदसम्मादिष्टिम्हि बंधो सोदय परोदओ । उविर सोदओ चेव, तत्थ अपज्जतद्धाए अभावादो । णविर पमत्तसंजदम्मि परघादुस्सासाणं सोदय-परोदओ । सुभगादेज-जसिकत्तीणमसंजदसम्मादिष्टिम्हि बंधो सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव, पिडवक्खुदया-भावादो । उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिष्टीसु संजदासंजदेसु बंधो सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव, पिडवक्खुदयामावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ-देवगइ—पंचिदिय—
जादि-वेउन्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण—वेअन्वियसरीरअंगोवंग—वण्ण-गंध—रस—
फास-देवगइपाओग्गाणुपुन्वी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविद्दायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधो णिरंतरो,

अन्तरायका स्वादय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रुवादयी हैं। निद्रा, ग्रचला, सातावेदनीय, चार संउवलन, पुरुपवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्तिवहायोगित और सुस्वरका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, दोनों भी प्रकारोंसे उनका बन्ध पाया जाता है। देवगितिद्विक, वैक्रियिकद्विक और तीर्धेकरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है। उपधात, परघात, उच्छ्वास और अत्येकदारीरका असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां अपर्याप्तकालका अभाव है। विशेषता इतनी है कि प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें परघात और उच्छ्वासका स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। सुभग, आदेय और यशकीर्तिका असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध सुभग, आदेय और यशकीर्तिका असंयतसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें स्वोदय-परोदय बन्ध होता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका होता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका होता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका होता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका होता है। उपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका होता है।

पांच ज्ञानावरणीय, छद दर्शनावरणीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पंचेन्द्रिय ज्ञाति, वेकियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेकियिक-शरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उरुक्वास, प्रशस्तविद्यायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेप, निर्माण, तीर्यंकर, उरुवगोत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि,

एगसमएण षंधुवरमाभावादो । सादावेदणीय-इस्स-रदि-थिर-सुभ-जसिकत्तीणं असंजदसम्मादिष्टि-प्यहुडि जाव पमत्तसंजदो ति षंधो सांतरो । उविर णिरंतरो, पडिवक्खपयडिषंधाभावादो ।

पन्चया सुगमा, ओघपचएहिंतो विसेसाभावादो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं देवगइ-संजुत्तो । संसाणं पयडीणं असंजदसम्मादिद्वीसु बंधो दुगइसंजुत्तो । उविरमेसु देवगइसंजुत्तो । देवगइ-वेउव्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसअसंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदा सामी । तित्थयरस्स तिगइअसंजदसम्मादिद्विणो सामी, तिरिक्खगईए अभावादो । उविरमा मणुसा चेव, तेसिमण्णत्थाभावादो । सेसाणं पयडीणं चउगइअसंजदसम्मादिद्विणो दुगइसंजदासंजदा मणुसगइ-संजदा च सामी । बंधद्वाणं सुगमं । बंधवोच्छेदो णित्थ, 'अबंधा णित्थ ' ति वयणादो । धुवबंधीणं तिविहो बंधो, धुवाभावादो । सेसाणं सादि-अद्धवो, अद्भवबंधित्तादो ।

असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-असुह-जसिकत्तिणामाणं को बंधो को अबंधो ?॥ २८३॥

एस्य पण्णभंगा जाणिय वत्तव्वा।

एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ और यशकीर्तिका असंयतसम्यग्दृष्टिसे छेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंिक, ओघप्रत्ययों से कोई विशेषता नहीं है। देवगति द्विक और विकियिक दिक्का देवगति संयुक्त बन्ध होता है। शेष प्रकृतियोंका असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें दो गितयों से संयुक्त बन्ध होता है। उपित्म गुणस्थानों में देवगति संयुक्त बन्ध होता है। देवगति दिक्त और विकियिक दिक्के तिर्यच व मनुष्य असंयतसम्यग्दृष्टि एवं संयतासंयत स्वामी हैं। तीर्थं कर प्रकृति के तीन गतियों के असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं, क्योंिक, तिर्यग्गिति उसके बन्धका अभाव है। उपित्म गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही स्वामी हैं, क्योंिक, उनका अन्य गतियों में अभाव है। शेष प्रकृतियों के चारों गतियों के असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियों के संयतासंयत और मनुष्यगित संयत स्वामी हैं। बन्धा प्यान हु। बन्ध व्यु केंद्र नहीं है, क्योंिक, 'अबन्धक नहीं हैं 'ऐसा सूत्रमें निर्दृष्ट है। ध्रु वबन्धी प्रकृतियों का तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंिक, ध्रु वन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियों का सादि व अध्रु वन्ध होता है, क्योंिक, वे अध्रु वन्धी हैं।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकिर्ति नामकर्मका कीन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २८३॥

यहां प्रसमंगोंको जानकर कहना चाहिय।

### असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २८४॥

एदस्सत्थे। वृच्चदे — अरिदः सोग-असादावेदणीय-अथिर-असुभाणं बंधवे च्छिदो चेव। उदयवाच्छेदो णित्थ, उविरिम्ह उदयस्सुवलंभादो। अजसिकत्तीए पुव्वमुदयस्स पच्छा बंधस्स वोच्छेदो, पमत्तासंजदसम्मादिष्टीसु बंधोदयवो च्छेदुवलंभादो। असादावेदणीय-अरिद-सोगाणं वंधो सोदय-परोदओ, दोहि वि पयारेहि बंधुवलंभादो। अथिर-असुहाणं सोदओ चेव, धुवोदयत्तादो। अजसिकत्तीए असंजदसम्मादिष्टिम्हि सोदय-परोदओ। उविरि परोदओ चेव, पिडिवक्खुदयाभावादो। एदासि छण्हं पयडीणं बंधो सांतरो, एगममएण वि बंधुवरमदंसणादो।

पञ्चया सुगमा, बहुसे। उत्तत्तादो'। देव-मणुसगइसंज्ञतो चेव, अण्णगइबंधाभावादो। चउगइअसंजदसम्मादिष्टिणे। दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा च सामी। बंधदाणं बंध-वे।च्छिण्णद्वाणं च सुगमं। सञ्वासिं बंधे। सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। २८४॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं — अरित, शोक, असातावेदनीय, अस्थिर और अशुभका वन्धन्यु च हो है। उदयन्यु च छंद नहीं है, क्योंकि, ऊपर उनका उदय पाया जाता है। अयशकीित पूर्वमें उदयका और पश्चात् बन्धका न्यु च छेद होता है, क्योंकि, प्रमत्तसंयत और असंयतसम्यन्दि गुणस्थानों में कमसे उसके वन्ध और उदयका न्यु च छेद पाया जाता है। असातावेदनीय, अरित और शोकका स्वेदिय परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, दोनों ही प्रकारों से बन्ध पाया जाता है। अस्थिर और अशुभका स्वेदिय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वे भ्रवोदयी हैं। अयशकीर्तिका असंयतसम्यन्दि गुणस्थानमें स्वोदय परोदय वन्ध होता है, क्योंकि, वे भ्रवोदयी हैं। अयशकीर्तिका असंयतसम्यन्दि गुणस्थानमें स्वोदय परोदय वन्ध होता है। उपर परोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है। इन छह प्रकृतियोंका बन्ध सान्तर होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धिविधाम देखा जाता है।

प्रत्यय सुगम हैं, क्योंकि, बहुत वार कहे जा चुके हैं। देव और मनुष्य गितसे संयुक्त ही बन्ध होता है, क्योंकि, यहां अन्य गितयोंके बन्धका अभाव है। चारों गितयोंके असंयतसंम्यग्दि। दो गितयोंके संयतासंयत, और मनुष्यगितके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। सब प्रकृतियोंका बन्ध सादि व अधुव होता है, क्योंकि, वे अधुवबन्धी हैं।

१ मतिषु ' उत्तरथादो ' इति पाठः ।

अपच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोह-मणुस्साउ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-मणुसाणु— पुन्वीणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २८५ ॥

सुगमं ।

## असंजदसम्मादिद्वी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।। २८६ ॥

अपच्चक्खाणावरणचउकक मणुसगइपाओग्गाणुपुच्चीणं बंघोदया समं वोच्छिण्णा, असंजदसम्मादिहिम्हि तदुहयवोच्छेदुवलंभादो । मणुसगइ-मणुसाउ-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडणाणं बंघवोच्छेदो चेव, उर्वारं पि' उदयदंसणादो । अपच्चक्खाणचउक्कस्स बंघो सोदय-परोदओ । सेसाणं परोदओ चेव, सोदएण बंघविरोहादो । दसण्णं पयडीणं बंघो णिरंतरो, एगसमएण बंधवरमाभावादो । अपचक्खाणचउक्कस्स चालीस पच्चया । मणुसाउअस्स बादालीस, ओरालियदुग-वेउव्वियमिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । सेसाणं चोदालीस,

अप्रत्याख्यानावरणीय कोघ, मान, माया, लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिक-शरीर, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन और मनुष्यानुपूर्वी नामकर्मका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २८५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टि बन्धक हैं। य बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं ॥ २८६ ॥

अप्रत्याख्यानावरणवतुष्क और मनुष्यगितप्रायाग्यानुपूर्वीका बन्ध व उद्य दोनों साथमें व्युच्छित्त होते हैं। क्योंिक, असंयतसम्यग्दि गुणस्थानमें उन दोनोंका व्युच्छिद् पाया जाता है। मनुष्यगित, मनुष्यायु, औदारिकदारीरांगापांग और वज्रपेभसंहननका केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंिक, ऊपर भी उनका उद्य देखा जाता है। अप्रत्याख्याना- घरणचतुष्कका बन्ध स्वोदय-परोद्य होता है। देश प्रकृतियोंका पराद्य ही बन्ध होता है, क्योंिक, स्वोद्यसे इनके बन्धका विरोध है। दशों प्रकृतियोंका वन्ध निरन्तर होता है, क्योंिक, एक समयसे उनके बन्धविश्रामका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके चालीस प्रत्यय हैं। मनुष्यायुके व्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंिक, औदारिकद्विक, वैकियिकिमश्र और कार्मण प्रत्ययेंका अभाव है। दोप प्रकृतियोंके चवालीस प्रत्यय हैं, क्योंिक, उनके औदा-

१ प्रतिषु ' व ' इति पाठः ।

ओरािलयदुगाभावादो । अपन्चक्खाणचउक्कस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं मणुसगइसंजुत्तो, साभािवयादो । अपन्चक्खाणचउक्कस्स चउगइअसंजदसम्मादिष्टिणो सामी । सेसाणं देव-णिरहया । बंधदाणं णित्थ, एक्किम्ह अद्धाणिवरोहादो । बंधवोिन्छण्णद्वाणं सुगमं । अपन्च-क्खाणचउक्कस्स तिविहो बंधो, धुवाभावादो । सेसाणं सादि-अद्धवो, अद्धवबंधित्तादो ।

पच्चक्खाणावरणीयकोह-माण-माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २८७ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिट्टी संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २८८ ॥

एदासिं संजदासंजदिम्ह अक्कमेण वोच्छिण्णबंधोदयाणं, सोदय-परोदएहि णिरंतर-बंधीणं, असंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजदेसु जहाकमेण छादाल-सत्ततीसपच्चयाणं, देव-मणुसगइ-संजुत्तबंधाणं, चउगइ-दुगइअसंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजदसामीयाणं, असंजदसम्मादिष्टि-संजदा-

रिकद्विक्षका अभाव है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। शेप प्रकृतियोंका मनुष्यगतिसंयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके चारों गतियोंके असंयतसम्यग्हाए स्वामी हैं। शेप प्रकृतियोंके देव व नारकी स्वामी हैं। बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्ध्वध्युच्छिन्नस्थान सुगम है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुव बन्धका अभाव है। शेप प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, व अध्रुवबन्धी हैं।

प्रत्याख्यानावरणीय केषि, मान, माया और लोभका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ।। २८७ ।।

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टि और संयतासंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं। ॥ २८८॥

इन चार प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों एक साथ संयतासंयत गुणस्थानमें ध्युच्छिन्न होते हैं। स्वोदय-परोदय सहित निरन्तर बन्ध होता है। असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें छ्यालीस और संयतासंयत गुणस्थानमें सैंतीस प्रत्यय हैं। देव और मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि और दो गतियोंके संयतासंयत खामी हैं। असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत बन्धाध्वान हैं। संयतासंयत गुण-

संजदद्धाणाणं, संजदासंजदम्मि वोच्छिण्णबंधाणं, धुवेण' विणा तिविहबंधुवगयाणं परूवणा सुगमा।

देवाउअस्स को बंधो को अबंधो ? ॥ २८९ ॥ सुगमं।

असंजदसम्मादिट्टिपहुडि जाव अपमत्तसंजदा बंधा। अपमत्त-द्धाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २९०॥

एदस्स अत्थो उच्चदे । तं जहा — पुन्वमुदओ पच्छा [ बंधो ] वोच्छिजिदि, अपपमत्तासंजदसम्मादिहीसु बंघोदयवोच्छेदुवरुंभादो । परोदओ, णिरंतरो, असंजदसम्मादिहीसु वेउव्वियदुगोराितयिमस्स-कम्मइय-पच्चयाणमभावादो बादािठीसपच्चओ, उविरमेसु गुणहाणेसु ओघपच्चओं, देवगइसंज्तो, दुगुइअसंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-मणुसगइसंजदसामीओ, असंजदसम्मादिहि-संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदद्धाणो, अप्यमत्तद्धाए संखेज्जेसु भागेसु पत्तवित्ओ, सादि-अद्धवो, देवाउअस्स बंधो ति अवगंतव्वो ।

स्थानमें बन्ध व्युच्छित्र होता है। ध्रुव बन्धेके थिन। रोप तीन प्रकारका बन्ध होता है। इस प्रकार इनकी प्ररूपणा सुगम है।

देवायुका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है ? ॥ २८९ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। अप्रमत्तसंयतकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्त्र व्युन्छित्र होता है। ये बन्त्रक हैं, शेष अबन्त्रक हैं।। २९०॥

इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह इस प्रकार है— देवायुका पूर्वमें उदय और पश्चात् बन्ध व्युच्छित्र होता है, क्योंकि, अप्रमत्त और अमंयतसम्यग्दिए गुणस्थानों में क्रमसे उसके बन्ध व उदयका व्युच्छेद पाया जाता है। परादय और निरन्तर बन्ध होता है। असंयत-सम्यग्दिएयों में वैकियिकद्विक, औदारिकिमिश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोंका अभाव होने सं व्यालीस प्रत्यय हैं। उपरिम गुणस्थानों में ओघके समान प्रत्यय हैं। देवगतिसंयुक्त बन्ध होता है। दो गतियों के असंयतसम्यग्दिए व संयतासंयत, तथा मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। असंयतसम्यग्दिए, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत बन्धाध्वान हैं। अप्रमत्त-कालके संख्यात बहुभागों के वीतनेपर बन्धव्युच्छेद होता है। सादि व अभ्रुव बन्ध होता है। इस प्रकार देवायुके बन्धकी प्ररूपणा जानना चाहिये।

१ प्रतिषु 'दुवेण ' इति पाठः ।

### आहारसरीर-आहारसरीरंगोवंगणामाणं को बंधो को अबंधो ?

सुगमं ।

अपमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २९२॥ एदस्स अत्थे। सुगमे।।

उवसमसम्मादिद्वीसु पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-जस-कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९३ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिद्धिपहुडि जाव सुहुमसांपराइयउवसमा बंधा । सुहुमसांपराइयउवसमद्धाए चरिमसमयं गंतूंण बंधा वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ २९४ ॥

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-जसिकित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं षंधवोच्छेदो

आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांग नामकर्मींका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २९१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अप्रमत्तसंयत बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २९२॥

इस सूत्रका अर्थ सुगम है।

उपरामसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, ऊंच-गांत्र और पांच अन्तरायका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २९३॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर सूक्ष्मसाम्परायिक उपशमक तक बन्धक हैं। सूक्ष्मसाम्परा-यिकउपशमककालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २९४॥

पांच क्वानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यशकीर्ति, उडवगोत्र और पांच अन्त-

चेव । उदयवोच्छेदो णित्य, खीणकसायादिसु वि एदासिं पयडीणं उदयदंसणादो । तेण उदयवोच्छेदारो बंधवोच्छेदो पुट्वं पच्छा वा होदि ति विचारो णित्य, संतासंताणं सिण्णयास-विरोहादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो । जसिकतीए असंजदसम्मादिष्टीसु सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव, पिडवक्खुदयाभावादो । उच्चागोदस्स असंजदसम्मादिष्टि-संजदासंजदेसु सोदय-परोदओ । उविर सोदओ चेव, पिडवक्खुदयाभावादो । पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधो णिरंतरो, धुव-बंधित्तादो । जसिकतीए असंजदसम्मादिष्टिपहुि जाव पमत्तसंजदो ति बंधो सांतरो । उविर णिरंतरो, पिडवक्खपयिडवंधाभावादो । पच्चया सुगमा । णविर असंजदसम्मादिष्टीसु ओरा-िठयिमस्सपच्चओ, पमत्तसंजदेसु आहारदुगपच्चओ णिर्थ । असंजदसम्मादिष्टीसु ओरा-िठयिमस्सपच्चओ, पमत्तसंजदेसु आहारदुगपच्चओ णिर्थ । असंजदसम्मादिष्टीसु एदासि पयडीणं बंधो देव-मणुसगइसंजतो । उविरिमेसु गुणहाणेसु देवगइसंजतो अगइसंज्ञो वा । चउगइअसंजदसम्मादिही दुगइसंजदासंजदा मणुसगइसंजदा सामीओ । बंधदाणं बंधवोच्छिण्ण-हाणं च सुगमं । धुवबंधीणं तिविद्दो बंधो, धुवाभावादो । अवसेसाणं सादि-अद्धवो, अद्धव-बंधितादो ।

रायका बन्धव्युच्छेद ही है। उदयव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, श्वीणकपायादिक गुणस्थानोंमें भी इन प्रकृतियोंका उदय देखा जाता है। इसी कारण उदयव्युच्छेदसे बन्धव्युच्छेद पूर्वमें या पश्चात् होता है, यह विचार नहीं है: क्योंकि, सत् और असत्की तुलनाका विरोध है।

पांच क्षानावरणीय, चार दर्शनावरणीय और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है। यशकीर्तिका असंयतसम्यग्द्दाष्टियों में स्वोदय परोदय बन्ध होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके उदयका अभाव है। उच्चगोत्रका असंयतसम्यग्द्दि और संयतासंयत गुणस्थानों में स्वोदय-परादय बन्ध होता है। ऊपर स्वोदय ही बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिका उदयाभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका बन्ध निरन्तर होता है, क्योंकि, वे ध्रुवबन्धी हैं। यशकीर्तिका असंतयसम्यग्द्दाप्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बन्ध होता है। ऊपर निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ऊपर प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है।

प्रत्य सुगम हैं। विशेष इतना है कि असंयतसम्यग्दिएयों में औदारिकिमिश्र प्रत्यय और प्रमत्तसंयतों में आहारकि कि प्रत्यय नहीं हैं। असंयतसम्यग्दिएयों में इन प्रकृतियों का बन्ध देव व मनुष्य गतिसंयुक्त होता है। उपरिम गुणस्थानों में देवगतिसंयुक्त या अगति-संयुक्त बन्ध होता है। चारों गतियों के असंयतसम्यग्दिए, दे। गतियों के संयतासंयत, और मनुष्यगतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धन्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। ध्रुवबन्धी प्रकृतियों का तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्यों कि, उनके ध्रुव बन्धका अभाव है। शेष प्रकृतियों का सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्यों कि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

### णिद्दा-पयलाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९५ ॥ सुगमं।

असंजदसम्मादिहिषहुडि जाव अपुन्वकरणउवसमा बंधा। अपुन्वकरणउवसमद्धाए संखेज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा॥ २९६॥

एदार्सि बंधो पुन्वं वोच्छज्जिद । उदयवोच्छेदो णित्थ, खीणकसाएसु वि उदय-दंसणादो । सोदय-परेदिओ बंधो, अद्भवोदयतादो । णिरंतरो, ध्रवंधितादो । असंजदसम्मा-दिहीसु पंचेतालीस पन्चया, ओरालियमिस्सपच्चयाभावादो । पमतसंजदिम्ह बावीस' पच्चया, आहारदुगाभावादो । सेसगुणहाणेसु ओघपच्चओ, विसेसाभावादो । असंजदसम्मादिहिम्हि देव-मगुसगइसंजुत्तो, उविरमेसु देवगइसंजुत्तो, चउगइअसंजदसम्मादिहि-दुगइसंजदासंजद-

निद्रा और प्रचलाका कौन बन्धक और कीन अबन्धक है ? २९५॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर अपूर्वकरण उपशमक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण उपशम-कालका संख्यातवां भाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ २९६॥

इनका बन्ध पूर्वमें व्युच्छित्र होता है। उद्यव्युच्छेद नहीं है, क्योंकि, श्लीणकषाय जीवोंमें भी उनका उद्य, देखा जाता है। स्वेदिय-परोद्य बन्ध होता है, क्योंकि, वे अधुवोदयी हैं। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, धुवबन्धी हैं। असंयतसम्यग्हाष्टियोंमें पैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, ओदारिकमिश्र प्रत्ययका वहां अभाव है। प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें वाईस प्रत्यय हैं, क्योंकि, वहां आहारकद्विकका अभाव है। दोष गुणस्थानोंमें ओघ-प्रत्ययोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, ओघ्रसे वहां कोई विशेषता नहीं है। असंयतसम्यग्हिए गुणस्थानमें देव व मनुष्य गितसे संयुक्त तथा उपिरम गुणस्थानोंमें देवगितिसंयुक्त होता है। चारों गितयोंके असंयतसम्यग्हिए, दे। गितयोंके संयतासंयत, और मनुष्यसंयुक्त होता है। चारों गितयोंके असंयतसम्यग्हिए, दे। गितयोंके संयतासंयत, और मनुष्य

१ अप्रतो ' पमचसंजदा हि बाबीस ', आप्रतो ' पमलसंजद० बाबीस ', काप्रतो पमचसंजदा बाबीस '

मणुसगइसंजदसामीओ, अवगयबंधद्वाणो, अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जदिमे भागे गयविणासो, धुवबंधित्तादो तिविहाणो णिद्दा-पयठाणं बंधो ।

सादावेदणीयस्म को बंधो को अबंधो ॥ २९७ ॥ सुगमं।

### असंजदसम्मादिद्विषहुडि जाव उवसंतकसायवीयरागछदुमत्था बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ।। २९८॥

बंधवोच्छेदं मोत्तृण उदयवोच्छेदाभावादो, सोदय-परोदयबंधादो, असंजदप्पहुडि जाव पमत्तसंजदो ति सांतरं बंधिदृणुविर णिरतरबंधितादो, ओघपच्चएहिंतो असंजदसम्मादिष्टि-पमत्तसंजदे मोत्तृण अण्णत्थ समाणपच्चयत्तादो, असंजदसम्मादिष्टि-पमत्तसंजदेसु ओरालिय-मिस्साहारदुगाभावादो, असंजदसम्मादिष्टीसु दुगइसंज्ञत्तादो उविर देवगइसंज्ञत्तवंधादो, चउगइअसंजदसम्मादिष्टि-दुगइसंजदासंजद-मणुसगइसंजदसामिवंधादो, बंधेण सादि-अद्धव-त्तादो सुगममेदं।

गतिके संयत स्वामी हैं। बन्धाध्वान ज्ञान ही है। अपूर्वकरणकालका संख्यातवां भाग बीतनेपर वन्ध व्युच्छिन्न होता है। ध्रुववन्धी होनेस निद्रा व प्रचलाका तीन प्रकार बन्ध होता है।

सातावेदनीयका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २९७ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर उपशान्तकषाय वीतराग छद्मस्थ तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, अबन्धक नहीं है।। २९८॥

सातावेदनीयके बन्धव्युच्छेदको छोड़कर उदयव्युच्छेदका अभाव होनेसे, स्वोदय-परोदय बन्ध होनेसे, असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक सान्तर बंधकर अपर निरन्तरबन्धी होनेसे, असंयतसम्यग्दृष्टि और प्रमत्तसंयतोंको छोड़कर अन्यत्र ओघक समान प्रत्यय युक्त होनेसे, असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें ओदारिकिमिश्र और प्रमत्तसंयतोंमें आहारद्विकका अभाव होनेसे, असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें दो गतियोंसे संयुक्त तथा ऊपर देवगतिसंयुक्त बन्ध होनेसे; चारों गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि, दो गतियोंके संयतासंयत, और मनुष्यगितके संयत स्वामी होनेसे; तथा बन्धसे सादि व अध्व होनेसे यह सूत्र सुगम है।

## असादावेदणीय-अरदि-सोग-अथिर-अयुह—अजसिकतिणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ २९९ ॥

सुगमं ।

असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३००॥

सुगममेदं, मदिणाणमग्गणाए पर्विवदत्थत्तादो ।

### अपच्चक्खाणावरणीयमोहिणाणिभंगो ॥ ३०१॥

अपन्चक्खाणचउक्क-मणुसगइ-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसह-संघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं एत्थ गहणं कायव्वं, देसामासियत्तादो । सेसं सुगमं । णवरि ओरालियमिस्सपन्चओ अवणयव्वो । कघं वेउन्त्रियमिस्स-कम्मइयाणमुवलंभो ? उव-समसम्मत्तेण उवसमसेडिं चडिय कालं काऊण देवेसुप्पण्णाणं तदुवलंभादो ।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशकीर्ति नामकर्मीका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २९९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर प्रमत्तसंयत तक बन्धक हैं। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं।। ३००॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, मतिश्वान मार्गणामें इसके अर्थकी प्ररूपणा की जाचुकी है।

अप्रत्याख्यानावरणीयकी प्ररूपणा अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ ३०१ ॥

अवत्याख्यानावरणचतुष्क, मनुष्यगित, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिकशरीरांगोपांग, वक्रवंभसंहनन श्रीर मनुष्यगितवायोग्यानुपूर्वीका यहां प्रहण करना चाहिय, क्योंिक, यह सूत्र देशामशिक है। शेष प्ररूपणा सुगम है। विशेष इतना है कि श्रीदारिकमिश्र प्रत्ययको कम करना चाहिये।

शंका — वैकियिकमिश्र ओर कार्मण काययोग यहां कैसे पाये जाते हैं ?

समाधान—उपशमसम्यक्तवके साथ उमशमश्रेणि चढ़कर और मरकर देवोंमें उत्पन्न हुए जीबोंके वे दोनों प्रत्यय पाये जाते हैं।

१ प्रतिषु ' सुबळंगादे। ' इति पाठः ।

### णवरि आउवं णत्थि ॥ ३०२ ॥

कुदो ? सम्मामिच्छाइहिस्सेव सब्बुवसमसम्माइहीणमाउअस्स बंधाभावादो । पच्चक्खाणावरणचउक्कस्स को बंधो को अबंधो ? ३०३ ॥ सुगमं।

असंजदसम्मादिट्टी संजदासंजदा [बंधा]। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३०४॥

एदं पि सुगमं, सुदणाणपरूवणापरूविदत्थत्तादो ।

पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३०५ ॥ सुगमं।

असंजदसम्मादिद्विषहुडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि-यट्टिउवसमद्धाए सेसे संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंघा॥ ३०६॥

विशेष इतना है कि उनके आयु कर्मका बन्ध नहीं है ॥ ३०२॥

क्योंकि, सम्यग्मिण्यादृष्टिके समान ही सर्व उपरामसम्यग्हृष्टियोंके आयुके बन्धका अभाव है।

प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ ३०३ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत [ बन्धक ] हैं । ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ३०४ ॥

यह भी सूत्र सुगम है, क्योंकि, इसके अर्थकी प्ररूपणा श्रुतज्ञानप्ररूपणामें की जा चुकी है।

पुरुषवेद और संज्वलन कोधका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है ? ॥ २०५ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरण-उपशमककालके शेषमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं ॥ ३०६॥ सुगममेदं ।

माण-मायसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ? 11 ३०७ 11 सुगमं।

असंजदसम्मादिद्विषहुडि जाव अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि-यट्टिउवसमद्वाए सेसे सेसे संखेडजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिडजदि। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ॥ ३०८॥

एदं पि सुगमं, बहुसो परूविदत्तादो ।

लोभसंजलणस्म को बंधो को अवंधो ? ॥ ३०९ ॥ सुगमं।

असंजदसम्मादिद्विषहुडि जाव आणियद्गी उवसमा वंधा। अणियद्विउवसमद्धाए चरिमसमयं गंतृण वंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा।। ३१०॥

यह सूत्र सुगम है।

संज्वलन मान और मायाका कौन बन्धक और कीन अवन्धक है ? ॥ ३०७ ॥ यह सूत्र सुगम है ।

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बन्धक हैं। अनिवृत्तिकरण-उपशमकालके शेप शेपमें संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेप अबन्धक हैं।। ३०८॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, बहुत बार इसकी प्ररूपणा की जाचुकी है। संज्वलन लोभका कोन बन्धक और कोन अबन्धक है ? ॥ ३०९ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक वन्धक हैं। अनिवृत्तिकरण-उपशमकालके अन्तिम समयको जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ ३१०॥ एदं पि सुगमं।

हस्स-रदि-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अबंधो ? 11 ३११ ॥ , सुगमं।

असंजदसम्माइडिणहुडि जाव अपुन्वकरणउवसमा बंधा । अपुन्वकरणुवसमद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३१२ ॥

एदं पि सुगमं ।

देवगइ-पंचिंदियजादि-वेडिव्वय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचडरस-संठाण-वेडिव्वयअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवाणुपुच्वी-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-तित्थयरणामाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३१३ ॥

सुगमं ।

यह सत्र भी मुगम है।

हास्य, रति, भय और जुगुप्साका कौन बन्धक और कौन अबन्धक है? ॥ ३११ ॥ यह सूत्र सुगम है।

असंयतसम्यग्दिष्टिंस लेकर अपूर्वकरण उपशमक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण उपशम-कालके अन्तिम समयको प्राप्त होकर बन्ध व्युच्छिन्न होना है। य बन्धक हैं, शप अबन्धक हैं। ११२॥

यह सूत्र भी सुगम है।

देवगति, पंचिन्द्रय जाति, विकिथिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैिकिथिकशरीरांगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवानुपूर्वी, अगुम्लघु, उपचात, परचात, उच्छ्वास, प्रशस्तिविहायोगिति, त्रस, बादर, पर्योक्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थिकर नामकर्मका कीन बन्धक और कीन अवन्थक है ? ॥ ३ २ ॥

यह सूत्र खुगम है।

असंजसम्मादिष्टिणहुडि जाव अपुन्वकरणउवसमा बंधा । अपुन्वकरणुवसमद्धाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३१४॥

एदं पि सुगमं, बहुसा कयपरूवणादो ।

आहारसरीर-आहारसरीरअंगोवंगाणं को बंधो को अबंधो ? ॥ ३१५॥

सुगमं ।

अप्पमत्तापुव्वकरणउवसमा बंधा। अपुव्वकरणवसमद्धाए संखेजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ॥ ३१६॥

एदं पि सुगमं ।

सासणसम्मादिद्वी मदिणाणिभंगो ॥ ३१७॥

असंयतसम्यग्दिष्टिसे लेकर अपूर्वकरण उपशमक तक बन्धक हैं। अपूर्वकरण उपशम-कालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्ध व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं। ३ ४ ॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, बहुत वार इसकी प्ररूपणा की जाचुकी है। आहारकशरीर और आहारकशरीरांगोपांगका कीन बन्धक और कीन अबन्धक है? ॥ ३१५॥

यह सूत्र सुगम है।

अप्रमत्त और अपूर्वकरण उपशमक बन्धक हैं। अपूर्वकरण उपशमकालके संख्यात बहुभाग जाकर बन्च व्युच्छिन्न होता है। ये बन्धक हैं, शेष अबन्धक हैं॥ ३१६॥

यह सूत्र भी सुगम है।

सासादनंसम्यग्दृष्टियोंकी प्ररूपणा मतिज्ञानियोंके समान है ॥ ३१७ ॥

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-अहणोकसाय-तिरिक्ख-मणुस-देवाउ-तिरिक्ख-मणुस-देवगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-वेउिव्वय-तेजा-कम्मइ्यसरीर-पंच-संठाण-ओरालिय-वेउिव्वयअंगोवंग-पंचसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-तिरिक्ख-मणुस-देवगइपाओ-गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोव-दोविहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेय-सरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइयपयडीओ सासणसम्मादिहीहि बज्झमाणियाओ। एदासिमुदयादो बंधो पुव्वं पच्छा [वा] वोच्छिण्णो ति विचारो णितथ, एतथ एदासि बंधोदयवोच्छेदाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-वम्मइयसरीर-वण्ण-गंध—रस— फास-अगुरुअलहुअ-तस-बादर-पज्जत्त-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । देवाउ-देवगइ-वेउव्वियदुगाणं परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादा । अव-सेसाणं पयडीणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवर्लंभादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सोलसकसाय-भय-दुगुं छा-तिरिक्**ख-मणुस—ंदेवाउ—** पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद—उस्सास—

पांच झानावरणीय, नै। द्र्यानावरणीय, साता व असाता वेदनीय, से।लह कवाय, आह ने।कपाय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, द्वाउ, तिर्यगाति, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, पांच संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक अंगोपांग, पांच संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यगातिप्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दे। विहायोगतियां, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, ग्रुभ, अग्रुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊंच गोत्र और पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां सासादनसम्यग्दि जीवें। द्वारा बध्यमान हैं। इनका बन्ध उद्यसे पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार नहीं हैं; क्योंकि, यहां इनके बन्ध और उदयके व्युच्छेदका अभाव है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, त्रस, बादर, पर्याप्त, स्थिर, अस्थिर. शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वादय बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोदयी हैं। देवायु, देवगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है। शेप प्रकृतियोंका बन्ध स्वोदय-परोदयसे होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे भी उनका बन्ध पाया जाता है।

पांच श्वानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, सोलह कवाय, भय, जुगुप्सा, तिर्थगायु, मनुष्यायु, देवायु, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरु-

तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरे। बंधो, एगसमएण बंधवरमाणुवठंभादे। । सादासाद-हस्स-रिद-अरिद-सोगित्थिवद-मिज्झिमच उसंठाण-पंचसंघडण-उज्जीव-दोविहायगइ-थिराथिर-सुहासुह-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-जसिकित्ति-अजसिकितीणं सांतरे। बंधो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । पुरिसवेदस्स बंधो सांतर-णिरंतरे।, पम्म-सुक्कठेस्सिएसु
तिरिक्ख-मणुस्सेसु णिरंतरबंधुवठंभादो । देवगइ-वे उिव्यदुग-समच उरससंठाण-सुभग-सुस्सरआदेज्जुच्चागोदाणं बंधो सांतर-णिरंतरे।, असंखेज्जवासाउएसु सुहितिठेस्सियितिरिक्ख-मणुस्सेसु
च णिरंतरबंधुवठंभादो । मणुसगइदुगस्स बंधो सांतर-णिरंतरे।, आणदादिदेवेसु णिरंतरबंधुवठंभादो । तिरिक्खगइदुग-णीचागोदाणं बंधो सांतर-णिरंतरे।, सत्तमपुढवीणेरइएसु णिरंतरबंधुवठंभादो । ओराठियसरीरदुगस्स वि सांतर-णिरंतरे। बंधो, देव-णेरइएसु णिरंतरबंधुवठंभादो ।

देवाउ-देवगइ-वेउ विययुगाणं छादालीस पन्चया, वेउ विययुगोरालियमिस्स-कम्म-इयाणमभावादो । मणुस-तिरिक्खाउआणं सत्तेतालीस पन्चया, ओरालिय-वेउ वियमिस्स-कम्म-इयपन्चयाणमभावादो । अवसेसाणं पयडीणं पंचास पन्चया, पंचिमच्छत्तपन्चयाणमभावादो ।

लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशारीर, निर्माण और पांच अन्तरायको निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनका वन्धविश्राम नहीं पाया जाता। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्त्रीवेद, मध्यम चार संस्थान, पांच संहनन, उद्योत, दे। विहायोगितयां, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर वन्ध होता है, क्योंकि, एक समयस भी इनका बन्धविश्राम देखा जाता है। पुरुपवेदका वन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। देवगितिहिक, वैकियिकहिक, समचतुरस्रसंस्थान, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, असंख्यातवर्षायुष्क और शुभ तीन लेश्यावाले तिर्यंच व मनुष्योंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगितिहिकका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, आनतादिक देवोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। तिर्यगितिहिक और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारिक योंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। तीर्यगितिहिक और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, सप्तम पृथिवीके नारिक योंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है। सान्तर-निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, देव व नारिक योंमें उनका निरन्तर पन्ध पाया जाता है।

देवायु देवगतिद्विक और वैक्तियंकद्विक के छपालीस प्रत्यय हैं,क्येंकि, वैक्तियकद्विक, कीदारिकमिश्र और कार्मण काययोग प्रत्ययोंका अभाव है। मनुष्यायु और तिर्यगायुके सैतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्र, वैक्तियक्तिश्र और कार्मण प्रत्ययेंका अभाव है। शेष प्रकृतियोंके प्रवास प्रत्यय हैं, क्योंकि, सासादनसम्यग्दियोंके पांच मिध्यात्व प्रस्तयोंका अभाव है।

देवाउ-देवगइ-वेउन्वियदुगाणं बंधो देवगइसंजुत्ता । मणुसाउ-मणुसगइदुगाणं मणुस-गइसंजुत्तो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइदुगुज्जोवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । ओरालियसरीर-मज्झिमचउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडण-अप्पसत्थविद्दायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज-णीचागोदाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो बंधो । उच्चागोदस्स देव मणुसगइसंजुत्तो बंधो, तिरिक्खेसुच्चागोदाभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो तिगइसंजुत्तो, णिरयगइबंधाभावादो । देवाउ-देवगइ-वेउन्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स सामी चउगइ-सासणा । बंधद्धाणं बंधवोच्छेदो च णत्थि । छादालीसधुवबंधपयडीणं तिविद्दे। बंधो, धुवा-भावादो । अवसेसाणं सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो ।

### सम्मामिच्छाइट्टी असंजदभंगो ॥ ३१८ ॥

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउ-रससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइ—देवगइ—

देवायु, देवगतिद्विक और विकियिकद्विकका वन्ध देवगति संयुक्त होता है। मनुष्यायु और मनुष्यगितद्विकका बन्ध मनुष्यगित संयुक्त होता है। तिर्यगायु, तिर्यगितिद्विक और उद्योतका बन्ध तिर्यगिति संयुक्त होता है। औदारिकशरीर, मध्यम चार संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, पांच संहनन, अप्रशस्तिवहायोगिति, दुर्भग दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका तिर्यगिति और मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है। उच्चगोत्रका देव व मनुष्य गितसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, तिर्यचोंमें उच्चगोत्रका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका बन्ध तीन गितयोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, सासादनसम्यग्दिएयोंक नरक गितिक बन्धका अभाव है।

देवायु, देवगति द्विक और वैकियिकद्विक के तिर्यंच व मतुष्य स्वामी हैं। शेप प्रकृतियों के बन्धके खामी चारों गतियों के सासादन सम्यग्दिए हैं। बन्धाध्वान और वन्धक्युच्छेद नहीं है। छयालीस ध्रुववन्धी प्रकृतियों का तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्यों कि, उनके ध्रुववन्धका अभाव है। शेप प्रकृतियों का सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्यों के, वे अध्रववन्धी हैं।

सम्यग्निथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा असंयत जीवोंके समान है ॥ ३१८॥

पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषेवद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुण्सा, मनुष्यगित, देवगित, पंचेन्द्रिय जाित, औदारिक, विकियिक, तेजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक व विकियिक अंगोपांग, वस्र्वभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगित व देवगित प्रायोग्यानु-

पाओगगाणुपुन्नी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थिवहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेय-सरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ञ-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइय— पयडीओ सम्मामिच्छाइद्वीहि बज्झमाणियाओ । उदयादो बंधो पुन्वं पच्छा [ वा ] वोच्छिण्णो त्ति एसो विचारो णित्थ, पयडीणमेत्थ बंधोदयवोच्छेदाणुवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-च उदंसणावरणीय-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-तस-बादर-पज्जतः पत्तेयसरीर-थिराथिर—सुहासुह—णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, एत्थ धुवोदयत्तादो । णिद्दा-पयला-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-समचउरससंठाण—पसत्थविहायगइ—सुभग—सुस्सर—आदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-उच्चागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधुवलंभादो । मणुसगइ-देवगइ-वेउव्वियसरीर-ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोवंग—वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइ—देवगइपाओग्गाणुपुव्विणं परोदओ बंधो, सोदएण बंधविरोहादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-देवगइ-पंचिदियजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगो-

पूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिविहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीित, अयशकीित, विर्माण, उच्चगात्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां सम्यिग्मध्यादृष्टि जीवों द्वारा बध्यमान हैं। उद्यसे वन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है, यह विचार यहां नहीं हैं; क्योंिक, यहां उक्त प्रकृतियोंके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद नहीं पाया जाता है।

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, अस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, यहां ये ध्रवोदयी हैं। निद्रा, प्रचला, साता व असाता वेदनीय, बारह कणाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुण्सा, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त-विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्चगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारोंसे भी इनका बन्ध पाया जाता है। मनुष्यगति, देवगति, वैकिथिकशरीर, औदारिक व वैकिथिक शरीरांगोपांग, वंज्रवभसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वीका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे इनके बन्धका विरोध है।

पांच बानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, वैिक्रियिक, तैजस व कार्मण शरीर, ' वंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइ-देवगइपाओगगाणुपुव्वी-अगुरुवलहुअ-उव-घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-घादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-सुभग-सुस्सर-आदेष्ठज-णिमिणुच्चागोद-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एत्थ धुवबंधदंसणादो । सादासाद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकत्ति-अजसिकतीणं सांतरे।, एगसमएण वि बंधुवरम-दंसणादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओगगाणुपुन्नी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरंगोवंग-वज्जिरसह-संघडणाणं बादालीस पच्या, ओरालियकायजोगाभावादो । देवगइ-देवगइपाओगगाणुपुन्नी-वेउन्वियसरीर-वेउन्वियसरीरअंगोवगाणं पि बादालीस पच्या, वेउन्वियकायजोगा-भावादो । अवसेसाणं तेदालीस पच्चा, पंचिमच्छत्ताणुबंधिच उक्कोरालिय-वेउन्विय-मिस्स-कम्मइयपच्चयाणमभावादो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जिरसहसंघडणाणं बंधो मणुसगइसंजुत्तो । देवगइ-वेउन्वियदुगाणं देवगइसंजुत्तो । सेससन्वपयडीणं देव-मणुसगइसंजुत्तो । मणुसगइदुगोरालियदुग-वज्जिरसहसंघडणाणं देव-णिरइया सामी । देवगइ-वेउन्वियदुगाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । सेसाणं पयडीणं बंधस्स सामी

समचतुरस्नसंस्थान, औदारिक व वैकियिक शरीरांगोपांग, वर्द्धपंभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगित व देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्ल्वास, प्रशस्तिविहायोगित, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तरायका निरन्तर वन्ध होता है, क्योंकि, यहां इनका ध्रुवबन्ध देखा जाता है। साता व असाता वेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी इनका बन्धविश्राम देखा जाता है।

मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिकशरीरांगो-पांग और वज्रर्थभसंहननके ज्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंिक, औदारिककाययोगका अभाव है। देवगित, देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, वैक्षियिकशरीर और वैक्षियिक-शरीरांगोपांगके भी ज्यालीस प्रत्यय हैं, क्योंिक, यहां वैक्षियिककाययोगका अभाव है। शेष प्रकृतियोंके तेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंिक, पांच मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, औदारिक-मिश्र, वैक्षियिकमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका मिश्रगुणस्थानमें अभाव है।

मनुष्यगतिद्विक, शौदारिकद्विक और वज्रविभसंहननका बन्ध मनुष्यगतिसे संयुक्त होता है। देवगितिद्विक और विकियिकाद्विकका बन्ध देवगित संयुक्त होता है। शोप सब प्रकृतियोंका बन्ध देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त होता है। मनुष्यगतिद्विक, शौदारिकद्विक व बज्ज-वभसंहननके देव व नारकी स्वामी हैं। देवगितिद्विक और वैक्रियिकद्विकके तिर्यच व मनुष्य सामी हैं। शोष प्रकृतियोंक बन्धके स्वामी चारों गितियोंके सम्यग्मिण्यादृष्टि हैं। बन्धाध्वान ७. वं. ४९.

चउगइसम्मामिच्छाइडिणो । बंधद्धाणं णित्थ, एक्किम्ह अद्धाणिवरोहादो । बंधवेाच्छेदो वि णित्थि, एत्थ सव्वार्सि बंधुवलंभादो । धुवबंधिपयडीणं तिविहो बंधो, धुवाभावादो । सेसाणं सादि-अद्भवो, अद्भवबंधित्तादो ।

### मिच्छाइट्टीणमभवसिद्धियभंगो ॥ ३१९ ॥

सुगममेदं सुत्तं, विसेसाभावादो । णविर धुवबंधिपयडीणं चउव्विहो बंधो, सादि-सांतर-बंधुवलंभादो ।

## सण्णियाणुवादेण सण्णीसु जाव तित्थयरे ति ओघभंगो। ३२०॥

एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेंदियजादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं परादयज्ञव-लंभादो पंचिंदियजादि-तस-बादराणं सोदयबंधुवलंभादो णेदं सुत्तं जुज्जदे ? ण, देसामासिय-

नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धन्युच्छेद भी नहीं हैं, क्योंकि, यहां सब प्रकृतियोंका बन्ध पाया जाता है। ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका तीन प्रकारका बन्ध होता है, क्योंकि, ध्रुवबन्धका यहां अभाव है। रोप प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रुवबन्धी हैं।

मिथ्यादृष्टि जीवोंकी प्ररूपणा अभव्यसिद्धिक जीवोंके समान है ॥ ३१९ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंिक, यहां कोई विशेषता नहीं है। भेद इतना है कि ध्रव-बन्धी प्रकृतियोंका यहां चारों प्रकारका बन्ध होता है, क्योंिक, सादि व सान्तर अर्थात् अध्रुव बन्ध पाया जाता है।

संज्ञिमार्गणानुसार संज्ञी जीवोंमें तीर्थिकर प्रकृति तक ओघके समान प्ररूपणा है। १२०॥

शंका—चूंकि यहां एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियोंका बन्ध परोदयसे और पंचेन्द्रिय जाति, त्रस व बाद्रका बन्ध स्वाद्यसे पाया जाता है, अतएव यह सूत्र युक्त नहीं है?

समाधान—यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, देशामार्शक सूत्रोंमें इस प्रकारकी

१ प्रतिषु अतोऽमे ' एगूणचालीसपच्चया ' इत्यधिकः पाठः समुपलभ्यते ।

सुत्तेसु एवंविहभेदाविरोहादो । पयिडबंधद्धाणिवंधणभेदपदुप्पायणहमाह—

## णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स चक्खुदंसणिभंगो ॥ ३२१॥ सुगममेदं।

### असण्णीसु अभवसिद्धियभंगो ॥ ३२२ ॥

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-मिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणेकसाय-चउआउ-चउगइ-पंचजादि-ओरालिय-वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउव्वियअंगीवंग-छसंघडण-वण्ण-गंघ-रस-फास-चउआणुपुव्वी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-आदाउज्जोव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापच्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुद्दासुह-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ञ-अणादेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिण-णीचुच्चागोदपंचंतराइयपयडीओ असण्णीहि बज्झमाणियाओ । उदयादो बंधो पुव्वं पच्छा वा वोच्छिण्णो ति
परिक्खा णित्थ, एत्थेदािसं बंधोदयवोच्छेदाभावादो ।

#### विशेषता विरोधसे रहित है।

प्रकृतियोंके बन्धाध्वानमिमित्तक भेदके प्ररूपणार्थ सूत्र कहते हैं—

परन्तु विशेषता इतनी है कि सातावेदनीयकी प्ररूपणा चक्षुदर्शनी जीवोंके समान

यह सूत्र सुगम है।

असंज्ञी जीवोंमें बन्धोदयव्युच्छेदादिकी प्ररूपणा अभव्यसिद्धिक जीवोंके समान है

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, चार आयु, चार गितयां, पांच जाितयां, औदािरक, वैिकियिक, तैजस व कार्मण दारीर, छह संस्थान, औदािरक व वैिकियिक दारीरांगोपांग, छह संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, चार आनुपूर्वीं, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दो विहायोगितयां, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण दारीर, स्थिर, अस्थिर, द्युभ, अद्युभ, सुभग, दुभग, सुस्वर, दुस्वर आदेय, अनादेय, यदा-किर्ति, अयदाकीर्ति, निर्माण, नीच व ऊंच गे।त्र और पांच अन्तराय, ये प्रकृतियां असंभी जीवोंके द्वारा बध्यमान हैं। उद्यसे बन्ध पूर्वमें या पश्चात् व्युच्छित्र होता है, यह परिक्षा यहां नहीं है; स्योंकि, यहां इन प्रकृतियों के बन्ध और उद्यके व्युच्छेदका अभाव है।

१ प्रतिषु ' निसेसा ' इति पाठः ।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फासअगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-णीचागोद-पंचंतराइय-तिरिक्खगईणं बंधो सोदओ ।
णिरय-देवाउ-णिरय-देवगइ-वेउिव्वयसरीर-वेउिव्वयसरीरअंगोवंग-णिरय-देवगइपाओगगाणुपुव्वीउच्चागोद-मणुसाउ-मणुसगइदुगाणं परोदओ बंधो । पंचदंसणावरणीय-सादासाद-सोलसकसाय-णवणोकसाय-पंचजादि-ओरालियसरीर-छसंठाण ओरालियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-तिरिक्खाणुपुव्वी-आदाउज्जाव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज- [अणादेज्ज-] जसिकित्ति-अजसिकत्तीणं बंधो सोदयपरोदओ, उह्यहा वि बंधविरोहाभावादो । उवघाद-परघाद-उस्सासाणं पि सोदय-परोदओ,
अपज्जत्तकाले उदएण विणा वि बंधवलंभादो ।

पंचणाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-मिच्छत्त-सोलसकसाय-भय-दुगुंछ-चउआउ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरो बंधो, एगसमएण बंधुवरमाभावादो । सादासाद-सत्तणोकसाय-णिरय-मणुस-देवगइ-पंचिदियजादि-वेउव्वियसरीर-छसंठाण-ओरालिय-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-छसंघडण-णिरय-मणुस-देवाणुपुव्वी-पर-

पांच झानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, मिध्यात्व, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, ग्रुभ, अग्रुभ, निर्माण, नीचगोत्र, पांच अन्तराय और तिर्यगातिका बन्ध स्वादय होता है। नारकायु, देवायु, नरकगित, देवगित, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीरांगोपांग, नरकगित व देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र, मनुष्यायु और मनुष्यगतिद्विकका परोदय बन्ध होता है। पांच दर्शनावरणीय, साता व असाता वेदनीय, सोलह कषाय, नौ नोकपाय, पांच जातियां, औदारिकशरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, छह संहनन, तिर्यगानुपूर्वी, आताप, उद्योत, दे। विहायोगितयां, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्योप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण शरीर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, [अनादेय], यशकीर्ति और अयशकीर्तिका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंिक, दोनों प्रकारोंसे भी इनके बन्धका कोई विरोध नहीं है। उपधात, परधात और उच्छ्वासका भी स्वोदय-परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, अपर्याप्तकालमें उदयके विना भी इनका बन्ध पाया जाता है।

पांच ज्ञानावरणीय, नौ दर्शनावरणीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुण्सा, चार आयु, तैजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामका अभाव है। साता व असाता वेदनीय, सात नोकषाय, नरकगित, मनुष्यगित, देवगित, पंचेन्द्रिय जाति, वेकियिकरारीर, छह संस्थान, औदारिक व वैक्रियिक रारीरांगोपांग,

घादुस्सास-आदावुज्ञोव-दोविहायगइ-तस-थावर-बादर-सुहुम-पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-दूभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेञ्ज-अणादेञ्ज-जसिकत्ति-अजसिकत्ति-उञ्चा-गोदाणं सांतरा बंधो, एगसमएण वि बंधुवरमदंसणादो । तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणु-पुव्वी-ओरालियसरीर-णीचागोदाणं बंधो सांतर-णिरंतरा, तेउ वाउकाइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो ।

असण्णीसु पणदालीस पचया सञ्वपयडीणं, वेउव्वियदुग-चउविहमण-तिविह्वचिजोग-माणसासंजमाभावादो । णवरि णिरय-देवाउअ-णिरय-देवगइ-णिरयगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंगाणं तेदालीस पञ्चया, ओरालियमिस्स-कम्मइयपञ्चयाण-मभावादो । मणुस्स-तिरिक्खाउआणं चोदालीस पञ्चया, कम्मइयपञ्चयाभावादो । सादा-वेदणीय-इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रिद-समच उरससंठाण-पसत्थविहायगइ-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर -आदेज्ज-जसिकत्तीणं बंघो तिगइसंज्ञतो, णिरयगईए अभावादो । णिरयाउ-णिरयगइ-णिरयगइ-पाओग्गाणुपुव्वीणं णिरयगइसंज्ञतो । मणुसाउ-मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं मणुसगइ-संज्ञतो । देवाउ-देवगइ-देवगइपाओग्गाणुपुव्वीणं देवगइसंज्ञतो । तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-

छह संहनन, नारकानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, दे। विहायोगितयां, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक व साधारण दारीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुभग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनोदेय, यद्यकीर्ति, अयदाकीर्ति और उच्चगोत्रका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी उनका बन्धविश्राम देखा जाता है। तिर्यग्गार्त, तिर्यग्गितप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकदारीर और नीचगोत्रका बन्ध सान्तर-निरन्तर होता है, क्योंकि, तेज व वायुकायिक जीवोंमें इनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

असंझी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके पैंतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, उनके वैकियिकद्विक, चार प्रकारका मन, अनुभय वचनयोगके विना तीन प्रकारका वचन योग और मन जिनत असंयम प्रत्ययोंका अभाव है। विशेषता यह है कि नारकायु, देवायु, नरकगित, देवगित, नरकगित व देवगितप्रायोग्यानुपूर्वी, वैकियिकशरीर और वैकियिकशरीरांगोपांगके तेतालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, औदारिकिमिश्र और कार्मण प्रत्ययोंका अभाव है। मनुष्यायु और तिर्यगायुके चवालीस प्रत्यय हैं, क्योंकि, कार्मण प्रत्ययका अभाव है।

सातावेदनीय, स्रावेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्तविहयोगित, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय और यशकीर्तिका बन्ध तीन गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ नरकगितके बन्धका अभाव है। नारकायु, नरकगित और नरकगितिप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध नरकगितसंयुक्त होता है। मनुष्यायु, मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका मनुष्यगितसंयुक्त बन्ध होता है। देवायु, देवगित और देवगित-प्रायोग्यानुपूर्वीका देवगितसंयुक्त बन्ध होता है। तिर्यगायु, तिर्यगाति, तिर्यगितप्रायोग्यानु-

तिरिक्खगइपाओगगाणुपुव्वी-एइंदिय-बीइंदिय -तीइंदिय -च उरिंदियजादि -आदाबुब्जोव - थावर - सुहुम-साह्वारणसरीराणं तिरिक्खगइसंजुत्तो बंधो । वेउ व्वियसरीर - वे उ व्वियसरीर अंगो - वंगाणं देव णिरयगइ संजुत्तो । ओरालियसरीर अंगोवंग - मिब्झमच उ संठाण - छ संघडण - अप ज्जत्ताणं तिरिक्ख - मणुसगइसंजुत्तो बंधो । ण उंसयवेद - हुंड संठाण - अप्पसत्थिव हायगई - दुभग - दुस्सर - अणादेज - णीचागोदाणं तिगइसंजुत्तो बंधो, देवगईए अभावादो । उ व्चागोदस्स दुगइसंजुत्तो, णिरय - तिरिक्खगईणं अभावादो । अवसेसाणं पयडीणं बंधो च उगइसंजुत्तो ।

तिरिक्खा चेव सामी, अण्णत्थासण्णीणमभावादो । बंधद्धाणं णात्थि, एक्किम्ह् अद्धाणिवरोहादो । बंधवोच्छेदो वि णत्थि, बंधुवलंभादो । सत्तेतालीसधुवबंधिपयडीणं चउ-व्विहे। बंधो । सेसाणं सादि-अद्भवो, पडिवक्खबंधाणुवलंभादो ।

#### आहाराणुवादेण आहारएसु ओघं ॥ ३२३ ॥

एदस्स सुत्तस्स जधा ओघम्मि परूवणा कदा तथा कायव्वा । णवरि सव्वत्थ कम्म-इयपच्चओ अवणेयव्वा । चदुण्णमाणुपुव्वीणं बंधो परोदओ । उवघादस्स सोदओ ।

पूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणदारीरका तिर्यगातिसंयुक्त बन्ध होता है। वैिक्रियिकदारीर और वैिक्रियिकदारीरांगोपांगका देव व नरक गितसे संयुक्त बन्ध होता है। औदारिकदारीरांगोपांग, मध्यम चार संस्थान, छह संहनन और अपर्य प्तका तिर्यगाति व मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, अप्रदास्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका तीन गितयोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, इनके साथ देवगितके बन्धका अभाव है। उच्चगोत्रका दो गितयोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, उसके साथ नरक और तिर्यगातिका बन्ध नहीं होता। दोष प्रकृतियोंका बन्ध चारों गितयोंसे संयुक्त होता है।

तिर्यंच जीव ही स्वामी हैं, क्योंकि, अन्य गतियोंमें असंक्षी जीवोंका अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धव्युच्छेद भी नहीं है, क्योंकि, बन्ध पाया जाता है। सैंताठीस ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका चारों प्रकारका बन्ध होता है। रोष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है, क्योंकि, इनके प्रतिपक्ष अर्थात् अनादि व ध्रुव बन्ध नहीं पाये जाते हैं।

आहारमार्गणानुसार आहारक जीवोंमें ओघके समान प्ररूपणा है ॥ ३२३ ॥

इस सूत्रकी जैसे ओघमें प्ररूपणा की गई है उसी प्रकार यहां भी करना चाहिये। विशेषता केवल इतनी है कि सर्वत्र कार्मण प्रत्ययको कम करना चाहिये। चार आनु-पूर्वियोंका बन्ध परोदय होता है। उपघातका स्वोदय बन्ध होता है।

१ प्रतिषु ' पिष्टमस्य वंध्रमकंमादो ' इति पाठः ।

### अणाहारएसु कम्मइयभंगो ॥ ३२४॥

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-असादावदणीय-बारसकसाय -पुरिसवेद -हस्स-रिद - [अरिद-]सोग-भय-दुगुं इा-मणुसगइ-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा कम्मइयसरीर समचउरसंसठाण-ओरालियअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंघ रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुवलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह—सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकित्ति-अजमिकित्ति-णिमिणुचागोद-पंचेतराइयपयडीओ तीहि गुणहाणेहि बज्झ-माणियाओ । एदासिसुदयपुव्वावरकालसंबंधिबंधवोच्छेदपरीक्खा णित्थ, सव्वासिमेत्थ बंधोदय-दंसणादे।।

पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुव-लहुव-थिराथिर-सुहासुह-णिमिण-पंचंतराइयाणं सोदओ बंधो, धुवोदयत्तादो । ओरालियसरीर-समचउरसंसठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जिरसहसंघडण-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ-विहायगइ-पत्तेयसरीर-सुस्सराणं परोदओ बंधो, सोदण्ण एत्थ बंधविरोहादो । णिद्दा-पयला-असादावेदणीय-बारसकमाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-सुभग-आदेज्ज-जस-

#### अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगियोंके समान प्ररूपणा है ॥ ३२४ ॥

पांच झानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, [अराते], शोक, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिक, तैजस व कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीरांगोपांग, वज्रर्षभसंहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुछन्नु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगित, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियां तीन [मिथ्यादिष्ट, सासादन, अविरतसम्यग्दिष्ट] गुणस्थानों द्वारा वध्यमान हैं। इन प्रकृतियोंके उद्यव्युच्छेदके पूर्वीपर कालसम्बन्धी बन्धव्युच्छेदकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि, सब प्रकृतियोंका यहां बन्ध और उदय देखा जाता है।

पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, तैजस व कार्मण रारीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अगुभ, निर्माण और पांच अन्तरायका स्वोदय बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवोदयी हैं। औदारिक रारीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक रारीरांगोपांग, बक्क भसंहनन, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तिवहायोगाति, प्रत्येक रारीर और सुस्वरका परोदय बन्ध होता है, क्योंकि, स्वोदयसे यहां इनके बन्धका विरोध है। निद्रा, प्रचला, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, अयशकीर्ति और उच्छागोचका स्वोद्य-

किति-अजसिकति-उञ्चागोदाणं सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधविरोहाभावादो । मणुसगइमणुसगइपाओगगाणुपुन्त्रीणं बंधो मिन्छाइडि-सासणसम्मादिडीसु सोदय-परोदओ । असंजदसम्मादिडीसु परोदओ चेव, सोदएण बंधविरोहादो । पंचिदियजादि-तस-बादर-पञ्जत्ताणं
मिन्छाइडीसु बंधो सोदय-परोदओ, पिडवक्खुदयदंसणादो । सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडीसु सोदओ चेव, पिडवक्खुदयाभावादो ।

पंचणाणावरणीय-छदंसणावरणीय-बारसकसाय-भय-दुगुंछ-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्णगंध-रस-फास-अगुरुवलहुअ-उवघाद-णिमिण-पंचंतराइयाणं णिरंतरे। बंधो, धुवबंधित्तादो ।
असादावेदणीय-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुहासुह-जसिकत्ति-अजसिकत्तीणं सांतरे। बंधो ।
पुरिसवेदस्स मिच्छाइहि-सासण नम्मादिहीसु सांतरे। असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरे।, पडिवक्खपयडिबंधाभावादो । एवं समच उरससंठाण-वज्जिरसहसंघडण-पसत्थविहायगइ-सुभग-सुस्सरआदेज्जुच्चागोदाणं पि वत्तव्वं । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु सांतरे। णिरंतरो, आणदादिदेवसुप्पिज्जिय विग्गहगईए वद्टमाणेसु णिरंतरबंधुवलंभादो ।

परोदय बन्ध होता है, क्योंिक, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका बन्ध मिध्धादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानों में स्वोद्य-परोद्य होता है। असंयतसम्यग्दृष्टियों परोद्य ही बन्ध होता है, क्योंिक, वहां स्वोद्यसे इनके बन्धका विरोध है। पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बाद्र और पर्याप्तका बन्ध मिध्यादृष्टियों में स्वोद्य-परोद्य होता है, क्योंिक, यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका उद्य देखा जाता है। सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उनका स्वोद्य ही बन्ध होता है, क्योंिक, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके उद्यका अभाव है।

पांच श्वानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कपाय, भय, जुगुष्सा, तैजस व कार्मण शरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय, इनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये ध्रुवबन्धी हैं। असातावेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशकीर्ति और अयशकीर्तिका सान्तर बन्ध होता है। पुरुषवेदका मिध्यादि और सासादनसम्यग्दि गुणस्थानमें सान्तर होता है। असंयतसम्यग्दि योंमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धका अभाव है। इसी प्रकार समचतुरस्रसंस्थान, वज्जर्थभसंहनन, प्रशस्तिवहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगात्रके भी कहना चाहिये। मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका मिध्यादि व सासादनसम्यग्दि योंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, आनतादिक देवोंमें उत्पन्न होकर विप्रहगितमें वर्तमान जीवोंमें उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है।

असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पिडवक्खपयिडवंधाभावादो । पंचिदियजादि-ओरालियसरीर-अंगोवंग-परघादुस्सास-तस-बादर-प्रज्जत्त-पत्तेयसरीराणं मिच्छाइहिम्हि सांतर-णिरंतरो, सण-क्कुमारादिदेव-णेरइएसु णिरंतरबंधुवलंभादो । विग्गहगदीए कधं णिरंतरदा ? ण, सितं पडुच्च णिरंतरत्तुवदेसादो । सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु णिरंतरो, पिडवक्खपयिडवंधा-भावादो । एवमोरालियसरीरस्स वि वत्तव्वं ।

मिच्छाइहिस्स तेदाठीस, सासणस्स अहत्तीस, असंजदसम्मादिहिस्स तेत्तीस पच्चया । मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वीणं बंघो मणुसगइसंजुत्तो । ओरालिय-सरीर-ओरालियसरीरंगोवंगाणं मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । असंजदसम्मादिहीसु मणुसगइसंजुत्तो । एवं वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडणस्स वि वत्तव्वं । उच्चागोदस्स मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु मणुसगइसंजुत्तो, असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो । सेसाणं पयडीणं बंघो मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो, एदेसिमपज्जत्तकाले देव-णिरयगईणं बंघाभावादो । असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंजुत्तो, एदेसिमपज्जत्तकाले देव-णिरयगईणं बंघाभावादो । असंजदसम्मादिहीसु देव-

असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें निरन्तर वन्ध होता है, क्योंिक, उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकदारीरांगोपांग, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकदारीरका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंिक, सनत्कुमारादि देव और नारिकयोंमें उनका निरन्तर वन्ध पाया जाता है।

शंका—वित्रहगतिमें वन्धकी निरन्तरता कैसे सम्भव है ?

समाधान-नहीं, क्योंकि, शक्तिकी अपेक्षा उसकी निरन्तरताका उपदेश है।

सासादनसम्यग्दाष्टि और असंयतसम्यग्दाष्टियोंमें उनका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनके प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके वन्धका अभाव है। इसी प्रकार औदारिकशरीरके भी कहना चाहिये।

मिथ्यादृष्टिके तेतालीस, सासादनसम्यग्दृष्टिके अड़तीस, और असंयतसम्यग्दृष्टिके तेतीस प्रत्यय हैं। मनुष्यगित और मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वीका वन्ध मनुष्यगितसंयुक्त होता है। औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगोपांगका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें तिर्यगिति व मनुष्यगितसे संयुक्त वन्ध होता है। असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें मनुष्यगितसंयुक्त बन्ध होता है। इसी प्रकार वज्रवभवज्ञनाराचदारीरसंहननके भी कहना चाहिये। उच्चगोत्रका मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें मनुष्यगितसंयुक्त, तथा असंयतसम्यग्दृष्टियोंमें देव व मनुष्य गितसे संयुक्त बन्ध होता है। दोष प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टियोंमें तिर्यगिति और मनुष्यगितसे संयुक्त होता है, क्योंक, इनके अपर्याप्तकालमें देव व नरक गितके बन्धका अभाव है। असंयतसम्य-

मणुसगइसंजुत्तो, तत्थण्णगईणं बंधाभावादो ।

मणुसगइ-मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी-ओरालियसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंगाणं चउगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडी सामी, देव-णिरयगइअसंजदसम्मादिडी सामी। एवं वज्जरिसहसंघडणस्स वि वत्तन्वं। सेसाणं पयडीणं चउगइमिच्छाइडि-सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडिणो सामी। बंधद्धाणं सुगमं। बंधवोच्छेदो च सुगमो। धुवबंधीणं बंधो मिच्छाइडीसु
चउन्विहो, सासणसम्मादिडि-असंजदसम्मादिडीसु तिविहो। सेसाणं पयडीणं सन्वत्थ
सादि-अद्भुवो।

थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेद-तिरिक्खगइ-चउसंघडण-चउसंठाण-तिरिक्ख-गइपाओगगाणुपुव्वी-उज्जीव-अप्पसत्थिवहायगइ-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं दुहाण-पयडीणं वुच्चदे — अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवदाणं बंधोदया समं वोच्छिण्णा। दुभगाणादेज्ज-णीचागोद-तिरिक्खदुगाणं पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि। अवसेसाणं पयडीणं बंधवोच्छेदो चेव, एत्थुदयिवरोहादो। अणंताणुबंधिचउक्कित्थिवेद-तिरिक्खगइदुग-दुभगाणा-देज्ज-णीचागोदाणं बंधो सोदय-परोदओ, उहयहा वि बंधविरोहाभावादो। सेसाणं परोदओ

ग्दृष्टियोंमें देव व मनुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, उनमें अन्य गतियोंके बन्धका अभाव है।

मनुष्यगित, मनुष्यगितप्रायोग्यानुपूर्वी, औदारिकदारीर और औदारिकदारीरांगो-पांगके चारों गितयोंके मिध्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि, तथा देवगित व नरक-गितके असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। इसी प्रकार वज्रवभसंहननके भी कहना चाहिये। दोष प्रकृतियोंके चारों गितयोंके मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। बन्धाध्वान सुगम है। बन्धव्युच्छेद भी सुगम है। ध्रवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टियोंमें चारों प्रकारका होता है। सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्य-ग्दृष्टियोंमें तीन प्रकारका बन्ध होता है। दोष प्रकृतियोंका सर्वत्र सादि व अध्रव बन्ध होता है।

स्त्यानगृद्धित्रय, अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्रीवेद, तिर्यग्गति, चार संहनन, चार संस्थान, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तिवहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र, इन द्विस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं — अनन्तानुबन्धिचतुष्क और स्त्रीवेदका बन्ध व उदय दोनों साथ व्युच्छिन्न होते हैं। दुर्भग, अनादेय, नीचगोत्र और तिर्यग्गतिद्विकका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उदय व्युच्छिन्न होता है। रोष प्रकृतियोंका केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, यहां उनके उदयका विरोध है। अनन्तानुबन्धिचतुष्क, स्त्रीवेद, तिर्यग्गतिद्विक, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध स्वोदय-परोदय होता है, क्योंकि, दोनों प्रकारसे भी इनके बन्धका विरोध नहीं है। रोष प्रकृतियोंका परोदय बन्ध

बंधो, एत्थुदयाभावादो । श्रीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिचउक्काणं णिरंतरे। बंधो, अणगसमय-षंधसत्तिसंजुत्तत्तादे। तिरिक्खगइ-तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्वि-णीचागोदाणं मिच्छाइडीसु सांतर-णिरंतरो, तेउ-वाउकाइएसु विग्गहं काऊणुपण्णाणं तदो विग्गहगईए गयाणं सत्तमपुढवीदो विग्गहं काऊण णिग्गयाणं च णिरंतरबंधुवलंभादो । सासणिम सांतरा, एगसमएण वि बंधु-वरमसत्तिदंसणादो । सेसाणं पयडीणं बंधो सन्वत्थ सांतरा, साभावियादो । पच्चया सुगमा । तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुच्वी-उज्जोवाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । चउसंठाण-चउसंघडणाणं तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । इत्थिवेदस्स दुगइसंजुत्तो, देव-णिरयगईणमभावादो । अप्पसत्थिवहायगइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं बंधो मिच्छाइहिम्हि सासणे दुगइसंजुत्तो, देव-णिरय-गईणमभावादो । थीणगिद्धितिय-अणंताणुबंधिच उक्काणं मिच्छाइडिम्हि सासणे दुगइसंजुत्तो, णिरय-देवगईणमभावादो । च उग्रामिच्छाइडि-सासणसम्मादिडिणो सामी । बंधद्धाणं बंध-वोच्छेद हाणं च सुगमं । धुवबंधीणं बंधो मिच्छाइ हिम्हि च उव्विहो । सासणे तिविहो,

होता है, क्योंकि, यहां उनका उदयाभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, ये अनेक समयरूप बन्धशक्तिसे संयुक्त हैं। तिर्यगाति, तिर्य-ग्गतिप्रायोग्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका मिथ्यादृष्टियोंमें सान्तर-निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंमें विग्रह करके उत्पन्न हुए, उनमेंसे विग्रहगतिमें गये हुए, तथा सप्तम पृथिवीसे वित्रह करके निकले हुए जीवोंके उनका निरन्तर बन्ध पाया जाता है। सासादन गुणस्थानमें उनका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे भी बन्धविश्रामशक्ति देखी जाती है। शेप प्रकृतियोंका बन्ध सर्वत्र सान्तर होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। तिर्यग्गतिप्रायेग्यानुपूर्वी और उद्योतका तिर्यग्गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। चार संस्थान और चार संहननका तिर्यग्गति और मनुष्यगतिसे संयुक्त बन्ध होता है। स्त्रीवेदका दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि, यहां उक्त दो गुणस्थानोंमें देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है। अप्रशस्तविहायोगिति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका बन्ध मिथ्यादृष्टि व सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दो गतियोंसे संयुक्त होता है, क्योंकि, देव व नरक गतिके बन्धका अभाव है। स्त्यानगृद्धित्रय और अनन्तानुबन्धिचतुष्कका मिश्थादृष्टि व सासाद्नसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दो गतियोंसे संयुक्त बन्ध होता है, क्योंकि. नरक व देव गतिके बन्धका अभाव है। चारों गतियोंके मिध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। बन्धाध्वान व बन्धन्युच्छेदस्थान सुगम हैं। ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंका बन्ध मिध्याद्वि गुणस्थानमें चारों प्रकारका होता है। सासादन गुणस्थानमें तीन प्रकारका बन्ध

३ आप्रती ' भिक्छाइडिन्हि चडन्त्रिहो सासणे ' इति पाठः ।

#### धुवाभावादे। ।

मिच्छत्त-णवुंसयवेद-चउजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्दसंघडण-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणसरीराणमेगहाणाणं वुच्चदे — उद्यादो बंधो पुव्वं पच्छा वा वोच्छिणो ति [विचारो] मिच्छत्त-चउजादि-थावर-सुहुम-अपज्जत्ताणं णिरिथ, अक्कमेण बंधोदयवोच्छेददंसणादो । णउंसयवेदस्स पुव्वं बंधो पच्छा उदओ वोच्छिज्जदि, असंजदसम्मादिहिम्हि उदयवोच्छेद-दंसणादो । हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्दसंघडण-आदाव-साहारणसरीराणं बंधवोच्छेदो चेव, उदयवोच्छेदो णिरिथ, अभावस्स भावपुरंगमत्तदंसणादो । ण च एदासिं पयडीणं विग्गहगदीए उदओ अरिथ, अणुवठंमादो । मिच्छत्तस्स बंधो सोदण्ण, णउंसयवेद-चउजादि-थावर-सुहुम-अपज्जत्ताणं सोदय-परोदण्ण, हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्दसंघडण-आदाव-साहारणाणं परोदएण । मिच्छत्तस्स बंधो णिरंतरो । सेसाणं सांतरो, णियमाभावादो । पच्चया सुगमा । मिच्छत्त-णउंसववेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्दसंघडण-अपज्जत्ताणं बंधो तिरिक्ख-मणुसगइसंजुत्तो । चउ-जादि-आदाव-थावर-सुहुम-साहारणाणं तिरिक्खगइसंजुत्तो । मिच्छत्त-णवुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवद्दसंघडणाणं चउगइमिच्छाइद्वी सामी । एइंदिय-आदाव-थावराणं तिगइमिच्छाइद्वी

#### होता है, क्योंकि, वहां ध्रुववन्धका अभाव है।

मिथ्यात्व, नपुंसक्वेद, चार जातियां, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणशरीर, इन एकस्थान प्रकृतियोंकी प्ररूपणा करते हैं - उदयसे बन्ध पूर्व या पश्चात् व्युच्छिन्न होता है यह विचार मिध्यात्व, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्त प्रकृतियोंके नहीं है, क्योंकि, इनके बन्ध और उद्यका व्युच्छेद एक साथ देखा जाता है। नपुंसक बदका पूर्वमें बन्ध और पश्चात् उद्य व्युच्छित्र होता है, क्योंिक, असंयतसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें उसका उद्यव्युच्छेद् देखा जाता है। हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और साधारणशरीरका केवल बन्धःयुच्छेद ही है, उद्यम्युच्छेद नहीं है; क्येंकि, अभाव भावपूर्वक देखा जाता है। और इन प्रकृतियोंका विष्रहगतिमें उदय है नहीं, क्योंकि, वहां वह पाया नहीं जाता। मिथ्यात्वका बन्ध खोदयसे; नपुंसकवेद, चार जातियां, स्थावर, सूक्ष्म और अपर्याप्तका खोदय-परोदयसे; तथा हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिकासंहनन, आताप और साधारणशरीरका परोदयसे बन्ध होता है। मिथ्यात्वका बन्ध निरन्तर होता है। शेष प्रकृतियोंका सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, उनके बन्धका नियम नहीं है। प्रत्यय सुगम हैं। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान, असंप्राप्तस्पाटिकासंहनन और अपर्याप्तका बन्ध तिर्यगाति व मनुष्य-गतिसे संयुक्त होता है। चार जातियां, आताप, स्थावर, सूक्ष्म और साधारणका तिर्यगगित-संयुक्त बन्ध होता है। मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान और असंप्राप्तस्पाटिका-संहतनके चारों गतियोंके मिध्यादि स्वामी हैं। एकेन्द्रिय, आताप और स्थावरके तीन

सामी, णिरयगईए अभावादो । बीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-सुहुम-अपज्जत्त-साहारणाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी, देव-णेरइएसु एदासिं बंधाभावादो । बंधद्धाणं णित्थ, एक्किम्हि अद्धाणविरोहादो । बंधवोच्छेदद्वाणं सुगमं । मिच्छत्तवंधो चउव्विहो । सेसाणं सादि-अद्भुवो ।

सादावेदणीयस्स अणाहारीसु बंधवोच्छेदो चेव, उदयवोच्छेदाभावादो । सञ्ज्रत्थ वंधो सोदय-परोदओ । मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहीसु सांतरो, पिडवक्ख-पयिडवंधुवलंभादो । सजोगिम्हि णिरंतरो, पिडवक्खपयिडवंधाभावादो । पच्चया सुगमा । णविर सजोगिम्हि कम्मइयकायजोगपच्चओ एक्को चेव, अण्णेसिमसंभवादो । मिच्छाइहि-सासणसम्मादिहीसु तिरिक्ख-मणुसगइसंजुतो । असंजदसम्मादिहीसु देव-मणुसगइसंजुतो । सजोगीसु अगइसंजुतो । चउगइमिच्छाइहि-सासणसम्मादिहि-असंजदसम्मादिहिणो मणुसगइ-केविलेणो च सामी । बंधद्धाणं बंधवोच्छिण्णहाणं च सुगमं । सादि-अद्धवो बंधो, साभावियादे।।

देवगइ-वेउव्वियसरीर-वेउव्वियसरीरअंगोवंग-देवगइपाओग्गाणुपुव्वी-तित्थयरणामाण-

गतियोंके मिध्यादृष्टि स्वामी हैं, क्योंकि, नरकगितमें इनके बन्धका अभाव है। द्वानिद्रय, ब्रानिद्रय, चतुरिन्द्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारणके तिर्यंच और मनुष्य स्वामी हैं, क्योंकि, देव व नारिकयोंमें इनके बन्धका अभाव है। बन्धाध्वान नहीं है, क्योंकि, एक गुणस्थानमें अध्वानका विरोध है। बन्धव्युच्छेदस्थान सुगम है। मिध्यात्वका बन्ध चारों प्रकारका होता है। रोष प्रकृतियोंका सादि व अध्रुव बन्ध होता है।

सातावेदनीयका अनाहारी जीवोंमें केवल बन्धव्युच्छेद ही है, क्योंकि, वहां उसके उद्यव्युच्छेदका अभाव है। सर्वत्र उसका स्वोदय परोद्य बन्ध होता है। मिथ्याद्दाष्ट्र, सासा-दनसम्यग्दाष्ट्र और असंयतसम्यग्दाष्ट्र गुणस्थानमें सान्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रति-पक्ष प्रकृतिका बन्ध पाया जाता है। सयोगकेवली गुणस्थानमें उसका निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, वहां प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धका अभाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विद्योच इतना है कि सयोगकेवली गुणस्थानमें केवल एक कार्मण काययोग प्रत्यय ही है, क्योंकि, अन्य प्रत्ययोंकी वहां सम्भावना नहीं है। मिथ्याद्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें तिर्यग्गित व मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है। असंयतसम्यग्दृष्टिगोंमें देवगित और मनुष्यगितसे संयुक्त बन्ध होता है। सयोगकेवली जीवोंमें गितसंयोगसे रहित बन्ध होता है। चारों गितयोंके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि, तथा मनुष्यगितके केवली स्वामी हैं। बन्धा वान और बन्धन्युच्छिन्नस्थान सुगम हैं। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है।

देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीरांगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी और

मसंजदसमादिहिणो बन्धमाणाणं पवहीणं उच्चदे — एदासि क्रोदण बंधो । कुदो, साह्य-विवादो । णिरंतरो, एगसमएण बंधुवरमसत्तीए अभावादो । पञ्चया सुगमा । पविर देवमद्द-चउक्कस्स णडंसवपच्चओ णिर्थ । तित्थयरस्स देव-मणुसमद्दसंजुत्तो । तित्थयरस्स तिरिक्खमईख् विणा तिगद्दअसंजदसम्मादिहिणो सामी । सेसाणं तिरिक्ख-मणुसा सामी । बंधदाणं बंध-वोच्छिण्णद्दाणं च सुगमं । सादि-अद्भवो बंधो, अद्भवबंधित्तादो ।

एवं बंधसामित्तविचओ समतो।

तीर्थंकर नामकर्म, इन असंयतसम्यग्दृष्टि जीवां द्वारा बध्यमान प्रकृतियांकी प्रकृपणा करते हैं— इनका परोद्यसे बन्ध होता है, क्योंकि, ऐसा स्वभाव है। निरन्तर बन्ध होता है, क्योंकि, एक समयसे इनके बन्धविश्रामशाक्तिका अमाव है। प्रत्यय सुगम हैं। विशेषता इतनी है कि देवगतिचतुष्कके नपुंसकवेद प्रत्यय नहीं है। तीर्थंकर प्रकृतिका देव और ममुष्य गतिसे संयुक्त बन्ध होता है। तीर्थंकर प्रकृतिके तिर्यग्गतिके विना तीन गतियोंके असंयतसम्यग्दृष्टि स्वामी हैं। शेष प्रकृतियोंके तिर्यंच व मनुष्य स्वामी हैं। बन्धाध्वान और बन्धव्युच्छिन्न-स्थान सुगम हैं। सादि व अध्रव बन्ध होता है, क्योंकि, वे अध्रवबन्धी प्रकृतियां हैं।

इस प्रकार बन्धस्वामित्वविचय समाप्त हुआ।

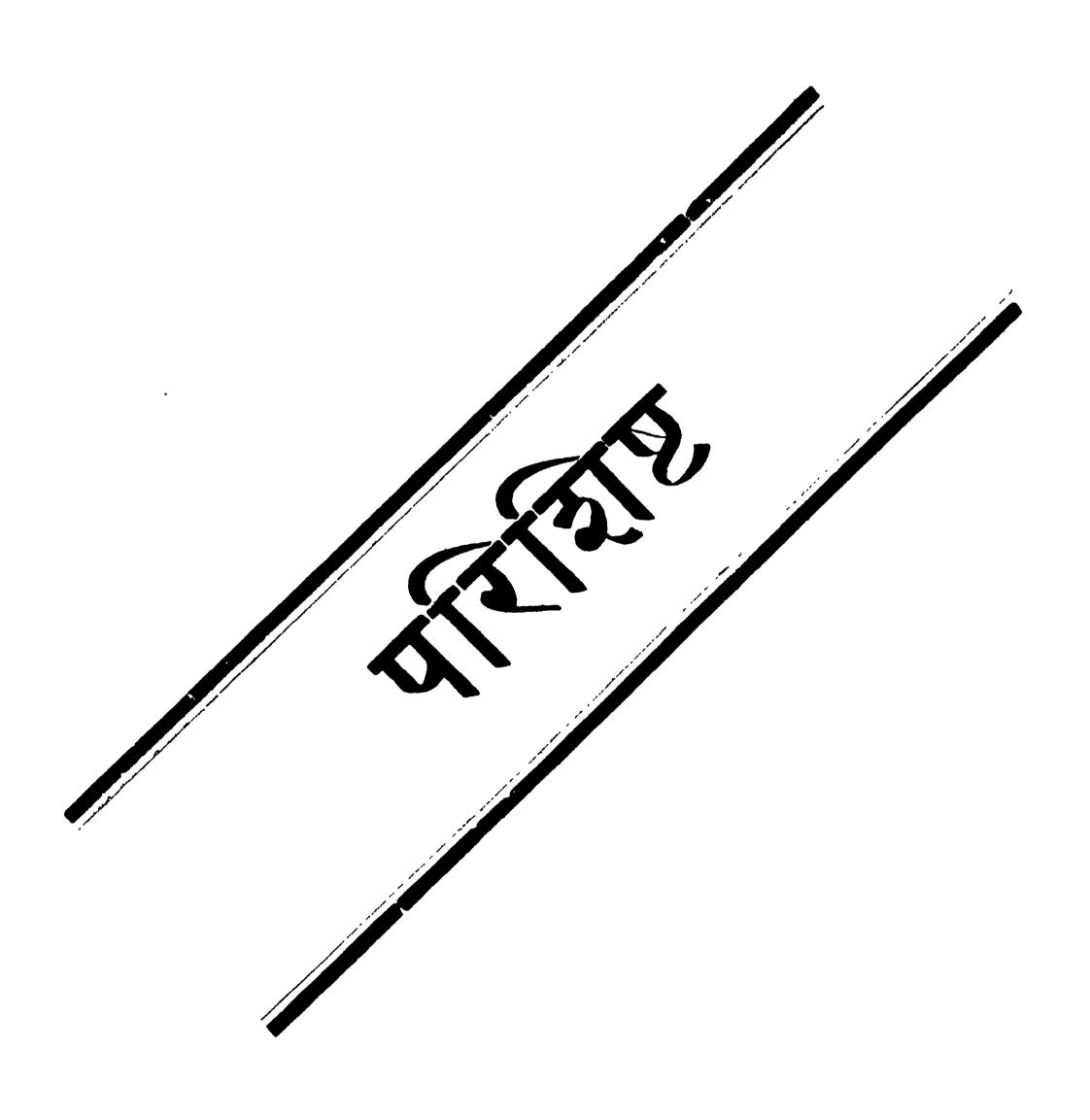

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# १ बंधसामित्तविचय-सुत्ताणि ।

| मत्र          | संख्या                                                                                   | ਸ਼ਰ                                          | तहा     | यव ग्रह्म                           | ma                                                                                    | CT TT                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| \ <b>\^</b> 1 | राएन।                                                                                    | सूत्र                                        | પ્રુષ્ઠ | सूत्र संद्या                        | सूत्र                                                                                 | वृष्ठ                    |
| १             | जो सो बंधसामित्त<br>तस्स इमो दुविहो।<br>आदेसेण य।                                        |                                              | Ą       | बंघो,<br>७ णिद्दा                   | बंधो वोच्छिज्जदि । एदे<br>अवसेसा अबंधा ।<br>णिदा-पयलापयला-थीण-                        | १३                       |
| ર             | ओघेण बंधसार्व<br>चोद्दसजीवसमास<br>व्वाणि भवंति ।                                         |                                              | ક       | माया <sup>.</sup><br>तिरिव          | अणंताणुबंधि-कोह-माण-<br>होभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-<br>खगइ-च उसंठाण-चउसंघ-                |                          |
| æ             | मिच्छाइट्टी सा<br>सम्मामिच्छाइट्टी<br>इट्टी संजदासंजदा<br>अप्पमत्तसंजदा अप्<br>उवसमा खवा | असंजदसम्मा-<br>पमत्तसंजदा<br>पुव्वकरणपद्दटु- |         | पुन्वि-<br>दुभग<br>गोदाप<br>८ मिच्छ | -तिरिक्खगइपाओग्गाणु उज्जोव-अप्पसत्थविहायगाददुस्सर-अणादेज्ज-णीचा गं को बंधो को अबंधो ? | ३०                       |
|               | सांपराइयपइट्टउव<br>सुहुमसांपराइयपइ<br>उवसंतकसायवीय                                       | समा खेवा<br>(द्वउवसमाखवा                     |         | अवंघा                               | ।<br>पयलाणं को बंधो को                                                                | <b>૩</b> ૧<br><b>૩</b> ५ |
|               | खाणकसायवीयरा<br>सजोगिकेवली अर                                                            | यछदुमत्था                                    | ક       | १० मिच्छ<br>करणा                    | ाइट्टिप्पहुडि जाव अपुव्व-<br>पविट्रसुद्धिसंजदेसु उव-                                  | Ψ,                       |
| ૪             | एदेसि चोइसण्हं<br>पयडिबंधवोच्छेदो<br>भवदि ।                                              |                                              | ષ       | द्धाए<br>बंधा र                     | खवा बंधा । अपुव्वकरण-<br>संखेजजदिमं भागं गंतूण<br>वोच्छिजजदि । एदे बंधा,              |                          |
| ધ્ય           | पंचण्णं णाणावरण<br>दंसणावरणीयाणं                                                         | जसकिति-                                      | i       |                                     | सा अबंधा।<br>वेदंणीयस्स को बंधे। को<br>ì ?                                            | ३६<br>३८                 |
|               | उच्चागोद — पंचण<br>को बंधो को अबंध                                                       |                                              | હ       | केवि                                | ग्रहिष्पहुडि जाव सजोगि-<br>इ त्ति बंधा। सजोगि-                                        |                          |
| દ્            | मिच्छादिद्विष्पहुडि<br>सांपराइयसुद्धिसं<br>खवा बंधा । सु                                 | जदेसु उवसमा                                  |         | बंघो                                | रअद्धाप चरिमसमयं गंतूण<br>वोच्छिज्जादि । एदे बंधा,<br>सा अबंधा ।                      | ३९                       |
|               | सुद्धिसंजदद्धाप                                                                          | चारिमसमयं                                    |         | १३ असार                             | रावेदणीय-अरिद्-सोग                                                                    |                          |

| सूत्र | संख्या                                                                                                                                          | सूत्र                                                                       | -वृष्ठ           | सूत्र     | संख्या                                                                   | सूत्र                                                                                               | S8               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| १४    | अधिर-असुह-<br>णामाणं को बंधो व<br>मिच्छादिद्विष्पहुडि<br>संजदा बंधा। एवे<br>सेसा अबंधा।                                                         | को अवंधो ?<br>जाव पमत्त-                                                    | ४०               | <b>२२</b> | यद्विबादरसांपर<br>खवा बंधा<br>बादरद्वाए सेर                              | डि जाव आणि-<br>ाइयपइट्डउवसमा-<br>। अणियट्टि-<br>से संखेजजाभागं<br>च्छजजिद् । एदे                    |                  |
| १५    | मिच्छत्त-णवुंसयते<br>णिरयगद्द-एइंदियः<br>इंदियःचउरिंदियज<br>असंपत्तसेवद्दसरी<br>णिरयगद्दपाओग्गाः<br>थावर-सुहुम-अपज्<br>सरीरणामाणं के<br>अबंधो ? | -बेइंदिय-ती-<br>गादे-हुंडसंठाण-<br>रसंघडण<br>णुपुव्वि आदाव-<br>जत्त-साहारण- | ४२               |           | को अबंधो ?  मिच्छाइडिप्पहुर्व याद्देवादरसांपर खवा बंधा। आ सेसे सेसे संखे | जाणं को बंधो<br>डे जाव आणि-<br>इयपविट्ठउवसमा<br>णियद्विवादरद्वाप<br>जिजाभागं गंतूण<br>दि। एदे बंधा, | पद<br>पप         |
| १६    | मिच्छाइट्ठी बंधा<br>अवसेसा अबंधा।                                                                                                               | । एदे बंधा,                                                                 | ४३               | રૂષ       | अवसेसा अबंध<br>लोभसंजलणस्स<br>अबंधो ?                                    | ा।<br>र को बंधो को                                                                                  | ५६<br>५८         |
| १७    | अपच्चक्खाणावर<br>माण-माया-लोभ म<br>लियसरीर-ओरालि<br>वंग-वज्जरिसहवइर<br>डण-मणुसगइपाई<br>णामाणं को बंधो व                                         | णुसगइ-ओरा-<br>यसरीरअंगो-<br>जारायणसंघ-<br>ओग्गाणुपुव्वि-                    | ઝલ               | २६        | मिच्छाइहिण्यहुरि<br>यदिबादरसांपर<br>समा खवा वंश्<br>बादरद्वाए चरि        | डे जाव आणि-<br>तहयपविद्वउव—<br>धा । आणियद्दि-<br>तमसमयं गंतूण<br>दि । एदे बंधा,                     |                  |
| १८    | मिच्छाइद्विष्पहुडि ।<br>सम्माइद्वी वंधा । प                                                                                                     | _                                                                           |                  | २७        |                                                                          | रुगुंछाणं का बंधो                                                                                   | ५९               |
|       | सेसा अबंधा। पच्चक्खाणावरणी माया-लोभाणं को अवंधो?                                                                                                |                                                                             | ,,<br><b>4</b> 0 | २८        | करणपविद्वउवस<br>अपुव्वकरणद्वाए                                           | डे जाव अपुब्ब-<br>मा खवा बंधा।<br>चरिमसमयं<br>चिछज्जादे। एदे                                        |                  |
| २०    | मिच्छाइद्विष्पहुडि<br>संजदा बंधा। एदे                                                                                                           |                                                                             |                  | ર૬        | षधा अवसेसा व<br>मणुस्साउअस्स<br>को अबंधो ?                               | अबंधा।                                                                                              | ६०<br><b>६</b> १ |
|       | सेसा अवंधा।<br>पुरिसवेद-कोधसंज                                                                                                                  | ालणाणं को                                                                   | "                | ३०        | मिच्छाइट्ठी<br>असंजदसम्माइट्ट                                            | सासणसम्माइट्टी<br>द्वी बंधा । एदे                                                                   |                  |
|       | वंधो को अबंधो ?                                                                                                                                 |                                                                             | ५२ ।             |           | वंधा, अवसेसा                                                             | अबंधा ।                                                                                             | ६२               |

६४

"

६६

"

७१

"

७३

सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

§ेंं

७३

७६

96

- ३१ देवाउअस्स को बंधो को अबंधो?
- ३२ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्तसंजदद्धाए संखे-जजदिभागं गंतूण बंधो वोच्छि-जजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।
- देवगद्द-पंचिदियजादि-वेउव्वय-तेजा कम्मइयसरीर-समचउरस-संठाण-वेउव्वयसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-देवगइ--पाओग्गाणुपुव्व-अगुरुवलदुव— उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ-विहायगद्द-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिणणामाणं के। बंधो को अबंधो ?
- ३४ मिच्छाइट्टिणहुडि जाव अपुन्व-करणपइट्टउवसमा खवा बंधा। अपुन्वकरणद्धाप संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।
- ३५ आहारसरीर-आहारसरीरअंगो-वंगणामाणं को बंधो को अबंधो?
- ३६ अप्पमत्तसंजदा अपुव्वकरण-पर्दुउवसमा खवा बंधा । अपुव्वकरणद्वाप संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।
- ३७ तित्थयरणामस्स को बंधो को अबंधो ?
- ३८ असंजवसम्माहाट्टिपहाडि जाब अपुन्वकरणपर्द्वउवसमा खवा

बंधा। अपुव्वकरणद्वाप संखेज्जे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जिदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

३९ कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयर-णामगोदं कम्मं वंधंति ?

४० तत्थ इमेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकम्मं बंधंति?

४१ दंसणविसुज्झदाए विणयसंपण्ण-दाए सीलव्वदेसु णिरदिचारदाए आवासएसु अपरिहीणदाए खण-लवपडिबुज्झणदाए लिद्धसंवेग-संपण्णदाए जधाथामे तधा तवे साहुणं पासुअपरिचागदाए साहूणं समाहिसंधारणाए साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंत-भत्तीए बहुसुद्भत्तीए पवयण-भत्तीए पवयणवच्छळदाए पव-अभिक्खणं यणप्पभावणदाप अभिक्खणं णाणोवजोगजुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदं कम्मं बंधंति।

४२ जस्स इणं तित्थयरणामगोद्-कम्मस्स उदएण सदेवासुरमाणु-सस्स लोगस्स अच्चाणिज्जा पूज-णिज्जा वंदणिज्जा णमंसणिज्जा णेदारा धम्मतित्थयरा जिणा केवलिणो हवाते।

४३ आदेसेण गिवयाणुवादेण णिरय-गदीए णेरइएसु पंचणाणावरण-छदंसणावरण-सादासाद-बारस-कसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंछा-मणुस-गदि-पंचिदियजादि-ओराहिय-

९१

०,३

"

९८

"

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

58

तेजा-कम्मर्यसरीर-समचउरस-संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-मणुसगइपाओग्गाणु-पुब्वि-अगुरुलहुग-उवघाद-पर-घाद-उस्सास-पसत्थविहायगदि-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुद्द-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-अजसिकात्ति-णिमिणुच्चागोद—पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो?

४४ मिच्छाइद्विप्पहुडि जाव असंजद-सम्मादिद्वी बंधा। एदे बंधा, अबंधा णितथ ।

४५ णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-र्थाण-गिद्धिअणंताणुबंधिकोध-माण--माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिक्खगइ-चउसंठाण-चउसंघ--डण—तिरिक्खगद्रपाओग्गाणु— पुब्बी-उज्जोव-अप्पसत्थविहाय-**गइ-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज—** णीचागोदाणं को बंधो को अबंधो ?

४६ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइद्वी बंघा । एदे बंघा, अवसेसा अबंधा।

४७ मिच्छत्त-णबुंसयवेद-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्टसरीरसंघडण--णामाणं को बंधो को अवंधो? १०१

४८ मिच्छाइट्टी बंघा । एदे बंघा, अवसेसा अबंधा। "

४९ मणस्साउथस्य का बंधो अबंधो ?

५० मिच्छाइट्टी सासणसमारद्वी असंजदसम्माइद्वी बंधा । बंधा, अवसेसा अबंधा।

५१ तित्थयरणामकस्मस्स को बंघो को अबंधो ?

५२ असंजदसम्मादिट्ठी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

५३ एवं तिसु उवरिमासु पुढवीसु णेयव्वं ।

५४ चउत्थीए पंचमीए पुढवीए एवं चेव णद्वं। णवरि विसेसो, तित्थयरं णितथ्। १०५

५५ सत्तमाए पुढवीए णेरइया पंच-णाणावरणीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-वारसकसाय-पुरिस-वेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगंछा-पंचिदियजादि-ओरालिय-तजा-कम्मइयसरीर-समचउरस− संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-पसत्थविहाय-गइ-तस-बाद्र-पज्जत्त-पत्तेय-सरीर-थिराथिर- [सुहा-] सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जसिकत्ति-अजसकित्ति-णिमिण-पंचंतरा-इयाणं को बंधो को अबंधो ?

५६ मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव असं-जदसम्मादिट्ठी बंधा। एदे बंधा, अबंधा णत्थि।

५७ णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीण-गिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्ख-गर्-वउसंठाण—चउसंघरण—

"

१०३

१०४

३०६

पृष्ठ सूत्र संस्था

सूत्र

S.B

तिरिक्खगइपाओगगाणुपुव्वी—उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगइ-दुभगदुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं
को बंधो को अबंधो ?

१०९

५८ मिच्छारही सासणसम्म। इही बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

"

५९ मिच्छत्त-णबुंसयवेद-तिरिक्खाउ-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंघडण-णामाणं को बंधो को अशंघो ?

१११

६० मिच्छाइट्टी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा ।

,,

६१ मणुसगइ-मणुसगइपाओगगाणु-पुव्वी-उच्चागोदाणं को बंधो को अबंधो ?

"

६२ सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्मा-इट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

११२

६३ तिरिष्खगदीए तिरिक्खा पंचि-दियतिरिक्ला पंचिदियतिरिक्ल-पज्जत्ता पंचिदियतिरिष्मखजोाणे-णीसु पंचणाणावरणीय-छदंसणा-वरणीय-सादासाद-अट्ठकसाय-पुरिसवेद-हस्स-राद-अराद-सोग-भय-दुगुंछा-देवगइ-पंचिदिय--जादि-वेउव्विय-तेजा-कम्मइय-सरीर-समचउरससंठाण-वेउ-व्वियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध— रस-फास-देवगदिपाओग्गाणु — पुव्वी-अगुरुवलहुव-उवघाद-पर-घाद-उस्सास-पसत्थविहायगइ-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-[ थिरा- ] थिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज-जसकित्ति-अजस-

कित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंत-

११२

६४ मिच्छाइद्विष्पहुडि जाव संजदा-संजदा वंघा। एदे बंघा, अवंघा णितथ।

११३

६५ णिहाणिहा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माणमाया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्खाउमणुसाउ-तिरिक्खगइ-मणुसगइओरालियसरीर-चउसंठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-पंचसंघडणतिरिक्खगइ — मणुसगइपाओ—
गाणुपुव्वी—उज्जोव—अप्पसत्थ—
विहायगइ-दुभग-दुस्सर—अणा—
देज्ज-णीचागोदाणं को बंधो
को अबंधो?

११९

६६ मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

"

६७ मिच्छत्त-णवुंसयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइंदिय-बोइंदिय-तीइं-दिय-चडरिंदियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंघडण-णिरय-गइपाओग्गाणुपुव्व - आदाव-थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहारण-सरीरणामाणं को बंघो को अबंघो ?

१२३

६८ मिच्छाइट्ठी बंघा । एदे बंघा, अवसेसा अबंघा।

,,

६९ अपच्चक्खाणकोघ-माण-माया-लोभाणं को बंघो को अबंघो ?

१२५

७० मिच्छाइडिप्पहुदि जाव असं-जवसम्मादिद्वी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

. ?>

|       | •      |
|-------|--------|
| पूत्र | स्द्या |

सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

S.B

७१ देवाउअस्स को वंधो को अबंधो? १२६

७२ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइद्वी असंजदसम्म।इट्ठी संजदासंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अयंधा ।

७३ पंचिद्यतिरिक्खअपज्जत्ता पंच-णाणावरणीय-णवदंसणावरणीय-सादासाद-भिच्छत्त-सोलस-कसाय-णवणोकसाय-तिरिक्खाउ-मणुस्साउ-तिरिक्खगइ-मणुस-गइ-एइंदिय-बीइंदिय-तीइंदिय-च उरिंदिय-पंचिदियजादि-ओरा-लिय-तेजा-कम्मइयसरीर-छ-संठाण-ओरालियसरीरअंगे।वंग-छसंघडण-वण्ण गंध-रस-फास-तिरिक्लगइ—मणुसगइपाओ— ग्गाणुपुर्वी-अगुरुगलहुग-उव--घाद-परघाद-उस्सास-आदा-उज्जोव दोविहायगइ-तस थावर-बादर सुहुम-पज्जत्त-अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर-थिराथिर-सुहासुह सुभग- [ दुभग- ] सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणा-देज्ज-जसकित्ति-अजसकित्ति---णिमिण-णीचुच्चागोद-पंचंतराइ-याणं को बंधो को अबंधो ?

७४ सच्चे पदे बंधा, अबंधा णात्थ । ७५ मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु ओघं णेयव्वं जाव तित्थयरे ति। णवरि विसेसो, बेट्टाणे अपच्चक्खाणावरणीयं जधा पंचिदियतिरिक्खभंगो।

७६ मणुसअपज्जसाणं पंचिदिय-तिरिषखअपज्जत्तभंगो।

"

१२७

"

१३०

१३४

७७ देवगदीप देवेसु पंचणाणावर-णीय-छदंसणावरणीय-सादासाद-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ-पंचिदियजादि-ओरा-लिय-तेजा-कम्मइयसरीर-सम-चउरससंठाण-ओरालियसरीर-अंगोवंग--वज्जरिसहसंघडण — वण्ण-गंध-रस-फास–मणुसाणु– पुव्वि-अगुरुअलहुव-उवघाद-पर-घाद-उस्सास-पसत्थविहायगाद्-तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज जसकित्ति अजसकित्ति-णिमिण-उच्चागोद्-पंचंतरार्याणं को बंधो को अबंधो?

१३७

७८ मिच्छाइद्विप्पहुडि जाव असंजद-सम्माइट्टी बंधा । एदे बंधा, अबंधा णितथ ।

१३८

७९ णिद्दाणिद्दा पयलापयला थीण— गिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण-माया लेभि-इत्थिवेद-तिरिक्खाउ-तिरिश्खगर्-चउसंठाण-चउसंघ-डण-तिरिक्खगइपाओगगाणुपुव्वी-उज्जोव--अप्पसत्थविहायग**इ**---दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-गोदाणं को बंधो को अबंधो ?

१४१

८० मिच्छाइट्टी सासणसम्माइद्वी बंघा । एदे बंघा, अवसेसा अबंधा ।

"

८१ मिच्छत्त-णवुंसयवेद-एइंदिय-जादि-बुंडसंठाण-असंपत्तसेवट्ट-संघडण-आदाव-थावरणामाणं को बंघो को अबंधो ?

संघडण वण्ण-गंध रस-फास-

मणुसगइपाओग्गाणुपुन्नी अगुरुव

लहुब उवघाद परघाद-उस्सास-

पसत्थविहायगइ-तस-बादर-

पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-

सुहासुह सुभग-सुस्सर आदे ज्ज- '

पृष्ठ सूत्र संख्या पृष्ठ सूत्र जसिकात्त-अजसिकात्त-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं बंधो को अबंघो ? १४९ ९१ मिच्छाइद्विष्पहुद्धि जाव असंजद-समादिद्वी बंधा । एदे बंधा, अवंधा णितथा " ९२ णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीण-गिद्धि अणंताणु वंधिकोध-माण — माया-लोभ-इत्थिवेद-चउसंठाण-च उसंघडण अप्पसत्थविहायगर् दुभग दुस्सर अणादेज्ज- णीचा-गोदाणं की बंधी की अवंधी? सासणसम्माइद्वी ९३ मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसंसा अवंघा । " ९४ मिच्छत्त णबुंसयवेद हुंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंघडणणामाणं की बंधो को अवंधो ? १५३ ९५ मिच्छाइट्टी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अवंधा। " बंधो का ९६ मणुस्साउअस्स का १५५ अबंधो ? सासणसम्मारद्वी ९७ मिच्छाइट्टी असंजदसम्माइड्डी बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा। " ९८ तित्थयरणामकम्मस्स को बंघो को अवंधो? " ९९ असंजदसम्मादिद्वी वंधा । पदे बंबा, अवसेसा अवंधा। १५५ १०० अणुदिस जाव सन्वद्वसिद्धि-विमाणवासियदेवेसु पंचणाणा-वरणीय-छदंसणावरणीय-सादा-

साद-बारसकसाय-पुरिसवेद-

१५६

१७०

१७२

सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

वृष्ठ

हस्स रिद-अरिद-सोग-भय — दुगुंछा-मणुस्साउ-मणुसगइ — पंचिदियजादि ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर— समचउरस— संठाण-ओरालियसरीरअंगो— वंग-वज्जिरसहसंघडण-वण्ण-गंध रस-फास-मणुसगइपाओ-गाणुप्वी-अगुरुअलहुअ-उव-घाद-परघाद उस्सास-पसत्थ-विहायगइ तस बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-कित्ति-अजसिकित्त-णिमिण— तित्थयर उच्चागोद-पंचंतराइ-याणं को बंधो को अबंधो ?

१०१ असंजदसम्मादिट्ठी बंधा। अबंधा णात्थि।

१०२ इंदियाणुवादेण एइंदिया बादरा
सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता
बीइंदिय-तीइंदिय-चर्डारेदिय-पज्जत्ता अपज्जत्ता पंचिदिय-अपज्जत्ताणं पंचिदियातिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो।

१०३ पंचिदिय -पंचिदियपज्जत्तपसु
पंचणाणावरणीय चउदंसणा—
वरणीय जसिकित्ति-उच्चागोदपंचंतराइयाणं को बंधो को
अबंधो ?

१०४ मिच्छाइद्विष्णहुडि जाव सुहुम-सांपराइयसुद्धिसंजदेसु उव-समा खवा बंघा। सुहुमसांप-राइयसुद्धिसंजदद्धाए चिरम-समबं गंतूण बंधो बोच्छि-जादि। एदे बंघा, अवसेसा अबंघा। १०५ णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीणगिद्धि-अणंताणुबंधिकोश्व-माणमाया-लोभ-इत्थिवेद — तिरि-क्लाउ-तिरिक्खगद्द-चउसंठाणचउसंघडण-तिरिक्खगद्दपाओगाणुपुन्वी-उज्जोव-अप्पसत्थविद्दायगद्द-दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचागोदाणं को बंधो
को अबंधो ?

१०६ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंघा। एदे बंघा, अवसेसा अबंघा।

१०७ णिद्दा पयलाणं को बंधो को अबंधो?

१०८ मिच्छाइद्विष्पहुडि जाव अपुव्व करणपविद्वसुद्धिसंजदेसु उत्रः समा खवा बंधा। अपुव्वकरणः संजदद्धाए संखज्जदिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंघा।

१०९ सादावेदणीयस्स को बंघो को अत्रंघो ?

११० मिच्छाइद्विष्पहुडि जाव सजोगि-केवली बंधा। सजोगिकेवलि-अद्धार चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अव-सेसा अवंधा।

१११ असादावेदणीय-अरादि-सोग--अथिर-असुह--अजसिकिः --णामाणं को बंधो को अबंधो ?

११२ मिच्छाइद्विष्पहुद्धि जाव पमस-संजदो सि षंघा। एदे षंघा, अवसेसा अबंधा। १७४

१७७

"

"

"

१७८

33

१८२

१८३

१८४

"

"

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

gg

११३ मिन्छस-णबुंसयवेदः णिरयाउः णिरयगदः पदंदिय-बीइंदिय-तीइं-दिय-चडिरियजादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसेवदृसंघडण-णिरयाणु-पुव्वी-आदाव-थावर-सुहुम-अप-जजत्त--साहारणसरीरणामाणं को बंघो को अबंघो?

११४ मिच्छाइट्ठी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

१६५ अपच्चक्खाणावरणीयकोध —
माण-माया-लोभ-मणुसगइ —
ओरालियसरीर — ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरिसहवइरणारायणसरीरसंघडण-मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विणामाणं को
बंधो को अबंधो ?

११६ मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव असं-जदसम्मादिट्ठी वंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

११७ पञ्चक्खाणावरणकोध-माण — माया-लोभाणं को बंधो को अबंधो ?

११८ मिच्छादि।द्विष्पहुडि जाव संजदा-संजदा बंधा। एदे बंधा, अव-सेसा अबंधा।

११९ पुरिसवेद कोधसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ?

१२० मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव अणियद्विबादरसांपराइयपविद्वउवसमा खवा बंधा । अणियद्विः
बादरद्वाप सेसे संखेजजाभागे
गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । एदे
बंधा, अवसेसा अबंधा ।

१२१ माण-मायासंजलणाणं को बंधो को अबंधो ?

१२२ मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव आणे यट्टी उवसमा खवा बंधा । अणियद्विषादरद्वाप सेसे सेसे संखेजे भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि । पदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

१२३ लोभसंजलणस्स के। बंधो को अबंधो ?

१२४ मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव आणि-यद्दी उवसमा खवा बंधा । अणियद्दिबादरद्वाए चरिम-समयं गंतूण बंधा वोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

१२५ हस्स-रिद-भय-दुगुंछाणं को बंधो को अबंधो ?

१२६ मिच्छाइद्विष्पहुडि जाव अपुब्ब-करणपविट्वउचसमा खवा बंधा। अपुब्वकरणद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे बंधा अवसेसा अबंधा।

१२७ मणुस्साउअस्स को बंधी को अबंधो?

१२८ मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी बंधा। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

१२९ देवाउअस्स की बंधी की अबंधी?

१३० मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा। अप्पमत्तद्वाप संखे १८५

"

"

"

१८६

"

"

13

६९१

"

"

|     | •      |
|-----|--------|
| 232 | TTE TT |
| 127 | सद्या  |
|     | 1. 4   |

सूत्र

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

पृष्ठ

खादिमं भागं गंतूण बंधो वोच्छि-जजदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

अबंधा। १८७ १३१ देवगइ-पंचिदियजादि-वेडव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचडरस-

संठाण-वेउव्वियसरीरअंगावंग-

वण्ण-गंध रस-फास-द्वगइ-पाओग्गाणुपुन्त्री-अगुरुवलहुव-उषघाद-परघाद—उस्सास— पसत्थविद्दायगइ—तस-वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिर-सुभ-

सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-णिमिण-णामाणं को बंधो को अवंधा ?

१३२ मिच्छाइट्टिण्पहुडि जाव अपुव्व-करणपइट्टउचसमा खवा बंधा। अषुव्यकरणद्धाप संखेज्जे भागे गंतूण वंधो चोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

१३३ आहारसरीर-आहारअंगोवंग — णामाणं को बंधो को अंधो ?

१३४ अप्पमत्तंत्रदा अपुव्वकरण-पद्गद्वउवसमा खवा बंधा। अपुव्वकरणद्वाप संखेज्जे भागे गंतूण बंधो बोच्छिज्जदि। एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।

१३५ तित्थयरणामाए को बंधो को अबंधो ?

१३६ असंजदसम्मादिद्विष्पद्वाडि जाव अपुञ्चकरणपरद्वउचसमा खवा बंघा। अपुञ्चकरणद्वाए संखेज्जे-भागे गंतूण बंघो वोच्छिज्जदि। एदे बंघा, अवसेसा अबंघा। १३७ कायाणुवादेण पुढविकाइयआउकाइय-चणप्पदिकाइय —
णिगोदजीव—बादर—सुहुम —
पज्जत्तापज्जत्ताणं बादरवणपज्जत्तापज्जत्ताणं बादरवणपज्जत्ताणं च पंचिदियतिरिक्खअपञ्जत्तमंगा।

१३८ तेउकाइय-वाउकाइय-वादर—
सुद्धम-पज्जत्तापज्जत्ताणं सो
चेव भंगो । णवरि विसेसी
मणुस्साउ-मणुसगइ मणुसगइपाओग्गाणुपुव्वी—उच्चागंदं
णिथे ।

१३९ तसकाइय तसकाइयपज्जन्ताण-मोघं णेद्व्वं जाव तित्थयरे स्ति।

१४० जोगाणुवादेण पंचमणजागि-पंचवचिजोगि-कायजोगीसु आघं णयव्वं जाव तित्थयरे ति ।

१४१ सादावेदणीयस्स की बंधी की अबंधी ? मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेवली बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ।

१४२ ओरालियकायजोगीणं मणुस-गइभंगो।

१४३ णवरि विसेसी सादावेद-णीयस्स मणजोगिभंगो। २०५

१४४ ओरालियमिस्सकायजोगीसु
पंचणाण।वरणीय-छदंसणावरणीय-असादावेदणीय-बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रिदअरिद-सोग-भय-दुगुंछा-पंचिदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीरसमचउरससंठाण-वण्ण-गंध-

१९२

६००

२००

२०१

२०२

**डिड** 

-२१३

"

२१४

२१५

**२२२** 

| सूत्र       | संख्या सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                           | वृष्ठ | सूत्र संख्या                                                                      | सूत्र                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|             | रस-फास-अगुरुअलहुअ-उव-<br>घाद-परघाद-उस्सास-पसत्थ-<br>विहायगद्द-तस-बादर-पज्जत्त-<br>पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह-                                                                                                                                                                          |       | को अबंधो ?                                                                        | रणामाणं को बंधो<br>ंधा। एदे बंधा,<br>बंधा।                          |
| १४५         | सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-जस-<br>कित्ति-णिमिण-उच्चागोद-पंचं-<br>तराइयाणं को बंधो को<br>अबंधो?<br>मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी<br>असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदं<br>बंधा, अविसा अबंधा।                                                                                                                | २०५   | सरीरअंगीवं<br>गगाणुपुर्वानी<br>बंधो को अवं<br>१५३ असंजदसम्म<br>बंधा, अवसे         | ादिट्ठी बंधा। एदे<br>सा अबंधा।                                      |
| १४६         | णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीण-<br>गिद्धि-अणंताणुबंधिकोध माण-<br>माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्ख-<br>गइ-मणुसगइ-ओरालियसरीर-<br>च उसंठाण-ओरालियसरीरअंगो<br>वंग-पंचसंघडण - तिरिक्खगइ-<br>मणुसगइपाओग्गाणुपुन्वी—<br>उज्जोव-अप्पसत्थिवहायगइ—<br>दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा—<br>गोदाणं को बंधो को अबंधो? |       | भंगो। १५५ वेडव्वियमिस् गइभंगो। १५६ णवरि विसे तिरिक्खाउअ स्साउअं णति १५७ आहारकायजे | णितथ मणु-<br>थ।                                                     |
| <b>१</b> 80 | मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी<br>बंघा। एदे बंघा, अवसेसा<br>अबंघा।                                                                                                                                                                                                                         | ,,    | रदि-अरादि-सं<br>देवाउ-देवग <b>र</b>                                               | पुरिसवेद-हस्स—<br>गि-भय-दुगुंछा-<br>-पंचिदियजादि—                   |
| १४८         | सादावेदणीयस्स को बंधी को अबंधी?                                                                                                                                                                                                                                                        | २१२   | समचउरससं                                                                          | ा-कम्म६यसरीर−<br>ठाण−वेउव्यिय—<br>। वण्ण-गंध-रस—                    |
| १४९         | मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी<br>असंजदसम्माइट्ठी सजोगि-<br>केवळी बंघा। एदे बंघा, अबंघा<br>णिटिथ।                                                                                                                                                                                          | ,,    | फास-देवगइ<br>अगुरुवलहुव<br>स्सास-पसत्थ                                            | पाओ(ग्गाणुपुब्दी-<br>-उचघाद-परघादु-<br>विहायगद्द-तस-<br>पत्तेयसरीर  |
| १५०         | मिच्छत्त-णउंसयवेद — तिरि—<br>क्लाउ-मणुसाउ-चदुजादि-हुंड-<br>संटाण-असंपत्तसेवहसंघडण-<br>आदाव-थावर-सुदुम-अपज्जत्त-                                                                                                                                                                        |       | सुस्सर-आदेर                                                                       | हासुह —सुभग —<br>ज्ञ — जसकिक्ति—<br>णेमिण-तित्थयर—<br>चंतराइयाणं को |

| सूत्र र | त्रस्या सूत्र                                                                                                                           | वृष्ठ        | सूत्र संद्या                           | सूत्र                                                                                                                | वृष्ठे                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| १५८     | बंघो को अबंधो ?<br>पमत्तसंजदा बंधा। एदे बंधा,                                                                                           | २ <b>२</b> ९ | १६३ सादावे<br>अ <b>बं</b> धो           | दणीयस्स को बंधो को<br>?                                                                                              | ा<br><b>२</b> ३८         |
| 2 10    | अबंधा णिह्य।                                                                                                                            | २३०          | १६४ मिच्छा                             |                                                                                                                      |                          |
| १५९     | कम्मइयकायजोगीसु पंचणाणा-<br>वरणीय—-छदंसणावरणीय—<br>असादावेदणीय-बारसकसाय-                                                                |              | असंजद                                  | सम्माइडी सजोगि<br>बंधा। एदे बंधा, अबंध                                                                               | •                        |
|         | पुरिसंबेद-हस्स रिद-अरिद-<br>सोग-भय-दुगुंछा-मणुसगइ—<br>पंचिदियजादि-ओरालिय-तेजा-<br>कम्मइयसरीर-समचउरस—<br>संठाण-ओरालियसरीरअंगोवंग-        |              | हुंडसंठ।<br>डण-आ<br>ज्जन्तस            | ा-णबुंसयवेदःचउजादिः<br>।ण-असंपत्तसेवदृसंघ<br>दाव-थावर-सुदुम∙अप-<br>।हारणसरीरणामाणं के<br>ो अबंधो ?                   | •                        |
|         | वज्जरिसहसंघडण वण्ण-गंध-<br>रस-फास-मणुसग <b>इ</b> पाओग्गाणु-                                                                             |              | १६६ मिच्छा                             | इट्ठी बंघा। एदे बंघा                                                                                                 | ,                        |
|         | पुन्वी-अगुरुवलहुव-उत्तधाद—<br>परघादुसास-पसत्थविहायगद्द-<br>तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-<br>थिराथिर-सुहासुह—सुभग—                         |              | १६७ देवगर<br>व्वियस<br>पाओग            | ता अबंधा।<br>वेडब्वियसरीर—वेड-<br>रीरअंगोवंग-देवग <b>इ</b> —<br>गणुपुव्वि—तित्थयर—<br>को बंधो को अबंधो ?             | •                        |
| ·       | सुस्सर आदे ज्ज-जसिकिति-<br>अजसिकिति-णिमिणुच्चागोद -<br>पंचंतराइयाणं को बंधो को                                                          |              |                                        | (सम्मादिद्वी बंघा। एवे<br>विसेसा अबंघा।                                                                              | ,,                       |
|         | अबंघो ?  मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी असंजदसम्माइट्ठी बंघा। एदे बंधा, अवसेसा अबंघा। णिद्दाणिद्दा-पयलापयला-थीण- गिद्धि-अणंताणुबंधिकोध-माण- | <b>439</b>   | वेद-णहें<br>वरणीय<br>सादावे<br>पुरिसवे | ादेण इत्थिवद-पुरिस<br>दुसयवेदएसु पंचणाणा<br>चउदंसणावरणीय<br>दणीयचदुसंजळण<br>ाद-जसकित्ति-उद्यागोद<br>१६याणं की बंधी क | -                        |
|         | माया-लोभ-इत्थिवेद-तिरिक्ख-<br>गइ-चडसंठाण-चडसंघडण-<br>तिरिक्खग६पाओग्गाणुपृथ्वि-<br>उज्जोव-अप्पसत्थिवहायग६-                               |              | १७० मिच्छा<br>यट्टिउट                  | ः<br>इद्विष्पहुडि जाव अणि<br>स्मा खवा बंधा । एरे<br>अबंधा णित्थि ।                                                   |                          |
|         | दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज-णीचा-<br>गोदाणं को बंघो को अबंघो ?                                                                                 | २३७          | १७१ बेहाणी<br>१७२ णिहा प               | ओघं।<br>ायला य ओघं।                                                                                                  | <b>२४५</b><br><b>२४८</b> |
| १६२     | मिच्छारद्वी सासणसम्मारद्वी वंघा। एदे वंघा, अवसेसा                                                                                       |              |                                        | विद्यणीयमोघं।                                                                                                        | <b>ર</b> ક <b>ર</b>      |
|         | अवंधा ।                                                                                                                                 | l.           | १७४ एकट्राव                            | गा आघ।                                                                                                               | **                       |

| सूत्र संख्या सूत्र                                                                                                                                   | <u> বৃদ্ধ</u>     | सूत्र संख्या                                 | सूत्र                                                                                                                                        | <b>SS</b>          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| १७५ अपच्चक्खाणावरणीयमोघं।<br>१७६ पच्चक्खाणावरणीयमोघं।                                                                                                | २५१<br>२५४        | अबंधो                                        |                                                                                                                                              | २६८                |
| १७७ हस्स-रिद जाव तित्थयरे सि<br>ओघं।<br>१७८ अवगदवेदएसु पंचणाणाचर-<br>णीय-चडदंसणावरणीय-जस—<br>किसि-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं<br>को बंधो को अबंधो ?        | ,,<br><b>२</b> ६५ | अणिय<br>समयं<br>एदे बंध<br>१८८ कसाय<br>पंचणा | ही उवसमा खवा बंधा। हिबादरद्वाए चरिमः गंतूण बंधो घोच्छिज्जदि। या, अवसेसा अबंधा। गुवादेण कोधकसाईसु णावरणीयः चिउदंसणाः                          | २६९                |
| १७९ अणियष्टिष्पहुद्धि जाव सुहुम-<br>सांपराइयउवसमा खवा बंधा।<br>सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदद्धाए<br>चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छि-<br>जजदि। एदे बंधा, अवसेसा |                   | लण-ज<br>राइया<br>१८९ मिच्छ।<br>यहि वि        | य-सादावेदणीय-]चदुसंज-<br>सिकित्ति-उच्चागोद-पंचं-<br>णं को बंधो को अबंधो ?<br>इट्टिप्पहुडि जाव अणि-<br>ते उवसमा खवा बंधा।<br>या, अबंधा णित्थ। | ,,<br><b>२७</b> ०  |
| अवंघा।<br>१८० सादावेदणीयस्स की बंधी की                                                                                                               | "                 | १९०' बेट्ठाणी                                | ओग्नं ।                                                                                                                                      | २७२                |
| अबंधो ?                                                                                                                                              | २६५               |                                              | च्चक्खाणावरणीयमोघं।                                                                                                                          | रजप्र              |
| १८१ अणियहिष्पहुडि जाव सजोगि-<br>केवली बंघा। सजोगिकेवलि-<br>अद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंघो<br>वोच्छिज्जदि। एदे बंघा, अव-<br>सेसा अबंधा।                   | ,,                | ओघं।<br>१९४ माणव<br>णीय-                     | रिद जाव तित्थयरे सि<br>सार्धेसु पंचणाणावर-<br>वउदंसणावरणीय सादा-                                                                             | २ <b>७५</b><br>,,  |
| १८२ कोधसंजलणस्स को बंघो को अबंघो?                                                                                                                    | <b>५</b> ६६       | किस्ति                                       | य-तिण्णिसंजलण-जस-<br>·उच्चागोद-पंचंतराइयाणं<br>धे। को अबंधो ?                                                                                |                    |
| १८३ अणियद्दी उवसमा खवा बंधा।<br>अणियद्दिबादरद्धाए संखेज्जे<br>भागे गंत्ण बंधो वोच्छिज्जिद।<br>एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।                                | <b>,,</b>         | १९५ मिच्छ<br>यद्वी                           | आहिष्पद्विडि जाव अणि-<br>उवसमा खवा बंधा। एदे<br>अबंधा णित्थ।                                                                                 | ,,<br>২ <b>৩</b> ६ |
| १८४ माण-मायासंजलणाणं को बंधो<br>को अबंधो ?                                                                                                           | २६७               | संजल                                         | जाव पुरिसवेद-कोध-<br>जाणमोघं।                                                                                                                | <b>9&gt;</b>       |
| १८५ अणियद्दी उवसमा खवा बंघा।<br>अणियद्दिशदरद्वाप सेसे सेसे<br>संखेज्जे भागे गंतूण बंघो<br>वोच्छिज्जदि। पदे बंघा, अव-<br>सेसा अबंघा।                  | <b>3</b> 3        | ओघं<br>१९८ मायव<br>णीय-                      | •                                                                                                                                            |                    |

क्लाउ-मणुसाउ-देवाउ-तिरि--

क्कागइ-मणुखगइ-देवगइ-पंचि-

दियजादि-ओरालिय-वेडिवय-तेजा कम्मइयसरीर पंचसंठाण-ओरालिय वेउव्वियसरीरअंगो-वंग-पंचसंघडण वण्ण-गंघ-रस-फास-तिरिक्खगइ-मणुसग६-देवग६पाओग्गाणुपुव्वी-अगुरुअ-लहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास-उज्जोव-दोविहायगइ – तस – बादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुहासुह — सुभग — दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसिकात्ति-अजस — कित्ति-णिमिण-णिचुच्चागेद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? २८० २०८ मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी बंधा। एदे बंधा, अंबधः णित्थ । " २०९ एक्कट्ठाणी ओघं। २८५ २१० आभिणिबोहिय-सुद -- ओहि--णाणीसु पंचणाणावरणीय चड-दंसणावरणीय-जसिकत्ति-उद्या-गोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ? २८६ २११ असंजदसम्माइद्विष्पहुडि जाव सुदुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा। सुहुमसांपराइयअद्धाए चरिमसमयं गंतूण बंधो वोच्छि-ज्जिदि । एदे बंधा, अवसेसा अबंधा । २१२ णिद्दा-पयला य ओर्घ। 220 २१३ सादावेदणीयस्स को बंधो को अषंधो ? २८८

सूत्र

48

490

28%

"

"

"

६९९

३००

विहायगद्द-तसःबाद्र-पज्जस-

पत्तेयसरीर-थिर-सुह-सुभग-

| सूत्र सं    | ाल्या सूत्र                                                                                | वृष्ठ       | सूत्र संख्या    | सूत्र                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             | असंज्ञदसम्मादिद्विष्पद्वृद्धि जाव<br>जीणकसायवीदरागछदुमत्था<br>बंधा। एदे बंधा, अबंधा णित्थ। | २८८         | केवित<br>गंतूण  | गेकेवली बंधा। सजीगि-<br>अद्घाए चरिमसमयं<br>बंधो वोच्छिज्जदि। एदे<br>अवसेसा अबंधा। |
|             | सेसमोघं जाव तित्थयरे ति ।<br>णवरि असंजदसम्मादिद्विष्पहुडि<br>ति भाणिदव्वं ।                | २८९         | २६५ संजम        | ाणुवादेण संजदेसु मण<br>।णाणिभंगो।                                                 |
| <b>२१</b> ६ | मणपज्जवणाणीसु पंचणाणा-<br>वरणीय-चउदंसणावरणीय —<br>जसकित्ति-उद्यागोद-पंचंतराइ-              |             | को वं           | विसेसा सादावेदणीयस्स<br>धा को अबंधो ?                                             |
| २१७         | याणं को बंधो को अबंधो ?<br>पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सुहुम-                                     | <b>२९</b> ५ | केवर्ल<br>अद्धा | संजदप्पहुडि जाव सजोगि-<br>विधा । सजोगिकेविलि-<br>र् चरिमसमयं गंतूण                |
|             | सांपराइयउवसमा खवा बंधा।<br>सुहुमसांपराइयसंजदद्धाए<br>चरिमसमयं गंतूण बंधा वोच्छि-           |             | अवसे            | वोच्छिज्जिद् । एदे बंधा,<br>सा अबंधा ।<br>इयछेदोवट्टावणसुद्धि—                    |
|             | उजादि । एदे बंधा, अवसेसा<br>अवंधा।                                                         | 73          | संजदे<br>सादा   | सु पंचणाणावरणीय—<br>वदणीय-लोभसंजलण—<br>कत्ति-उच्चागोद-पंचंतरा—                    |
|             | णिद्दा पयलाणं को वंधो को<br>अबंधो ?<br>पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अपुब्व-                        | "           | इयाण            | तास-उच्चागाद-पचतरा—<br>तं का बंघा को अबंघो ?<br>संजदप्पहुडि जाव अणि-              |
|             | करणपरद्वउवसमा खवा बंधा।<br>अपुव्वकरणद्धाए संखेउजदिमं                                       |             | बंधा,           | वसमा खवा बंधा । एदे<br>अबंधा णित्थ ।<br>मणपज्जवणाणिभंगो ।                         |
| 220         | भागं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि।<br>एदे बंधा, अवसेसा अबंधा।<br>सादावेदणीयस्स को बंधो को        | <b>३९</b> ६ | ५३१ परिह        | रसुद्धिसंजदेसु पंच-<br>वरणीय-छदंसणावरणीय-                                         |
|             | आवंधो ?<br>पमत्तसंजदपहुडि जाव खीण-                                                         | "           | पुरिस           | वेदणीय-चिदुसंजुळण—<br>वेद-हस्स - रिद-भय —<br>हा देव०इ-पंचिदियजादि-                |
|             | कसायवीयरायछदुमत्था बंघा।<br>एदे बंघा, अबंघा णित्थ।                                         | "           | वेउवि<br>समस्   | वय-तेजा-कम्मइयसरीर-<br>।उर्ससंठाण-वेउव्विय-                                       |
| <b>२२२</b>  | सेसमोघं जाव तित्थयरे ति ।<br>णवरि पमत्तसंजदप्पहुडि ति<br>भाणिद्वं ।                        | ,,          | फास             | अंगोवंग-वण्ण गंध-रस-<br>-देवाणुपुव्वि-अगुरुवलहुअ-<br> द-परघादुस्सास-पसत्थ-        |

६९७

२२३ केषळणाणीसु सादावेदणीयस्स

को बंधो को अबंधो ?

305

"

३०७

"

३०८

"

३०९

सूत्र

पृष्ठ सूत्र संदया

विष्ठ

सुस्सर-आवेज्ज-जसिकित — णिमिण तित्थयरुच्चागोद-पंचं-तराइयाणं को बंधो को अबंधो?

२३२ पमत्त-अप्पमत्तसंजदा बंधा। पदे बंधा, अबंधा णित्थ। ३०४

२३३ असादाचेदणीय-अरादि-सोग-अधिर--असुह-अजसिकिस---णामाणं को बंधो को अबंधो ?

२३४ पमत्तसंजदा वंधा। एदे वंधा, अवसेसा अवंधा।

२३५ देवाउअस्स की बंधी की अबंधी?

२३६ पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्पमत्तसंजदद्वाए संखेज्जे भागे गंतूण बंधो बोच्छिज्जदि । एदे बंधा, अव-सेसा अबंधा ।

२३७ आहारसरीर-आहारसरीरंगी-वंगणामाणं को बंघो को अबंघो ?

२३८ अप्पमससंजदा बंधा । एदे बंधा, अवसेसा अवंधा ।

२३९ सुद्धुमसांपराश्यसुद्धिसंजदेसु
पंचणाणावरणीय-चउदंसणा—
वरणीय-सादावेदणीय-जस—
कित्ति-उच्चागोद-पंचंतराश्याणं
को बंधो को अबंधो ?

२४० सुहुमसांपराइयउवसमा खवा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णत्थि।

२४१ जहाक्खाद्विद्वारसुद्धिसंजदेसु सादावेदणीयस्स को बंधो को अबंधो ? २४२ उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था स्वीणकसायवीयरायछदुमत्था सजोगिकेवली बंघा । सजोग-केवलिअद्धाए चरिमसमयं गंतूण [बंघो ] वोच्छिजति । एदे बंघा, अवसेसा अबंघा।

२४३ संजदासंजदेसु पंचणाणावर-णीय-छदंसणावरणीय-सादा-

साद-अट्ठकसाय--पुरिसवेद--हस्स-रदि-सोग-भय-दुगंछ-देवाउ देवगद पंचिदियजादि--

वेउव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-समचउरससंठाण-वेउव्विय-

सरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-

फास−देवगइपाओग्गाणुपुव्वी− अगुरुवलहुव-उवघाद-परघाद-

उस्सास-पसत्थविद्दायगद्द-तस-

बाद्र-पज्जत्त- पत्तेयसरीर-

थिराथिर-सुहासुह - सुभग-

सुस्सर--आदेज्ज-जसिकत्ति--अजसिकत्ति-णिमिण-तित्थ--

यरुच्चागोद-पंचंतराइयाणं को बंधो को अबंधो ?

२४४ संजदासंजदा बंधा। एदे बंधा, अबंधा णितथा।

२४५ असंजदेसु पंचणाणावरणीयछदंसणावरणीय-सादासाद—
बारसकसाय-पुरिसवेद-हस्सरिद्द-अरिद्-सोग-भय-दुगुंछामणुसगइ-देवग१-पंचिदिय—
जादि-ओराछिय-वेउव्विय-तेजाकम्मइयसरीर—समचउरस—
संठाण-ओराछिय-वेउव्वियअंगीवंग-वज्जरिसहसंघडण-वण्णगंध-रस-फास-मणुसगइ-देवगइ-

३०९

३१०

"

| 112        |
|------------|
| KH         |
| / / - (    |
| - <b>D</b> |

## पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

**Sa** 

| पाओग्गाणुपुर्वी-अगुरुअलहुअ-                              |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| उवघाद-परघाद - उस्सास                                     |             |
| पसत्थविहायगइ-तस-बादर-                                    | 1           |
| पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-                              |             |
| सुहासुह-सुभग-सुस्सर-आदेजा-                               | }           |
| जसिकत्ति-अजसिकत्ति-णिमिणु-                               |             |
| च्चागोद-पंचंतराइयाणं को                                  |             |
| बंधो की अबंधो ?                                          | ३१२         |
| २४६ मिच्छाइष्ट्रिप्पहुद्धि जाव असं-                      | Ì           |
| जद्सम्मादिद्वी वंधा। एदे वंधा,                           |             |
| अवंघा णित्य ।                                            | ,,          |
| २४७ वेद्वाणी ओघं।                                        | ३१७         |
| २४८ एकद्वाणी ओघं ।                                       | ,,          |
| २४९ मणुस्याउ-देवाउआणं का वंधा                            |             |
| का अबंधो ?                                               | ,,          |
| २५० मिच्छाइट्टी सासणसम्माइट्टी                           | "           |
| असंजदसम्माइट्टी बंधा। एद                                 |             |
| बंधा, अवसेसा अबंधा।                                      | <b>३</b> १८ |
| २५१ तित्थयरणामस्स को बंधो को                             |             |
| २७६ ।तत्यवरणामस्त का बवा का<br>अबंधो ?                   |             |
| २५२ असंजदसम्माइट्टी बंधा। एदे                            | "           |
| बंधा, अवसेसा अवंधा।                                      |             |
| _                                                        | "           |
| २५३ दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणि-<br>अचक्खुदंसणीणमोघं णद्ब्वं |             |
| अचक्खुदसणाणमाय णद्वव<br>जाव तित्थयरे त्ति ।              | Ì           |
|                                                          | "           |
| २५४ णवरि विसेसी, सादावेदणी-                              | 250         |
|                                                          | ३१९         |
| २५५ मिच्छाइट्विप्पहुडि जाव खीण-                          |             |
| कसायवीयरायछदुमत्था बंघा।                                 |             |
| एदे वंधा, अबंधा णितथ।                                    | ,,          |
| २५६ ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो।                                | ,,          |
| २५७ केवलदंसणी केवलणाणिभंगो।                              | ,,          |
| २५८ लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-                          |             |
| <b>छ. वं.</b> ५३.                                        |             |
|                                                          |             |

|      | णीललेस्सिय-काउलेस्सिया <b>णम</b> - |     |
|------|------------------------------------|-----|
|      | संजदभंगो।                          | ३२० |
| २५९  | ते उलेस्सिय-पम्मलेस्सिपसु—         |     |
|      | पंचणाणावरणीय-छदंसणावर-             |     |
|      | णीय-सादावेदणीय-चउसंज-              |     |
|      | लण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-           |     |
|      | दुगुंछा देवगइ-पंचिदियजादि-         |     |
|      | वडव्विय-तेजा-कम्मइयसरीर-           |     |
|      | समचउरससंठाण-वेउव्यय-               |     |
|      | सरीरअंगावंग वण्ण-गंध-रस —          |     |
|      | फास-देवगइपाआग्गाणुपुव्वी-          |     |
|      | अगुरुवलहुव–उवघाद-परघादु-           |     |
|      | स्सास-पसत्थविहायगइ-तस-             |     |
|      | वादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-           |     |
|      | थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज-        |     |
|      | जसिकात्ति-,णिमिणुच्चागोद-पंचं-     |     |
|      | तराइयाणं को बंधो का अबंधो?         | 233 |
|      |                                    | 333 |
| २६०  | मिच्छाइद्विष्पहुडि जाव अप्प-       |     |
|      | मत्तसंजदा बंघा। एदे बंधा,          |     |
| -    | अबंधा णित्थि।                      | "   |
| स्दृ | बेट्ठाणी ओघं।                      | ३३७ |
| २६२  | असादावेदणीयमोघं ।                  | ३३९ |
| २६३  | मिच्छत्त-णबुंसयवेद एइंदिय-         |     |
|      | जादि-हुंडसंठाण-असंपत्तसंबद्द-      |     |
|      | संघडण-आदाव-थावरणामाणं              |     |
|      | को बंधो को अबंधो ?                 | ३४० |
| २६४  | मिच्छाइट्ठी बंघा। एदे बंघा,        |     |
|      | अवसेसा अबंधा।                      | "   |
| २६५  | अपच्चक्खाणावरणीयमोघं।              | ३४१ |
| २६६  | पच्चक्खाणचउक्कमोघं।                | ३४३ |
| २६७  | मणुस्साउथस्स ओघभंगो।               | ,,  |
| २६८  | देवाडअस्स ओघभंगो।                  | ३४४ |
| -    | -                                  |     |

| सूत्र स्    | स्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वृष्ठ | सृत्र सर   | <b>ह्या</b>                                                                        | सूत्र                                                                                       |                                                                                                                                              | 88        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>२६</b> ९ | आहारसरीर आहारसरीरअंगी-<br>वंगणामाणं को बंधो की<br>अबंधो? अप्पमत्तसंजदा बंधा।<br>पदे बंधा, अवसेसा अबंधा।                                                                                                                                                                                                                                             | ३४४   |            | अणांदज्ज-<br>कित्ति-णिम्<br>पंचंतराइय<br>अवंघो ?                                   | गण-णीचुच                                                                                    | चागेद-                                                                                                                                       | ३५९       |
| २७०         | तित्थयरणामाणं को बंधो को<br>अबंधो? असंजदसम्माइट्टी जाव<br>अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदं<br>बंधा, अवसेसा अग्धा।                                                                                                                                                                                                                                           | ३४'+  | २७८        | सन्वे एर वे<br>सम्मत्ताणुक<br>खद्यसम्म<br>बोहियणापि                                | गदेण स<br>।इट्डीस्तु                                                                        | <b>स्माइ</b> ट्डीसु                                                                                                                          | ,,<br>३६३ |
| ২৩१         | पम्मलेस्सिएसु मिच्छत्तदंडअँ।<br>णरइयभंगो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३४६   | २७९        | णवरि स<br>बंधो के। अ                                                               | ाद(वेद <b>ण</b> (                                                                           | यस्स को                                                                                                                                      | ३६४       |
| २७२         | सुक्कलेस्सिएसु जाव तित्थयरे<br>ति ओघभंगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,    | २८०        | असंजद्सम्<br>सजोगिकेव                                                              | मादिद्धि <sup>ट्</sup> प                                                                    |                                                                                                                                              |           |
| २७३         | णवरि विसेसो सादावेदणीयस्स<br>मणजोगिभंगो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३५६   |            | केवलिअद<br>गंतूण बंधे                                                              | ।ए च                                                                                        | त्ररिमसम्यं                                                                                                                                  |           |
| २७४         | वेट्ठाणि-ए क्कट्ठाणीणं णवगवज्ज-<br>विमाणवासियदेवाणं भंगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,,    | <b>२८१</b> | बंधा, अवह<br>वेद्यसम्म                                                             |                                                                                             | या ।<br>पंचणाणाः                                                                                                                             | ,,        |
| २७५         | भवियाणुवादेण भवसिद्धियाण-<br>मोघं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३५८   |            | वरणीय छ<br>वेदणीय                                                                  | वउसंजरु                                                                                     | ण-पुरिस -                                                                                                                                    |           |
| २७६         | अभवसिद्धिएसु पंचणाणावर- णीय-णवदंसणावरणीय-सादा- साद-भिच्छत्त-सोलसकसाय- णवणोकसाय-चदुआउ-चदुगइ पंचजादि-ओरालिय-वेउव्वय- तेजा-कम्मद्द्यसरीर-छसंठाण- ओरालिय—वेउव्वयअंगो— वंग-छसंघडण वण्ण-गंध-रस- फास-चत्तारिआणुपुव्वी-अगुह्व- लहुव-उवघाद-परघाद-उस्सास- आदावुज्ञोव-दोविहायगद्द तस- बादर-थावर-सुहुम-पज्जत- अपज्जत्त-पत्तेय-साहारणसरीर- थिराथिर-सुहासुह—सुभग— |       | २८२        | गंध-रस-प<br>गाणुपुन्नी<br>घाद-परघ<br>विहायगइ-<br>पत्तेयसरी<br>सुस्सर-अ<br>णिमिण-ति | देयजादि - स्यसरीर व विवयअगी तास-देवर -अगुरुवत द-उस्सार तस-बादर र-थिर-सु त्थयरुव्य को बंधो व | वेडिवय - समच इरस<br>वंग वण्ण-<br>गइपाओ<br>रुहुव-उव -<br>स-पसत्थ-<br>(-एजत्त-<br>भ-सुभग-<br>जसकित्ति -<br>गोद-पंचं-<br>को अबंधो?<br>गहुडि जाव | 33        |
|             | य्यायर-सुहासुह—सुमग—<br>दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            | वंधा, अबंध                                                                         | _                                                                                           |                                                                                                                                              | ३६५       |

| स्त्र संख्या सूत्र                                                                                                           | वृष्ठ :   | सूत्र संख्या | सूत्र                                                                                                                              | वृष्ट            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| २८३ असादावेदणीय अरादि सोग —<br>अथिर-असुह — अजसाकित्ति —<br>णामाणं को बंघो को अबंघो ?<br>२८४ असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि जाव      | ३६७       | वः<br>ज      | वसमसम्मादिद्वीसु पंचणाणाः<br>रणीय-चडदंसणावरणीय—<br>सिकत्ति उद्यागोद-पंचंतराइ—<br>रणं को बंधो को अबंधो ?                            | <b>ર</b> ુર      |
| पमत्तसंजदा बंधा। पदे बंधा,<br>अवसेसा अबंधा।<br>२८५ अपच्चक्खाणावरणीयकोह —<br>माण-माथा- लोह मणुस्साउ-                          | ३६८       | ₹9           | संजदसम्मादिष्टिष्पहुडि जाव<br>पुहुमसांपराइयउवसमा बंधा।<br>पुहुमसांपराइयउवसमद्धाप<br>पिमसमयं गंतृण बंधो वोव्छि-                     |                  |
| मणुसगइ—ओरालियसरीर —<br>ओरालियसरीरअंगोवंग-वज्जरि-<br>सहसंघडण-मणुसाणुपुव्वी-                                                   |           | अ            | जादि । एदे वंघा, अवसेसा<br>वंघा ।                                                                                                  | ,,               |
| णामाणं को बंधो को अवंधो ?                                                                                                    | ३६९       | 34           | गद्दा-पयलाणं को बंधो को<br>विधी?                                                                                                   | ३७४              |
| २८६ असंजदसम्मादिट्ठी वंधा । एदे<br>बंधा, अवसेसा अवंधा।<br>२८७ पच्चक्खाणावरणीयकोह माण-<br>माया लोभाणं को वंधा को<br>अवंधो ?   | ,,<br>રૂહ | अ<br>अ<br>ज  | सिजदसम्भादिद्विष्पहुडि जाव<br>पुव्वकरणउवसमा बंधा ।<br>पुव्वकरणउवसमद्धाए संखे-<br>जिदमं भागं गंतृण बंधो<br>विच्छःजदि। एदं बंधा, अव- |                  |
| २८८ असंजदसम्मादिट्ठी संजदा-<br>संजदा बंधा। एदे बंधा, अव-<br>सेसा अवंधा।                                                      | ,,        | ६९७ स        | सि अबंघा।<br>सदावेदणीयस्स की बंघी की<br>संघो ?                                                                                     | "<br><b>३</b> ७५ |
| २८९ देवाउअस्स को बंधो को<br>अवंधो?                                                                                           | ३७१       | उ            | सिजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव<br>वसंतकसायवीयरागछदुमत्था<br>घा। एदे वंघा, अबंघा णत्थि।                                                 | ,,               |
| २९० असंजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव<br>अप्पमत्तसंजदा बंधा । अप्प-<br>मत्तद्वाप संखेजे भागे गंतूण<br>बंधो वोच्छिज्जदि । एदे बंधा, |           | 3:           | स्तादावेदणीय-अरादि-सोग-<br>रिथरअसुह-अजसकित्ति<br>।ामाणं को बंधो को अबंधो ?                                                         | ३७६              |
| अवसेसा अवंधा।  २९१ आहारसरीर-आहारसरीरंगो- वंगणामाणं को बंधो को                                                                | ,,        | प            | सिजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव<br>मत्तसंजदा बंधा । पदे बंधा,<br>विसेसा अबंधा ।                                                         | ,,               |
| अवंधो ?<br>२९२ अप्पमत्तसंजदा बंधा । एदे                                                                                      | ३७२       | 1            | रपच्चक्खाणावरणीयमो <b>हि</b> —<br>गणिभंगो।                                                                                         | **               |
| बंधा, अवसेसा अबंधा।                                                                                                          | "         | ३०२ व        | विरि आउवं णितथि।                                                                                                                   | VUF              |

पृष्ठ सूत्र संद्या

| सूत्र       | त्र्या सूत्र                                                                                                                                                | वृष्ठ     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ३०३         | पच्चक्वाणावरणच उक्कस्स को<br>वंभो को अवंधो?                                                                                                                 | goo f     |
| <b>३</b> •४ | असंजदसम्मादिष्टी संजदासंजदा<br>[ बंधा ]। एदे बंधा, अवसेसा<br>अवंधा।                                                                                         | ,,        |
| ३०५         | पुरिसवेद-कोधसंजलणाणं को<br>बंधो को अबंधो ?                                                                                                                  | "         |
| ३०६         | असंजदसम्मादिद्विण्पहुडि जाव<br>अणियट्टी उवसमा बंधा। अणि-<br>यट्टिउवसमद्धाए सेसे संखेज्जे<br>भागे गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि।                                    |           |
|             | पदे बंधा, अवसेसा अवंधा।                                                                                                                                     | "         |
| २०७         | माण-मायसंजलणाणं को बंधो को अबंधो ?                                                                                                                          | રહ્       |
| <b>३</b> ०८ | असंजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव<br>अणियद्दी उवसमा बंघा। अणि-<br>यद्विउवसमद्धाए सेसे सेसे<br>संखेडजे भागे गंतूण बंघो<br>वोच्छिडजदि। एदे बंघा, अव-<br>सेसा अबंघा। | ,,        |
| ३०९         | लोभसंजलणस्स को बंधो को<br>अबंधो ?                                                                                                                           | ,,        |
| <b>३१</b> ० | असंजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव<br>अणियद्दी उवसमा बंधा। अणि-<br>यद्दिउवसमद्धाए चरिमसमयं<br>गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि। एदे<br>बंधा, अवसेसा अबंधा।                   | <b>51</b> |
| ३११         | हस्स-रिद-भय-दुगुंछाणं को<br>बंधो को अबंधो ?                                                                                                                 | ३७९       |
| <b>३१</b> २ | असंजदसम्माइद्विष्पहुडि जाव<br>अपुष्वकरणउवसमा बंधा ।<br>अपुष्वकरणुवसमद्धाए चरिम-<br>समयं गंतूण बंधो वोच्छिज्जदि।<br>पदे बंधा, अवसेसा अबंधा।                  | ***       |

| <b>३१</b> ३ | देवगइ-पंचिदियजादिवेउ                  |             |
|-------------|---------------------------------------|-------------|
|             | व्विय-तेजा-कम्मइयसरीर सम-             |             |
|             | चउरससंठाण –वेउव्वियअंगो-              |             |
|             | वंग वण्ण गंध-रस-फास-देवाणु-           |             |
|             | पुव्वी-अगुरुअलहुअ उवघाद —             |             |
|             | परघादः उस्सास पसत्थविहाय-             |             |
|             | गदि-तस बादर पज्जत्त-पत्तेय-           |             |
|             | सरीर-थिर-सुह-सुभग-सुस्सर-             |             |
|             | आदेजा णिमिण तित्थयरणामाणं             |             |
|             | को बंधा को अवधो ?                     | ३७०         |
| ३१४         | असंजदसम्मादिद्विष्पहुडि जाव           |             |
|             | अपुव्वकरण उवसमा बंधा ।                |             |
|             | अपुन्वकरणुवसमद्धाए संखेज्जे           |             |
|             | भागे गंतूण बंधो वाच्छिजजिद्द ।        |             |
|             | एदे वंधा, अवसेसा अवंधा।               | ३८०         |
| ३१५         | आहारसरीर-आहारसरीरअंगी-                |             |
|             | वंगाणं की बंधो को अबंधो ?             | "           |
| ३१६         | अप्पमत्तापुव्वकरण उवसमा बंधा।         |             |
|             | अपुन्त्रकरणुवसमद्धाए संखेज्जे         |             |
|             | भागे गंतृण बंधो वोच्छि-               |             |
|             | ज्जादि। एदे बंधा, अवसेसा              |             |
| 2310        | अवंधा। सासणसम्मादिद्वी मदि-           | "           |
| २१७         | सासणसम्मादिद्वी मदि-<br>अण्णाणिभंगो । |             |
| 32/         | सम्मामिच्छाइट्ठी असंजदभंगो।           | "<br>3/3    |
|             | _                                     |             |
|             | मिच्छाइद्वीणमभवसिद्धियभंगो।           | <b>ब्</b> ट |
| ३२०         | सिणयाणुवादेण सण्णीसु                  |             |
|             | जाव तित्थयरे सि ओघभंगो।               | "           |
| ३२१         | णवरि विसेसी सादावेद                   | _           |
|             | णीयस्स चक्खुदंसणिभंगो।                | ३८७         |
| ३२२         | असण्णीसु अभवसिद्धियभंगो।              | "           |
| ३२३         | आहाराणुवादेण आहारएसु                  | • -         |
|             | ओघं ।                                 | ३९०         |
| ३२४         | अणाहारपसु कम्मइयभंगो।                 | 36.8        |

सूत्र

# २ अवतरण-गाथा-सूची

| ऋम          | संख्या गाथा         | पृष्ट अन्यत्र कहां | क्रम संख्या गाथा      | पृष्ठ | अन्यत्र कहां |
|-------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------|
| <b>१</b> ६  | अगुरुअलहु-उवघादं १  | ્                  | २२ पणवण्णा इर वण्णा   | २४    |              |
| રક          | आगमचक्ष्यू साह      | २६४ प्र. सा. ३-३४  | ९ पण्णरस कसाया विणु   | १२    |              |
| १७          | इत्थि-णउंसयवेदा     | १८                 | १८ पंचासुहसंघडणा      | १८    |              |
| <b>२१</b>   | उवरिल्लपंचए पुण     | २४ गो. क. ७८८      | १० पुव्वुत्तवसेसाओ    | १३    |              |
| २०          | चदुपच्चइगो बंधो     | ,, ,, ७८७          | १ वंधेण य संजोगो      | રૂ    |              |
| १५          | णाणंतरायदसयं        | ર્હ                | ३ वंघोदय पुन्वं वा    | 4     |              |
| १२          | णाणंतरायदंसण        | <b>१</b> ५         | ٠, ,,                 | "     |              |
| ११          | तित्थयर-णिरय-देव।उ  | म १४               | २ वंधो बंधविही पुण    | ,,    |              |
| <b>, २३</b> | दस अट्टारस दसयं     | २८ गो. क. ७२२      | ८ मिच्छत्त-भय-दुगुंछा | १२    |              |
| દ્          | दस चदुरिंगि सत्तारस | र ११ " २६३         | १३ सत्तावीसेदाओ       | १५    |              |
| ૭           | देवाउ-देवचउक्काहार  | <b>55</b>          | १४ सत्तेताल धुवाओ     | १६    |              |
|             | पच्चयसामित्तविही    | ۷                  | १९ सांतरणिरंतरेण य    | १९    |              |

# ३ न्यायोक्तियां

mblatterfiffill fiblitzedittm

| क्रम संख्या                                                    | न्याय     | पृष्ठ व | म संख्या |       | न्य   | ाय                         | gg |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------|-------|----------------------------|----|
| १ 'जहा उद्देसो तह<br>जाणावणहुमोघेणे वि<br>२ 'यद्दित न तद् ह्रय | से उत्तं। | 8       | _        | गयस्स | । भाव | अविलंबिऊण<br>  भावव्ववहार- | Ę  |

# ४ प्रन्थोल्लेख

# १ कसायपाहुड कसायपाहुडसुत्तेणेदं सुत्तं विरुद्धिदि उत्ते सच्चं विरुद्धि किंतु.....। ५६ २ चूर्णिसूत्र चुण्णसुत्तकत्ताराणमुवपसेण पवण्णं पयडीणमुद्दयवोच्छेदो, चदुजादिः धावराणं सासणसम्मादिद्धिक्तं उदयवोच्छेदच्भुवगमादो। ३ महाकर्मप्रकृतिप्राभृत मिच्छत्त पदंदिय-बीदंदिय तीदंदिय-च अरिदियजादि-आदाव-यावर-सुद्धुम-अपञ्जत्त-साहारणाणं दसण्हं पयडीणं मिच्छादिद्वस्स चरिमसमयिम उद्दयवोच्छेदो। पस्ते महाकम्मपयिष्ठिपादुडउवपसे। ४ व्याकरणसूत्र 'पप छच्च सामणा 'सि सुत्तेण आदिबुङ्कीण कयअकारत्तादो। ५ सूत्र पुस्तक अप्पमसद्धाप संखेज्जेसु भागेसु गदेसु देव।उअस्स बंधो वोच्छिज्जिदि सि

# ५ पारिभाषिक शब्दसूची

६५

केसु वि सुत्तपोत्थपसु उवलन्भर।

| হাৰ                 | <del>द</del> | र्षेष्ठ<br>इ    | হাৰ            | द  | <b>58</b>  |
|---------------------|--------------|-----------------|----------------|----|------------|
|                     | अ            | अज्ञानिमध्यात्व |                |    | <b>२</b> ० |
| <b>भ</b> गतिसंयुक्त |              |                 | तिचार<br>ध्वान | ۷, | ८२<br>३१   |
| भगुरलघु             | . \$         | ८० अ            | <b>भुव</b>     |    | <          |
| अ अधुदर्शनी         | <b>9</b> ?   | ८ अ             | नन्तानुबन्धी   |    | ۹,         |

उपघात

भशुभ

## परिशिष्ट

| शब्द                    | पृष्ठ                 | शब्द                | पृष्ठ          |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| उपरामक                  | २६५                   | क्षपक               | <b>२६</b> ५    |
| उपशमसम्यग्दष्टि         | ३७२                   | क्षायिकसम्यग्दृष्टि | <b>2</b> 63    |
| उपरान्तकषाय             | ષ્ઠ                   | क्षीणकपाय           | ક              |
| उपसंहार                 | <b>५</b> ७            |                     |                |
|                         |                       | ग                   |                |
| Ų                       |                       | गतिसंयुक्त          | 6              |
| एक-एक-मूलप्रकृतिबन्ध    | ૨                     | गंध                 | १०             |
| <b>एकस्थानद</b> ण्डक    | ં ચહાર                |                     |                |
| <b>एकस्थानिक</b>        | <b>૨</b> ૪ <b>૨</b>   | च                   | <b>-</b> •     |
| <b>एकान्त</b> मिथ्यात्व | २०                    | चक्षुदरानी          | <b>३१</b> ८    |
| एकेन्द्रिय              | ९                     | चतुरिन्द्रिय        | <b>Q</b>       |
| •                       |                       | चारित्रविनय         | ८०, ८१         |
| Ų                       |                       | चूर्णिसूत्र         | 9,             |
| <b>ऐन्द्र</b> ध्यज      | ९२                    | ু<br>জ              |                |
| ओ                       |                       | जीवसमास             | ક              |
| _                       |                       | जीवस्थान            | પ              |
| औदारिककायय।गी           | २०३                   | जुगुप्सा            | ₹ <i>a</i>     |
| औदारिकमिश्रकाययागी      | २०५                   | ज्ञ<br>ज्ञानविनय    | 60             |
| औदारिकशरीर              | १०                    | ज्ञानावरणीय         | १०             |
| औदारिकशरीरांगापांग      | ,,                    | ज्योतिषी            | १४६            |
| क                       |                       | त                   |                |
| कल्पवृक्ष               | ९२                    | तिर्वगायु           | ९              |
| कवाय                    | <b>૨</b> , <b>१</b> ९ | तिर्थग्गति          | ,,             |
| कषायप्रत्यय             | २१, २५                | तिर्येच             | १९२            |
| कापोतलेइया              | ३२०, ३३२              | तीर्थ               | ९२             |
| कार्मणकाययोगी           | २३२                   | तीर्थकर             | ११, ७२, ७३     |
| कार्मणदारीर             | १०                    | तीर्थकरनामगात्रकर्म | <b>७</b> ६, ७८ |
| कीलितसंहनन              | ,,                    | तीर्थकरसन्तकर्मिक   | ३३२            |
| कृति                    | * <b>२</b>            | तेज                 | २००            |
| <b>कृष्णलेश्या</b>      | ३२०                   | तेजकायिक            | १९२            |
| केवल                    | २६४                   | तेजोलेक्या          | ३३३            |
| केवलज्ञानी              | . २९६                 | तैजसदारीर           | १०             |
| केवलदर्शनी              | <b>३१९</b>            | त्रस                | ११             |
| क्षण-लवप्रतिबाधनता      | ७९, ८५                | त्रीन्द्रिय         | ٩,             |

|                             |   |                    |                                | •                        |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| शब्द                        |   | SB                 | शब्द                           | पृष्ठ                    |
|                             | द |                    | निरन्तरबन्धप्रकृति             | १७                       |
| दर्शनविनय                   |   | Co                 | निर्माण                        | - {0                     |
| दर्शनविशुद्धता              |   | હ્                 | नीचगोत्र                       | 9                        |
| दर्शनावरणीय                 |   | १०                 | नीललेश्या                      | ३२०, ३ <b>३१</b>         |
| दुर्भग                      |   | 9                  | नेगमनय                         | ६                        |
| <b>दुस्</b> वर              |   | १०                 |                                |                          |
| देवगति                      |   | ९                  | q                              |                          |
| देवायु                      |   | "                  | पद्मलेक्सा                     | <b>₹₹</b> ₹, <b>₹</b> &५ |
| देशवती                      |   | <b>૨</b> ૧૧,  ફર્ષ | परघात                          | १०                       |
| द्रव्यधृत                   |   | ९१                 | परिहारशुद्धिसंयत               | <b>३</b> ०३              |
| द्रव्यार्थिकनय              |   | 3                  | परोदय                          | •                        |
| द्वि <del>स्</del> थानदण्डक |   | २७४                | पर्याप्त                       | ११                       |
| <b>द्धिस्था</b> नी          |   | २४५, २७२           | पर्याय                         | ष, ६                     |
| द्वीन्द्रिय                 |   | •                  | पर्यायार्थिकनय                 | <b>३, ७</b> ८            |
|                             |   |                    | पंचेन्द्रियजाति                | ११                       |
|                             | ध |                    | पंचेन्द्रियातर्यंच             | ११२                      |
| धर्म                        |   | ९२                 | पंचेन्द्रियातिर्येच अपूर्याप्त | <b>१</b> २७              |
| धुव                         |   | <                  | पंचेन्द्रियतिर्येचपर्याप्त     | ११२                      |
| ध्रुवबन्ध                   |   | १७                 | पंचेन्द्रियतिर्येचयोनिमती      | ,,                       |
| भ्रुव <b>ब</b> न्धप्रकृति   |   | <b>,,</b>          | पुरुषवेद                       | १०                       |
| भ्रुवबन्धी                  |   | <b>39</b>          | पुरुषवेदद्ण्डक                 | २७५                      |
|                             |   |                    | पृथिवीकायिक                    | १९२                      |
|                             | न | •                  | प्रकृतिबन्ध                    | ર, ૭                     |
| नपुंसकवेद                   |   | ६०                 | प्रकृतिबन्धन्युच्छेद           | <b>U</b>                 |
| नमंसन                       |   | <b>९</b> २         | प्रकृतिसमुत्कीर्तना            | 9                        |
| नरकगति                      |   | 9                  | प्रकृतिस्थानबन्ध               | २                        |
| नारकायु                     |   | "                  | प्रचला                         | र०                       |
| नाराचसंहनन                  |   | १०                 | प्रचलाप्रचला                   | e,                       |
| निगोदजीव                    |   | <b>१</b> ९२        | प्रतिक्रमण                     | ८३, ८४                   |
| निद्रा                      |   | १०                 | प्रत्यक्षज्ञानी                | ष्                       |
| निद्रादण्डक                 |   | રહ્ય               | प्रत्ययविधि                    |                          |
| निद्रानिद्रा                |   | 9                  | प्रत्या <del>ख</del> ्यान      | ८३, ८५                   |
| निरतिचारता                  |   | ८२                 | प्रत्याख्यानदण्डक              | २७४                      |
| निरन्तर                     |   | 4                  | प्रत्याख्यानाचरण               | •                        |
| निरम्तरबन्ध                 |   | १७                 | प्रत्यासचि                     | •                        |

| शब्द                          | वृष्ठ                                        | शब्द                  | 52                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| प्रत्येकशरीर                  | ६०                                           |                       |                                                |
| प्रदेशबन्ध                    | <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <b>H</b>              |                                                |
| प्रम <b>त्त</b> संयत          | ૪                                            | मतिअज्ञानी            | २७९                                            |
| <b>प्रमो</b> क्ष              | <b>3</b>                                     | मनःपर्ययज्ञानी        | इंदर                                           |
| प्रयोजन<br>अयोजन              | १                                            | मनुष्यअपर्याप्त       | १३०                                            |
| प्रवचन                        | •                                            | मनुष्यगति             | ११                                             |
| प्रवचनप्रभावना                | ७२, ७३, ९०                                   | मनुष्यनी              | १३०                                            |
| प्रवचनभक्ति <b></b>           | ्राउट, ८१                                    | मनुष्यपर्याप्त        | <b>9</b> 9                                     |
| प्रवचनवत्सलता<br>             | ७९, ९०                                       | मनुष्यायु             | र १                                            |
| त्राण्यसंयम                   | ,,<br>૨ <b>૧</b>                             | महाकर्मप्रकृतिप्राभृत | <b>Š</b>                                       |
| _                             |                                              | महामह                 | <b>(</b> 2                                     |
| प्रा <u>शु</u> कपरित्यागता    | ७२, ८७                                       | महावती                | २५५, २५६                                       |
| ब                             |                                              | मानदण्डक              | २७५                                            |
|                               |                                              | मार्गणास्थान          | <                                              |
| बन्ध                          | २, ३, ८                                      | मिथ्यात्व             | <b>૨, ૧,                                  </b> |
| बन्धक                         | २                                            | मिथ्यादृष्टि          | ક, રેટદ                                        |
| बन्धन                         | ,,                                           | मूलप्रकृतियन्ध        | ર                                              |
| बन्धनीय                       | ,,                                           | मूलप्रत्यय            | २०                                             |
| बन्धविधान                     | "                                            |                       |                                                |
| बन्धविधि                      | <b>4</b>                                     | य                     |                                                |
| बन्धव्युच्छेद                 | 4                                            | यथाख्यातसंयत          | ३०९                                            |
| बन्धस्वामित्वविचय             | <b>3</b>                                     | यथाशकितप              | ७९, ८६                                         |
| बन्धाध्वान                    | ٥                                            | यशकीर्ति              | १ <b>१</b>                                     |
| बहुश्रुत                      | ७२, ७३, ८९                                   | योग                   | <b>२, २०</b>                                   |
| बहुश्रुतभक्ति                 | ७९,८९                                        | योगप्रत्यय            | ર, <b>૧</b> ૦<br>૨ <b>૧</b>                    |
| बादर                          | ११                                           | વાગત્રલવ              | **                                             |
| वाह्यतप                       | <b>८६</b>                                    | ₹                     |                                                |
| भ                             |                                              | राति                  | १०                                             |
|                               | -                                            | रस                    | 77                                             |
| भ्य                           |                                              | · ·                   | ,,                                             |
| भवनवासी<br>भव्यसिद्धिक<br>भंग | १४६                                          | ल                     | •                                              |
| भुव्यसिद्धिक                  | ३५८                                          |                       |                                                |
| भंग                           | १७१                                          | लिंध                  | <b>८६</b>                                      |
| भावश्चत<br>भुँजगारबन्ध        | <b>९</b> १                                   | लिधसंवेगसम्पन्नता     | ७९, ८६                                         |
| भुँजगारबन्ध                   | २                                            | लेश्या                | ३५६                                            |
| •                             | 1                                            | लोभदण्डक              | २७५                                            |

| विकार्यक्षात्राचारावसंहनन विकार्यक्षात्रिक १९२ वर्गणा २ स वर्ण १० समाधि ८३,८४,९२ वर्गणा २ समाधि ८३,८४ वर्गणा २ समाधि ८८ वानव्यत्तर १९२ विकार्यक्षात्रिक १९२ विकार्य ८० विकार्यक्षात्रिक १९२ विकार्य ८० विकार्यक्षात्रिक १९२ विकार्यक्षात्र १९० विद्यत्ति ८२ विहार्योगति १० वेदकसम्यव्यत्व १९० वेद्यत्व १९०                                                                                                               |                            | पारिभाषिक-                            | -शंब्दसूची         | ( २७ ).     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|
| संक्रहृषभगारावसंहनन १९२ संक्रिया १९२ संक्रियकाय १९२ समाधि ८६ सम्याधि ८६ सम्याधि ८६ सम्याधि ८६ सम्याधि ८६ सम्याधि ८६ सम्याधि ६६ सम्य | शब्द                       | पृष्ठ                                 | शब्द               | पृष्ठ       |
| वनस्पतिकायिक १९२ वर्गणा २ वर्ण १० वर्गणा २ वर्ण १० वानव्यत्तर १६६ वागुकायिक १९२ वागुकायिक १९२ वागुकायिक १९२ वागुकायिक १९२ वागुकायिक १९२ विश्वत्यति १६० वागुकायिक १९२ विश्वत्यति १६० वागुकायिक १९० विश्वत्यति १६० वागुकायिक १९० विश्वत्यत्यति १६० विश्वत्यत्य १९० विश्वत्यत्यत्य १९० विश्वत्यत्यत्यत्य १९० विश्वत्यत्यत्यत्यत्यत्य १९० विश्वत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वंज्रनाराचसंहनन            | १०                                    | श्रुतअञ्चानी       | २७९         |
| वैनस्पतिकायिक १९२ वर्गणा २ वर्ण १० वर्गणा १० वर्णणा १० वर्गणा १० वर्णणा १० वर | <b>यज्ञ</b> नृषभनाराचसंहनन | "                                     | _                  |             |
| वर्गण १० वानव्यन्तर १५६ वानव्यन्तर १५६ वानुकाधिक १९२ विषय १० विनय १९० विनय १० विनयं १० विनयं १० विवरति १० विद्यतिमध्यात्व १० विद्यति १० विद्यतिमध्यात्व १० विद्यति १० विद्यतिमध्यात्व १० विद्यति १०  | वैनस्पतिकायिक              | १९२                                   | श्चेंतेज्ञानी      | <b>२</b> ८६ |
| वर्गण १० वानव्यन्तर १५६ वानव्यन्तर १५६ वानुकाधिक १९२ विषय १० विनय १९० विनय १० विनयं १० विनयं १० विवरति १० विद्यतिमध्यात्व १० विद्यति १० विद्यतिमध्यात्व १० विद्यति १० विद्यतिमध्यात्व १० विद्यति १०  | वन्दना                     | ८३, ८४, ९२                            |                    |             |
| वानव्यन्तर १६६ समिधि ८८ वायुकायिक १९२ विम्रहमति १६० विनय ८० विम्रहमति १६० विनय ८० विम्रहमति १६० विनय ८० विम्रहमानी १६० विहायोगति १० विहायोगति १० वेदकसम्यग्दिष्ट १६६ वंदना १६०  | वर्गणा                     |                                       | स                  |             |
| वानव्यन्तर १६६ समधि ८८ वायुकायिक १९२ सम्बन्ध १,२ विव्रह्माति १६० सम्बन्ध १,२ विव्रह्माति १६० सम्बन्धि ६६३ विव्य ८० सम्बन्धि ६६३ विव्य ८० सम्बन्धि ६६३ विव्यतम्पन्नता ७९,८० स्विप्तेनिमध्यात्व १० संवेतोभद्र ११६ विद्यति ८२ संख्यातवर्षायुष्क ११६ विद्यति १० संख्यात वर्षायुष्क ११६ विद्यति १० संख्यात १० | वर्ण .                     | १०                                    | संमता              | ૮રૂ. ૮૪     |
| वायुकायिक १९२   सम्बन्ध १, २   विग्रहगित १६०   सम्यादिष्ट ३६३   सम्यादिष्ट ३६४   साम्यादिष्ट ३६४   साम्य | वानव्यन्तर                 | <b>१</b> ७६                           |                    |             |
| विम्नहाति १६० विनय ८० विनयसम्पन्नता ७९,८० विनयसम्पन्नता ७९,८० विमंगन्नानी २०० विद्यातिमध्यात्व १० विद्याति १० विद | वायुकायिक                  | १९२                                   | सम्बन्ध            |             |
| विनय ८० विनयसम्पन्नता ७९,८० विनयसम्पन्नता ७९,८० विपरीतिमध्यात्व १० विभंगञ्जानी २७९ विदाति ८२ विद्यायोगित १० वेदकसम्यन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विग्रहगति                  | १६०                                   | सम्यग्द्रष्टि      |             |
| विनयसम्पन्नता ७९, ८० विपरीतिमध्यात्व १० विभंगज्ञानी २७९ विर्ति ८२ विष्ठाते १० विर्ति ८२ विष्ठायोगित १० वेदकसम्यक्त्व १६६ वंद्रकसम्यक्त्व १६६ वंद्रकस्य १६ | विनय                       | Co                                    | सम्यग्मिथ्यादृष्टि |             |
| विभंगश्चानी २७९ संख्यातवर्षायुष्क ११६ संबी ३८६ संवलन १० संयत २९८ संयतासंयत ४,३१० संवना ८६ संवेग ८५ सं | विनयसम्पन्नता              | ७९, ८०                                |                    | •           |
| विभंगज्ञानी विराति विदाति विदाति विदायोगति वेदकसम्यक्ष्य वेदकसम्यक्ष्य वेदकसम्यक्ष्य वेदकसम्यक्ष्य वेदकसम्यक्ष्य वेदनीय वेदक्षियककाययोगी वेदकियककाययोगी वेदककाययोगी वेदककाययोग्यककाययोगी वेदककाययोग्यककाययोग्यककाययोग्यकि वेदककाययोग्यककाययोग्यककाययोग्यककाययोग्यककाययोग्यककायविक्रक्यविक्रक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विपरीतमिथ्यात्व            | २०                                    |                    | ९२          |
| विराति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विभंगञ्चानी                | २७९                                   | _                  |             |
| विहायोगिति १० वंदकसम्यक्त्व "वंदकसम्यक्त्व "संयत २९८८ वंदकसम्यक्त्व "संयत २९८८ वंदकसम्यक्त्व "संयत २९८८ वंदकसम्यक्त्व १० वंदक्ता १० वंदक्तीय ११ वंदक्तीयक्ताययोगी २१५,२२२ वंदक्तियक्तार्योगी "संशापण ९ वंदक्तियक्तार्योगी "संशापण ९ वंदक्तियक्तार्योगोगांग "साधारण ९ वंदक्तियक्तार्यवेष्ट्यात्व २० वंदक्तियक्तार्यवेष्ट्यात्व २० वंदक्तियक्तार्योगयुक्तता ७९,८८ वंदक्तीयव्योगयुक्तता ७९,८८ वंदक्तियक्तार्योगयुक्तता ७९,८८ वंदक्तियक्तार्योगयुक्तता ७९,८८ वंदक्तियक्तियक्तार्योगस्थापक्रावि १७ वंदक्तियक्तार्योगस्थापक्राविद्वंत्वय २९८ वंदक्तियक्तियक्तार्योगस्थापक्राविद्वंत्वय २९८ वंदक्तियक्तियक्तियक्तार्योगस्थापक्राविद्वंत्वय २९८ वंदक्तियक्तियक्तियक्ता ११ वंदक्तियक्तियक्ता १९ वंदक्तियक्तियक्तियक्तियक्तियक्तियक्तियक्तिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विरति                      | ८२                                    |                    |             |
| वेदकसम्यक्त्व वेदकसम्यक्ति वेदकस्यक्त्व वेदकसम्यक्त्व वेदकस्यक्त्व वेदकस्यक्ति वेदकस्यक्त्व वेदकस्यक्ति वेदकस् | विहायोगित                  | १०                                    |                    |             |
| वेदकसम्यग्दिष्ट ३६४ संयतासंयत ४,३१० वेदना ६ संवेग ८६ वंदनीय ११ संस्थान १० वेदिकायक साययोगी २१५,२२२ साधारण ९ साधारण ९०,८८ वेयावत्य ८८ सान्तर निरन्तर ७ सान्तर निरन्तर ८० व्यभिचार ३०८ सान्तर निरन्तर ८० व्यभिचार ३०८ सामायिक छेदोणस्थापन गुद्धिसंयत २९८ वत ८३,८५ सामायिक छेदोणस्थापन गुद्धिसंयत २९८ सामायिक छेदोणस्थापन गुद्धिसंयत २९८ सामायिक छेदोणस्थापन गुद्धिसंयत २९८ सामायिक छेदोणस्थापन गुद्धिसंयत २९८ विल्लेष्ठ निरितचारता ४९,८२ सुस्म १९ गुक्क छेदया ३४६ सुस्मा ९ गुक्क छेदया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वेदकसम्यक्त्व              | "                                     |                    |             |
| वदना ११ संस्थान १० वेतनीय ११ संस्थान १० वेतनीय ११ संस्थान १० वेतियिक काययोगी २१५, २२२ सादिक ८ सादिक ८ साधारण ९ साधारण ९०, ८८ वेयावत्य ८८ सान्तर साचारनतर ७ सान्तर निरन्तर ६ सान्तर निरन्तर ६ सान्तर निरन्तर ६ सान्तर वर्षाच्याप्त हो संयंत २९८ व्युत्सर्ग ८३, ८५ सामायिक छेदो पर्थापन ग्रुद्धि संयंत २९८ वा सामायिक छेदो पर्थापन ग्रुद्धि संयंत २९८ वा सामायक छेदो पर्थापन ग्रुद्धि ४, ३८० सामायक छेदो पर्थापन ग्रुद्धि संयंत २९८ वा सुभग ११ सुभग ११ सुभम ९ ग्रुक्क छेदया ३४६ सुभमाम्परायिक ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वेदकसम्यग्दष्टि            | ३६४                                   |                    |             |
| वैक्तियिककार्यामी २१५,२२२ सादिक ८ वैक्तियिकहारीर वैक्तियिकहारीरांगोपांग "साधु ८७,२६४ साधुसमाधि ७९,८८ वैयाव्रत्य ८८ सान्तर ७ सान्तर वियाव्रत्य १० वैयाव्रत्ययोगयुक्तता ७९,८८ सान्तर विरन्तर ८ व्यक्तियार २०८ व्यक्तियार २०८ सान्तरबन्धप्रकृति १७ व्यक्तियार १३,८५ साम्रायकछेदोपस्थापनगुद्धिसंयत २९८ व्यक्ति १३ साम्रायकछेदोपस्थापनगुद्धिसंयत २९८ साम्रायकछेदोपस्थापनगुद्धिसंयत २० सुभग ११ सुस्म १० ह्याल्यकछेदया २४६ सुस्म १० ह्याल्यकछेदया २४६ सुस्म १० ह्यालकछेदया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वेदना                      | ર                                     |                    |             |
| विकियिककाययोगी २१५,२२२ सादिक ८ विकियिकदारीर ९ साधारण १ साधारमाधि ७९,८८ वियावत्य ८८ सान्तर जिरन्तर १ सान्तर विरन्तर १ सान्तर विरन्तर १ सान्तर विरन्तर १ साम्तर विरन्तर १ सामायिकछेदोपस्थापनगुद्धिसंयत २९८ वत ८३ सासाद नसम्यग्दिष्ट ४,३८० सांद्रायिकिमिध्यात्व २० सुभग ११ द्रालव्यतेषु निरतिचारता ७९,८२ सुस्म १ युक्तरहेश्या ३४६ सुस्मसाम्परायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वेदर्नाय                   | ११                                    | सं <b>स्थान</b>    |             |
| वैकियिक शरीर वैकियिक शरीरांगोपांग वैकियिक शरीरांगोपांग वैनयिक मिध्यात्व वेवया त्रस्य देवस्य देवस्य देवस्य देवस्य स्वाप्त साधु देवस्य द | वैक्रियिककाययोगी           | २१५, २२२                              |                    |             |
| वैक्रियिकशरीरांगोपांग "साधु ८७, २६४ वेनियक्रिमध्यात्व १० साधुसमाधि ७९, ८८ वेयाव्रत्य ८८ सान्तर ७९ सान्तर निरन्तर ६० व्यभिचार १०८ व्यभिचार १०० व्यभ्य १० | वैकियिकशरीर                | ९                                     |                    | ९           |
| वैनियकिमिध्यात्व २० साधुसमाधि ७९,८८ वैयाव्रत्य ८८ सान्तर ७ सान्तर निरन्तर ७ वियाव्रत्ययोगयुक्तता ७९,८८ सान्तर निरन्तर ८० व्यभिचार २०८ सान्तर बन्धमस्रति १७ व्यभिचार २०८ सामाधिक छेदोपस्थापनगुद्धिसंयत २९८ वत ८३ सासादनसम्यग्दृष्टि ४,३८० सांश्रायिकिमिध्यात्व २० सांश्रायिकिमिध्यात्व २० सामाध्यकेषु निरितचारता ७९,८२ सूक्ष्म ९ ग्रुक्लेह्या ३४६ सूल्मसाम्परायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वैक्रियिकशरीरांगोपांग      | "                                     |                    | ८७, २६४     |
| वैयाव्रत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | २०                                    | •                  | •           |
| वैयाव्रत्ययोगयुक्तता ७९,८८ सान्तर निरन्तर ८ व्यभिचार ३०८ सान्तरबन्धप्रकृति १७ व्यभिचार ८३,८५ सामायिकछेदोपस्थापनगुद्धिसंयत २९८ वत ८३ सासादनसम्यग्दृष्टि ४,३८० सांश्रायिकमिध्यात्व २० सुभग ११ शुक्तिय ६५ सुस्वर १० शुक्लिखेरा ३४६ सुस्मा ९ सुस्मा ९ सुस्मा १४ सुस्माम्परायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                          | 22                                    |                    | •           |
| च्यभिचार ३०८ सान्तरबन्धप्रकृति १७  च्युत्सर्ग ८३,८५ सामाधिकछेदोपस्थापनगुद्धिसंयत २९८  वत ८३ सासादनसम्यग्दृष्टि ४,३८०  सांश्यकिमिध्यात्व २०  सुभग ११  शुन्वर सुस्म ९  शुन्करुष्या ३४६ सुस्माम्परायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                          | ७९. ८८                                | सान्तर निरन्तर     | 6           |
| व्युत्सर्ग ८३,८५ सामायिकछेदोपस्थापनगुद्धिसंयत २९८<br>वत ८३ सासादनसम्यग्दष्टि ४,३८०<br>सांशियकिमिध्यात्व २०<br>सुभग ११<br>शील ८२ सुस्वर १०<br>शीलव्रतेषु निरतिचारता ७९,८२ सूक्ष्म ९<br>गुक्लेह्या ३४६ सूल्मसाम्परायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | १७          |
| वत ८३ सासादनसम्यग्दृष्टि ४, ३८० सांश्रायिकमिध्यात्व २० सुभग ११ सुभग ११ सुस्वर १० शिलवतेषु निरतिचारता ७९, ८२ सूक्ष्म ९ सूल्मसाम्परायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                          |                                       |                    | संयत २९८    |
| श्रमग ११<br>श्रमण ११<br>शिल ८२ सुस्वर १०<br>शिलव्रतेषु निरतिचारता ७९,८२ सूक्ष्म ९<br>शुक्लेश्या ३४६ सूल्मसाम्परायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                       |                    |             |
| श सुभग ११<br>शील ८२ सुस्वर १०<br>शीलवतेषु निरतिचारता ७९,८२ सूक्ष्म ९<br>शुक्लेश्या ३४६ सूल्मसाम्परायिक ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                       |                    | ·           |
| शिक्ष्य       १०         शिक्ष्य       १०         शिक्ष्य       १०         शिक्ष्य       १०         शिक्ष्य       १०         श्वास्त्र       १०         श्वस्त्र       १०         श्वस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श                          |                                       |                    |             |
| शीलवतेषु निरतिचारता ७९, ८२ सूक्ष्म<br>शुक्ललेश्या ३४६ सूल्मसाम्परायिक ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शील                        | ૮૨                                    |                    |             |
| शुक्ललेश्या ३४६ सूल्मसाम्परायिक ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | •                                     |                    |             |
| 1 A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                          | •                                     |                    | ·           |
| जीक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                       | 1                  | 306         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ज्ञा <b>र</b>              |                                       | सूत्र              | 4,9         |

### ( २८ ) परिशिष्ट शब्द पृष्ठ शब्द पृष्ठः स्तव ८३, ८४ | स्वप्रत्यय 6 स्त्यानगृद्धि ९ स्वामित्व **77**. कीवेद १० स्वादय U स्थावर स्वोदय-परोदय ९ **35** स्थितिबन्ध २ स्थिर ह १० स्पर्श ,, | हास्य **}•**

